# 

## हिंदी व्याकरण

#### रचयिता

## पं० कामताप्रसाद गुरु, एम० स्नार० ए० एस०



काशी नागरीप्रचारिणी सभा की भाज्ञा से

प्रकाशक **इंडियन प्रेस,** लिमिटेड, प्रयाग

संशोधित संस्करण ]

सं० १६८४

[मूल्य ३॥)

Published by
K. Mittra,
he Indian Press, Ltd.,
Allahabad

Printed by
A. Bose,
at The Indian Press, Ltd
Benares-Branch

## भूमिका

यह हिंदी-व्याकरण काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के अनुरोध श्रीर उत्तेजन से लिखा गया है। सभा ने लगभग पॉच वर्ष पूर्व हिंदी का एक सर्वांग-पूर्ण व्याकरण लिखवाने का विचार करके इस विषय के दो-तीन प्रंथ लिखवाये थे, जिनमें बाबू गंगाप्रसाद, एम० ए० श्रीर पं० रामकर्ण शम्मा के लिखे हुए व्याकरण अधिकांश में उपयोगी निकले। तब सभा ने इन प्रंथों के आधार पर, अथवा स्वतंत्र रीति से, एक विस्तृत हिंदी-व्याकरण लिखने का गुरु भार मुभे सींप दिया। इस विषय में पं० महाबीरप्रसादजी द्विवेदों ग्रीर पं० माधवराव सप्रे ने भी सभा से अनुरोध किया था, जिसके लिए में आप दोनों महाशयों का कृतज्ञ हूं। मैंने इस कार्य में किसी विद्वान की ग्राम बढ़ते हुए न देखकर अपनी अस्पज्ञता का कुछ भी विचार न किया ग्रीर सभा का दिया हुआ भार धन्यवाद-पूर्वक तथा कर्तव्यवद्धि से प्रदेश कर लिया। उस भार की ग्रव में, पाँच वर्ष के प्रचात, इस पुस्तक के रूप में, यह कहकर सभा को लौटाता हूँ कि—

"ग्रर्थित है, गोविद, तुम्हीं को वस्तु तुम्हारी।"

इस श्रंथ की रचना में हमने पूर्वोक्त देनों व्याकरणों से यत्र-तत्र महायता ली है और हिंदी-व्याकरण के आज तक छपे हुए हिंदी और आँगरजी श्रंथों का भी थोड़ा-बहुत उपयोग किया है। इन सब श्रंथों की सूची पुस्तक के श्रंत में दी गई है। द्विवेदोजी-लिखित "हिंदी भाषा की उत्पत्ति" श्रीर "ब्रिटिश विश्व-कोष" के "हिंदुस्तानी" नामक लेख के श्राधार पर, इस पुस्तक में, हिंदी की उत्पत्ति लिखी गई है। श्ररबी-फारसी शब्दों की व्युत्पत्ति के लिए हम श्रधिकांश में राजा शिव-प्रसाद-कृत "हिंदी-व्याकरण" श्रीर प्राट्स-कृत "हिंदुस्तानी प्रामर" के.आधा हैं। काले-कृत ''उच संस्कृत व्याकरण'' से इमने संस्कृत-व्याकरण के कुछ श्रंश लियं हैं।

सबसे अधिक सहायता हमें दामले-कृत "शास्त्रीय मराठी व्याकरण" से मिली है जिसकी शैली पर हमने अधिकांश में अपना व्याकरण लिखा है। पूर्वोक्त पुस्तक से हमने हिंदी में घटित होनेवाले व्याकरण-विषयक कई एक वर्गीकरण, विवेचन, नियम और न्याय-सम्मत लक्षण, आवश्यक परिवर्त्तन के साथ, लिये हैं। संस्कृत-व्याकरण के कुछ उदाहरण भी हमने इस पुस्तक से संग्रह किये हैं।

पूर्वोक्त प्रंथों के अतिरिक्त अँगरेजी, कँगला और गुजराती व्याक-रखों से भी कही-कहीं सहायता ली गई है।

इत सब पुस्तकों को लेखकों को प्रति हम, नम्रतापूर्वक, भ्रापनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं।

हिंदी तथा ध्रन्यान्य भाषाक्रो के व्याकरणों से उचित सहायता लेंने पर भी, इस पुस्तक में जो विचार प्रकट कियं गये हैं, ब्रीर जो सिद्धांत ठहराये गये हैं, वे माहित्यिक हिंदी से ही संबंध रखते हैं छीर उन सबके लिए हमीं उत्तरदाता हैं। यहाँ यह कह देना अनुचित न होगा कि हिंदी-व्याकरण की छोटी-मोटी कई पुस्तके उपलब्ध होते हुए भी, हिंदी में, इस समय ध्रपने विषय धीर ढंग की यही एक व्यापक छीर (संभवत:) मैतिक पुस्तक है। इस हमारा कई प्रंथों का ध्रध्ययन छीर कई वर्षों का परिश्रम तथा विषय का अनुराग धीर स्वार्थ-त्याग सम्मिलित है। इस व्याकरण में ध्रम्यान्य विशेषता यह भी है कि नियमों के स्पष्टीकरण के लिए इसमें जो उदाहरण दिये गये हैं वे अधिकतर हिंदी के भिन्न-भिन्न कालों के प्रतिष्ठित और प्रामाणिक लेखकों के प्रंथों से लिये गये हैं। इस विशेषता के कारण पुस्तक से यथा-संभव, ग्रंथ-परंपरा ध्रथवा छित्रमता का देष नहीं ध्राने

पाया है। पर इन सब बातों पर यथार्थ सम्मति देने के अधिकारी विशेषज्ञ ही हैं।

कुछ लोगों का मत है कि हिंदी के "सर्वाग-पूर्ण" व्याकरण मे, मूल विषय के साथ साथ, साहित्य का इतिहास, छंदो-निरूपण, रम, अलंकार, कहावतें, मुहाविरे, आदि विषय रहने चाहिएँ। यद्यपि ये सब विषय भाषा-ज्ञान की पूर्णता के लिए स्रावश्यक हैं ते। भी ये सब खतंत्र विषय है श्रीर व्याकरण से इनका कोई प्रत्यन्त संबंध नहीं है। किसी भी भाषा का "सर्वाग-पूर्ण" व्याकरण वहीं है जिसमे उस्र भाषा के सब शिष्ट रूपो श्रीर प्रयोगों का पूर्ण विवेचन किया जाय ग्रीर उतमे यथा संभव स्थिरता लाई जाय। हमारं पूर्वजों ने व्याकरण का यही उद्देश्य माना है \* श्रीर हमने इसी पिछली दृष्टि से इस पुस्तक की सर्वांग-पूर्ण बनाने का प्रयत्न किया है। यद्यपि यह मंत्र पूर्णतया सर्वांग-पूर्ण नहीं कहा जा सकता. क्यांकि इतने व्यापक विषय में विवेचन की कठिनाई और भाषा की अस्थिरता तथा लंखक की भ्रांति श्रीर श्रल्पज्ञता के कारण कई बातां का छट जाना संभव है, तथापि हमें यह कहने में कुछ भी संकोच नहीं है कि इस पुस्तक से आधुनिक हिंदी के खरूप का प्राय: पूरा पता लग सकता है।

यह व्याकरण, अधिकांश में, अँगरेजी व्याकरण कं ढँग पर लिखा गया है। इस प्रणाली के अनुसरण का मुख्य कारण यह है कि हिंदी में आरंभ ही से इसी प्रणाली का उपयोग किया गया है और आज तक किसी लेखक ने संस्कृत प्रणाली का कोई पूर्ण आदर्श उपस्थित नहीं किया। वर्त्तमान प्रणाली के प्रचार का दूसरा कारण यह है कि इसमें स्पष्टता और सरलता विशेष रूप से पाई जाती है

<sup>\*</sup> उन्हान साव प्रानना-पूर्वक ग्रानी भाषा के विषय का प्रवत्नोकन किया श्रीर जो सिद्धात उन्हें मिले उनकी स्थापना की ।—डा॰ भाण्डास्कर।

श्रीर सूत्र तथा भाष्य, दोनी ऐसे मिन्ने रहते हैं कि एक ही लेखक पूरा व्याकरण, विराद रूप में, लिख सकता है। हिंदी-भाषा के लिए वह दिन सचमुच बड़े गैरिन का होगा जब इसका व्याकरण 'श्रष्टाध्यायी' श्रीर 'महाभाष्य' के मिश्रित रूप में लिखा जायगा; पर वह दिन श्रभी बहुत दूर दिखाई देता है। यह कार्य हमारे लिए तो, श्रत्यक्षता के कारण, दुस्तर है; पर इसका संपादन तभी संभव होगा जब संस्कृत के श्रद्धितीय नैयाकरण हिंदी को एक स्वतंत्र श्रीर उज्ञत भाषा समस्कर इसके व्याकरण का श्रनुशीनन करेंगे। जब तक ऐसा नहीं हुआ है, तब तक इसी व्याकरण से इस निषय के श्रभाव की पूर्ति होने की श्राशा की जा सकती है। यहाँ यह कह देना भी आवश्यक जान पड़ता है कि इस पुस्तक में सभी जगह श्रेंगरेजी व्याकरण का श्रनुशरीन किया गया। इसमें यथा-संभव संस्कृत-प्रणाली का भी श्रनुसरण किया गया है श्रीर यथा-स्थान श्रॅंगरेजी-व्याकरण के कुछ दोप भी दिखाये गये हैं।

हमारा विचार या कि इस पुस्तक में हम विशेष-कर 'कारकी' और 'कालों' का विवेचन संस्कृत की शुद्ध प्रणाली के अनुसार करते; पर हिंदी में इन विषयों की रूढ़ि, अँगरंजी के समागम से, ध्रमी तक इतनी प्रचल है कि हमें सहसा इस प्रकार का परिवर्तन करना उचित न जान पड़ा। हिंदी में व्याकरण का पठन-पाठन ध्रमी बाल्यावस्था ही में है; इसलिए इस नई प्रणाली के कारण इस रूखे विषय के और भी रूखे हो जाने की आशका थी। इसी कारण इमने 'विभक्तियों' और 'आल्यातों' के बदले 'कारकों' और 'कालो' का नामोल्लेख तथा विचार किया है। यदि आवश्यकता जान पड़ेगी तो ये विषय किसी ध्रगले संस्करण में परिवर्त्तित कर दिये जावेंगे। तब तक संभवत: विभक्तियों को मृत शब्द में मिलाकर लिखने के विषय में भी कुछ सर्व-सम्मत निश्चय हो जायगा।

इस पुस्तक में, जैसा कि ग्रंथ में भ्रन्यत्र (१० ७० १र) कहा है, श्रिषकांश में वही पारिभाषिक शब्द रक्खे गये हैं जो हिंदी में 'भाषा-भास्कर' के द्वारा प्रचित्तत हो गये हैं। यथार्थ में ये सब शब्द संस्कृत व्याकरण के हैं जिससे हमने भीर भी कुछ शब्द तिये हैं। थोड़-बहुत भावश्यक शब्द मराठी तथा बँगता भाषाधों के व्याकरणों से तिये गये हैं धीर उपयुक्त शब्दों के भ्रभाव में कुछ शब्दों की रचना हमने खयं की है।

व्याकरण की उपयोगिता और आवश्यकता इस पुस्तक में यथास्थान दर्शाई गई है, तथापि यहाँ इतना कहना उचित जान पड़ता है
कि किसी भी भाषा के व्याकरण का निर्माण उसके साहित्य की पूर्ति
का कारण होता है और उसकी प्रगति में सहायता देता है। भाषा
की सत्ता स्वतंत्र होने पर भी, व्याकरण उसका सहायक अनुयायी बनकर उसे समय-समय और स्थान-स्थान पर जो आवश्यक सूचनाएँ
देता है उससे भाषा को लाभ होता है। जिस प्रकार किसी संस्था
के संतेष-पूर्वक चलने के लिए सर्व-सम्मत नियमों की आवश्यकता
होती है, उसी प्रकार भाषा की चंचलता दृर करने और उसे व्यवस्थित रूप में रखने के लिए व्याकरण ही प्रधान और सर्वोत्तम साधन
है। हिदी-भाषा के लिए यह नियंत्रण और भी आवश्यक है,
क्योंकि इसका स्वरूप उपभाषात्रां की खींचातानी में अनिश्चित
सा हो रहा है।

हिंदी-व्याकरण का प्रारंभिक इतिहास ग्रंधकार मे पड़ा हुआ है। हिंदी-भाषा के पूर्व रूप 'अपभ्रंश' का व्याकरण हेमचंद्र ने बारहर्शी शताब्दी मे लिखा है, पर हिंदी-व्याकरण के प्रथम श्राचार्य का पता नहीं लगता। इसमें संदेह नहीं कि हिंदी के आरंभ-काल में व्याक-रण की आवश्यता नहीं थी, क्योंकि एक तो खयं भाषा ही उस समय अपूर्णावस्था में थी; और दूसरे, लेखकों को श्रपनी मातृभाषा के आन और प्रयोग के लिए उस समय व्याकरण की विशेष स्वाव-श्यकता प्रतीत नहीं होती थी। उस समय खेलों में गद्य का स्विक प्रचार न होने के कारण भावा के सिद्धांतों की ओर संभवतः लोगों का ध्यान भी नहीं जाता था। जो हो, हिंदी के ध्यादि-वैयाकरण का पता लगाना स्वतंत्र खोज का विषय है। हमें जहाँ तक पुस्तकों से पता लगा है, हिंदी-व्याकरण के स्वादि-निम्मीता वे सँगरेज थे जिन्हें ईस्वी सन की उन्नीसवीं शताब्दी के ध्यारंभ में इस भाषा के विधिवत् ध्रध्ययन की ध्रावश्यकता हुई थी। उस समय कलकत्ते के फोर्ट-विलियम कालेज के अध्यत्त डा० गिलकाइस्ट नं सँगरंजी में हिंदी का एक व्याकरण लिखा था। उन्हीं के समय में प्रेम-सागर के रचयिता लल्लूजी लाल ने "कवायद-हिंदी" के नाम से हिंदी-व्याकरण की एक छोटी पुस्तक रची थी। हमें इन देंानें पुस्तकों को देखने का सीभाग्य प्राप्त नहीं हुन्ना, पर इनका उल्लेख सँगरेजों के लिखे हिंदी व्याकरणों में तथा हिंदी-साहित्य के इतिहास में पाया जाता है।

लल्लूजी लाल कं व्याकरण कं लगभग २५ वर्ष पश्चात् कल-कत्ते के पादरी आदम साहव ने हिदी-व्याकरण की एक छोटी-सी पुस्तक लिखी जो कई वर्षों तक स्कूलों में प्रचलित रही। इस पुम्तक में श्रॅगरेजी व्याकरण के ढॅंग पर हिदी-व्याकरण के कुछ साधारण नियम दिये गये हैं। पुस्तक की भाषा पुरानी, पंडिताऊ श्रीर विदेशी लेखक की स्वाभाविक भूलों से भरी हुई है। इसके पारि-भाषिक शब्द बँगला व्याकरण से लिये गये जान पड़ते हैं श्रीर हिदो में उन्हें समभाते समय विषय की कई भूलों भी हो गई हैं।

सिपाही विद्रोह के पीछे शिज्ञा-विभाग की स्थापना होने पर पं० रामजसन की भाषा-तत्व-बेाधिनी प्रकाशित हुई जो एक साधारण पुस्तक है और जिसमें कहीं-कहीं हिदी और संस्कृत की मिश्रित

प्रशालियों का उपयोग किया गया है। इसके पीछ पं० श्रीलाल का "भाषा-चंद्रोदय" प्रकाशित हुआ जिसमें हिंदी व्याकरण के कुछ श्रधिक नियम पाये जाते हैं। फिर सन् १८६-६ ईसवी में बाबू नवीनचंद राय कृत "नवीन-चंदोदय" निकला। राय महाशय पंजाब-निवासी बंगाली श्रीर वहाँ के शिचा-विभाग के उच्च कर्मचारी थे। स्रापने स्रपनी पुस्तक में "भाषा-चंद्रोदय" का उल्लेख कर उसके विषय में जो कुछ लिखा है उससे आपकी कृति का पता लगता है। द्याप लिखते हैं---"भाषा-चंद्रोदय' की रीति स्वाभाविक है: पर इसमें सामान्य वा अनावश्यक विषयों का विस्तार किया गया है. भीर जो ग्रत्यंत भावश्यक या ग्रशीत संस्कृत शब्द जो भाषा मे व्यव-हत होते हैं उनके नियम यहां नहीं दिये गयं। "नवीन-चंद्रोदय" में भी संस्कृत-प्रणाली का अपंशिक अनुसर्ण पाया जाता है। इसके पश्चातु पं० हरिगोपाल पाध्ये ने ऋपनी ''भाषा-तत्व-दोपिका'' लिखी। पाध्यं महाशय महाराष्ट्र थे: अतएव उन्होने मराठी-व्याकरण के अनुसार, कारक और विभक्ति का विवेचन, संस्कृत की रीति पर किया है श्रीर कई एक पारिभाषिक शब्द मराठी-व्याकरण से लिये हैं। पुस्तक की भाषा में स्वभावत: मराठीपन पाया जाता है। यह पुक्तक बहुत-कुछ श्रॅगरेजी ढॅग पर लिखी गई है।

लगभग इसी समय (सन् १८७५ ई० मे) राजा शिवप्रसाद का दिदी-व्याकरण निकला। इस पुस्तक में दी विशेषताएँ हैं। पहली विशेषता यह है कि पुस्तक ग्रॅंगरेजी हँग की होतं पर भी इसमें संस्कृत-व्याकरण के सूत्रों का अनुकरण किया गया है; श्रीर दूसरी यह कि हिदी के व्याकरण के साथ-साथ, नागरी श्रचरों में, उर्दु का भी व्याकरण दिया गया है। इस समय हिदी श्रीर उर्दु के स्वरूप के विषय में वाद-विवाद उपस्थित हो गया था, श्रीर राजा साहव दोनों वोलियों को एक बनाने के प्रयत्न में श्रगुग्रा थे; इस- लिए धापको ऐसा दोहरा व्याकरण बनाने की धावश्यकता हुई। इसी समय भारतेंदु इरिश्चंद्रजो ने वचों के लिए एक छोटा सा हिंदी व्याकरण लिखकर इस विषय की उपयोगिता धीर धावश्यकता सिद्ध कर दी।

इसके पीछे पादरी एथरिंगटन साहब का प्रसिद्ध व्याकरण
"भाषा-भास्कर" प्रकाशित हुआ जिसकी सत्ता ४० वर्ष से आज तक
एक सी अटल बनी हुई है। अधिकांश में दूषित होने पर भी इस
पुस्तक के आधार और अनुकरण पर हिंदी के कई छोटे-मोटे व्याकरण बने और बनते जाने हैं। यह पुस्तक ग्रॅंगरेजी ढँग पर लिखी
गई है और जिन पुस्तकों में इसका आधार पाया जाता है उनमें
भी इसका ढँग लिया गया है। हिंदी में यह ग्रॅंगरेजी-प्रणाली इतनी
शिय हो गई है कि इसे छोड़ने का पूरा प्रयत्न आज तक नहीं किया
गया। मराठी, गुजराती, बँगला, आदि भाषाओं के व्याकरणों मे
भी बहुधा इसी प्रणाली का अनुकरण पाया जाता है।

इधर गत २५ वर्षों के भीतर हिदो के छोटे-मोटे कई एक व्याक-रण छपे हैं जिनमे विशेष उल्लेख-येग्य पं० केशवराम-भट्ट-कृत ''हिदी-व्याकरण'', ठाकुर रामचरणसिह-कृत ''भाषा-प्रभाकर'', पं० रामावतार शर्मा का ''हिदी-व्याकरण'', पं० विश्वेश्वरदत्त शर्मा का ''भाषा-तत्व-प्रकाश'' श्रीर पं० रामदिहन मिश्र का प्रवेशिका-हिंदी-व्याकरण है। इन वैयाकरणों मे किसी ने प्राय: देशी, किसी ने पूर्णतया विदेशी श्रीर किसी ने मिश्रित प्रणाली का श्रनुसरण किया है। पं० गोविंदनारायण मिश्र ने ''विभक्ति-विवार'' लिखकर हिंदी-विभ-क्तियों की व्युत्पत्ति के विषय मे गवेषणा-पूर्ण समालोचना की है श्रीर हिंदी-व्याकरण के इतिहास मे एक नवीनता का समावेश किया है।

इसने अपने व्याकरण में पूर्वोक्त प्राय: सभी पुस्तकों के अधि-कांश विवदमान विषयों की, यथा-स्थान, कुछ चर्चा ग्रीर परीचा की े हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन आरंभ होने के पश्चात् पं० ग्रंबिकाप्रसाद वाजपेयी की "हिंदी-कै। मुदी" प्रकाशित हुई; इसिलए ध्रन्यान्य पुस्तकों के समान इस पुस्तक के किसी विवेचन का विचार हमारे ग्रंथ में न हो सका। "हिंदी-की मुदी" ध्रन्यान्य सभी व्याकरणों की अपेचा श्रधिक व्यापक, प्रामाणिक धीर शुद्ध है।

कैलाग, मोब्ज़, पिकाट आदि विदेशो लेखको ने हिदो-व्याकरण को उत्तम पुस्तकों, धँगरेजों के लाभार्थ, ग्रॅंगरेजो में लिखी हैं; पर इनके प्रथों मे किये गये विवेचनों की परीचा हमने ध्रपने प्रथ में नहीं की, क्यों कि भाषा की शुद्धता की दृष्टि से विदेशा लेखक पूर्णत्या प्रामा-णिक नहीं माने जा सकते।

उपर, हिंदी-व्याकरण का, गत प्रायः सी वर्षे का, संचित्र इतिहास दिया गया है। इससे जाना जाता है कि हिंदी-भाषा के जितने
व्याकरण त्राज तक हिंदों में लिखे गये हैं वे विशेष-कर पाठशालाओं
के छे।टे-छोटे विद्यार्थियों के लिए निर्मित हुए हैं। उनमें बहुधा
माधारण (स्थूल) नियम ही पाये जाते हैं जिनसे भाषा की व्यापकता
पर पूरा प्रकाश नहीं पड सकता। शिचित समाज ने उनमें से किसी
भी व्याकरण की स्थमी तक विशेष रूप से प्रामाणिक नहीं माना है।
हिंदी-व्याकरण के इतिहास में एक विशेषता यह भी है कि अन्य-भाषाभाषी भारतीयों ने भी इस भाषा का व्याकरण लिखने का उद्योग किया
है जिससे हमारी भाषा की व्यापकता, इसके प्रामाणिक व्याकरण की
आवश्यकता और साथ ही हिंदी-भाषी वैयाकरणों का अभाव अथवा
उनकी उदासीनता श्वनित होती है। आजकल हिंदा-भाषा के लिए
यह एक शुभ चिद्व है कि कुछ दिनों से हिंदी-भाषी लेखकों (विशेषकर शिचकों) का ध्यान इस विषय की स्रोर आकृष्ट हो रहा है।

हिंदी में अनेक उपभाषात्रों के होने तथा उर्दू के साथ अनेक वर्षों से इसका संपर्करहने के कारण हमारी भाषा की रचना-शैली

श्रमो तक बहुधा इतनी श्रस्थिर है कि इस भाषा कं वैयाकरण को व्यापक नियम बनाने में कठिनाइयों का सामना करना पडता है। ये कठिनाइया भाषा के खाभाविक संगठन से भो उत्पन्न होती हैं: पर निरंकुश लेखक इन्हें भीर भी बढ़ा देते हैं। हिंदी के स्वराज्य में ग्रहंमन्य लेखक बहुधा स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया करते हैं भीर व्याकरण के शासन का अभ्यास न होने के कारण इस विपय की उचित आदेशों की भी पराधीनता मान लंते हैं। प्राय: लोग इस बात को भूल जाते हैं कि साहित्यिक भाषा सभी देशो श्रीर कालों मे लेखकों की मातृ-भाषा भ्रयवा बोल-चाल की भाषा से थोडी बहुत भिन्न रहती है श्रीर वह, मातृ-भाषा के समान, श्रभ्यास ही से श्राती हैं। ऐसी भवस्था मे, केवल स्वतंत्रता के त्रावेश के वशीभृत होकर. शिष्ट भाषा पर विदेशी भाषात्रीं ग्रथवा प्रांतीय बेलियां का अधिकार चलाना एक प्रकार की राष्ट्रीय धराजकता है। यदि स्वयं लेखक-गण अपनी साहित्यिक भाषा की याग्य अध्ययन श्रीर अनुकरण से शिष्ट, स्पष्ट श्रीर प्रामाणिक बनाने की चेष्टा न करेंगे तो वैयाकरण "प्रयोग-शरण" का सिद्धांत कहा तक मान सकेगा ? इमने अपने व्याकरण मे प्रसंगानुराध से प्रांतीय वालिया का थोडा-बहुत विचार करके. केवल साहित्यिक हिंदों का विवेचन किया है। पुस्तक मे विषय-विस्तार के द्वारा यह प्रयत्न भी किया गया है कि हिदी-पाठकों की क्वि व्याकरण की श्रोर प्रवृत्त हो। इन सब प्रयत्नो की सफलता का निर्धिय विज्ञ पाठक हो कर सकते हैं।

इस पुस्तक मे एक विशंष त्रुटि रह गई है जो कालांतर ही में दूर हो सकती है, जब हिंदी भाषा की पूरी धौर वैज्ञानिक खोज की जायगी। हमारी समभ्क में किसी भी भाषा के सर्वाग-पूर्ण व्याक-रण में उस भाषा के रूपांतरों धौर प्रयोगों का इतिहास लिखना आवश्यक है। यह विषय हमार व्याकरण में न द्या सका, क्योंकि

हिदी-भाषा के आरभ-काल में, समय समय पर (प्राय: एक एक राताब्दि में) बदलनेवाले रूपों और प्रयोगों के प्रामाधिक उदाहरण, जहाँ तक हमें पता लगा है, उगलब्ध नहीं हैं। फिर इस विषय के योग्य प्रतिपादन के लिए शब्द-शास्त्र की विशेष योग्यता की भी आवश्यकता है। ऐसी अवस्था में हमने ''हिंदी-व्याकरण'' में हिंदी-भाषा के इतिहास के बदले हिंदी-साहित्य का संचिप्त इतिहास देने का प्रयत्न किया है। यथार्थ में यह बात अनुचित और अनावश्यक प्रतीत होती है कि भाषा के संपूर्ण रूपों और प्रयोगों की नामावली के स्थान में किवियों और लेखकों तथा उनके यंथों की शुक्क नामावली दी जाय। हमने यह विषय केवल इसीलिए लिखा है कि पाठकों की, प्रस्तावना के रूप में, अपनी भाषा की महत्ता का थोड़ा-बहुत अनुमान हो जाय।

हिद्दी कं व्याकरण का सर्व-सम्मत होना परम आवश्यक है। इस विचार से काशी की सभा ने इस पुस्तक को दुहराने के लिए एक संशोधन-मिति निर्वाचित की थी। उसने गत दशहरे की छुट्टियों मे अपनी बैठक की, और आवश्यक (किंतु साधारण) परिवर्त्तन के साथ, इस व्याकरण को सर्व-सम्मति से स्वीकृत कर लिया। यह बात लेखक, हिद्दी-भाषा और हिदो-भाषियों के लिए अत्यंत लाभदायक और महत्त्व-पूर्ण है। इस समिति के निम्निष्ठित सदस्यों ने बैठक मे भाग लेकर पुस्तक के संशोधनादि कार्यों मे अमूल्य सहायता दो है—

पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी।
साहित्याचार्य पंडित रामावतार शम्मी, एम० ए०।
पंडित चंद्रधर शमी गुलेरी, बी० ए०।
रा० सा० पंडित लज्जाशंकर भा, बी० ए०।
पंडित रामनारायण मिश्र, बी० ए०।

बाबू जगन्नायदास (रत्नाकर), बी० ए०। बाबू श्यामसुंदरदास, बी० ए०। पंडित रामचंद्र शुरू।

इन सब सज्जने के प्रति हम अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं। पं० महावीरप्रसाद द्विवेदों के हम विशेषतया कृतज्ञ हैं, क्यों कि धापने हस्त-लिखित प्रति का अधिकांश भाग पढ़कर अनंक उपयोगी सूचनाएँ देने की कृपा और परिश्रम किया है। खेद है कि पं० गेविंद-नारायणजी मिश्र तथा पं० अंबिकाप्रसादजी वाजपेयी समयाभाव के कारण समिति की बैठक में योग न दे सके जिससे हमें आप लोगों की विद्वता और सम्मति का लाभ प्राप्त न हुआ। ज्याकरण-संशो-धन-समिति की सम्मति श्रन्यत्र दी गई है।

श्रंत में, इस विज्ञ पाठकों से नम्न निवेदन करते हैं कि आप लोग कृपा कर इमें इस पुस्तक के दोषों की सूचना अवश्य देवे। यदि ईश्वरेच्छा से पुस्तक की द्वितीयावृत्ति का सीभाग्य प्राप्त होगा ता उसमें इन दोषों की दूर करने का पूर्ण प्रयत्न किया जायगा। तब तक पाठक-गण कृपा कर "हिंदी-व्याकरण" के सार की उसी प्रकार प्रहण करे जिस प्रकार—

संत-हंस गुग्र गहिंह पय, परिहरि वारि-विकार ।

गढ़ा-फाटक, जबलपुर; वसंत-पंचमी, सं० १<del>८</del>७७

निवेदक— कामताप्रसाद गुरु

## व्याकरण-संशोधन-समिति की सम्मति ।

श्रीयुत मंत्रो,

नागरीप्रचारिषी सभा,

काशी।

महाशय,

सभा के निश्चय के धनुसार व्याकरण-संशोधन-समिति का कार्य बृहस्पतिवार धाश्चिन शुक्ठ ३ संवत् १ स्७७ (ता० १४ अक्टू-बर १ स्२०) को सभा-भवन मे यथासमय धारंभ हुआ। हम लोगों ने व्याकरण के मुख्य-मुख्य सभां श्रंगों पर विचार किया। हमारी सम्मति है कि सभा ने जे। व्याकरण विचार के लिए छपवाकर प्रम्तुत किया है वह धाज तक प्रकाशित व्याकरणों से सभी बातों में उत्तम है। वह बड़े विस्तार सं लिखा गया है। प्रायः कोई धंश छूटने नहीं पाया। इसमें संदेह नहीं कि व्याकरण बड़ी गवे-बणा से लिखा गया है। हम इस व्याकरण को प्रकाशन-योग्य समभते हैं धीर अपने सहयोगी पंडित कामताप्रसादजी गुरु को साधुवाद देते हैं। उन्होंने ऐसे धन्छे व्याकरण का प्रणयन करके हिंदी साहित्य के एक महत्व-पूर्ण श्रंश की पूर्ति कर दो।

जहाँ-जहाँ परिवर्त्तन करना आवश्यक है उसके विषय में हम लोगों ने सिद्धांत स्थिर कर दिये हैं। उनके अनुसार सुधार करके पुस्तक छपवाने का भार निम्न-लिखित महाशयो की दिया गया है—

(१) पंडित कामताप्रसाद गुरु,

श्रसिस्टेंट मास्टर, माडल हाई स्कूल, जबलपुर।

( २ )

(२) पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदो, जुही-कलॉ, कानपुर। (३) पंडित चंद्रघर शम्मो गुलेरी, बी० ए०,

(३) पंडित चद्रघर शम्मा गुलेरी, बी० ए०, जयपुर-भवन, मेथा कालेज, झजमेर ।

निवेदन-कर्ता—

महावारप्रसाद द्विवेदी

रामावतार शम्मी

लजाशंकर भा

रामनारायण मिश्र

जगन्नायदास

श्रीचंद्रधर शम्मी

रामचंद्र शुक्क

श्यामसुंदरदास

कामताप्रसाद गुरु

## विषय-सूची

| \ AKINGUE                   |                     |      |       |     |
|-----------------------------|---------------------|------|-------|-----|
| (१) भाषा                    | •••                 | •••  | •••   | 8   |
| (२) भाषा भीर ज्याकरण        |                     | •••  | •••   | 8   |
| (३) व्याकरण की सीमा         | •••                 |      | •••   | Ę   |
| (४) व्याकर्ण से लाभ         |                     | •••  |       | इ   |
| (५) व्याकरण के विभाग        | • • •               | •••  |       | 5   |
| २-हिंदी की उत्पत्ति-        |                     |      |       |     |
| (१) भ्रादिम भाषा            | ••                  | •••  | •••   | १०  |
| (२) स्रार्य-भाषाएँ          | •••                 | •••  |       | ११  |
| (३) संस्कृत ग्रीर प्राकृत   | ••                  | •••  | •••   | १२  |
| (४) हिदी                    | •••                 | •••  | •••   | १५  |
| (४) हिद्दी ग्रीर उर्दू      | . •                 |      | • • • | 28  |
| (६) तत्सम भ्रीर तद्भव श     | ब्द                 | •••  | •••   | २२  |
| (७) दंशज श्रीर श्रनुकरण     | -वाचक श             | ाब्द |       | ३१  |
| (८) विदेशी शब्द             |                     | •••  | •••   | ३१  |
| पहल                         | ा भाग               |      |       |     |
|                             | विचार ।             |      |       |     |
| पहला ग्रध्याय—वर्षमाला      | •••                 | •••  |       | ३३  |
| दूसरा "—तिपि                |                     |      |       | ३६  |
| ्तीसरा ''—वर्णोकास          | ाच्चार <b>ण</b> ्रे |      |       |     |
| द्यीप वर्गीकर               | .च                  |      | •••   | ४०  |
| वैाथा ध्रध्याय-स्वराघात     | ••                  | •    |       | 8€  |
| पॉचवॉ ,,— स <sup>*</sup> धि |                     |      | •••   | ध्र |

## ( २ )

## दूसरा भाग

## शब्द-साधन।

## पहला परिच्छेद-शब्द-भेद।

| पद्दला ग्रध्याय | ा—शब्द-विच       | गर              | •••      | •••   | ६१               |
|-----------------|------------------|-----------------|----------|-------|------------------|
| दूसरा "         | शब्दें। क        | ा वर्गीकरा      | <b>u</b> | •••   | ६४               |
| प               | हला खंड-         | –विकार          | ी ग्रब्द | ı     |                  |
| पद्वता घ्रध्याय | <b>ा</b> —संज्ञा | •••             | •••      |       | <b>७३</b>        |
| दूसरा ''        | —सर्वनाम         | •••             | •••      | •••   | ςγ               |
| तीसरा ''        | —विशेषग्र        | • • •           | •••      | • •   | ११५              |
| चैाथा ''        | —किया            | •••             | •••      | • • • | १४१              |
| •               | दूसरा य          | वंडअ            | व्यय ।   |       |                  |
| पहला श्रध्या    | य—क्रिया-वि      | शिषम            |          | •••   | १५६              |
| दूसरा "         | —संबंध-सृ        | चक              | • • •    | •••   | १७८              |
| तीसरा "         | —समुच्चर         | प-बोधक          | • • •    | • • • | १स३              |
| चैाया "         | विस्मया          | दि-बेाधक        |          | •••   | २१३              |
| ;               | टूसरा परि        | च्छेद—          | रूपांतर  |       |                  |
| पहला भ्रम्या    | ाय—िलंग          | •••             |          | •••   | २१६              |
| दूमरा ''        | वचन              | • • •           | ***      | •••   | २३६              |
| तीसरा ''        | कारक             | •••             | •••      | •••   | २४⊏              |
| चैाथा ''        | —सर्वनाः         | A               | •••      | • • • | २७४              |
| पौचवाँ ''       | —-विशेषग         | ı               |          | 7     | र⊏४              |
| छठा "           | —किया            | • • •           |          | • • • | २ <del>८</del> ३ |
| सातवाँ ''       | संयुक्त          | क्रियाएँ        | •••      | •••   | ३५३              |
| भ्राठवाँ ''     | विकृत            | <b>प्र</b> व्यय | •••      | •••   | ३७१              |

## तीवरा परिच्छेद-व्युत्पत्ति ।

|             |         | _               | 9     |       |     |
|-------------|---------|-----------------|-------|-------|-----|
| पहला ।      | प्रध्या | यविषयार भ…      | •••   | •••   | ३७४ |
| दूसरा       | "       | —डपसर्ग         | •••   | •••   | ३७⊏ |
| तीसरा       | "       | संस्कृत-प्रत्यय |       |       | ३⊏६ |
| चैाथा       | "       | — हिंदी-प्रत्यय |       | •••   | ४०५ |
| पाँचवाँ     |         | बदू -प्रत्यय    | ***   | •••   | •   |
| <b>छ</b> ठा | ٠,      |                 | •••   | • • • | ४२⊏ |
| ·           |         | —समास           | • • • | •••   | ४४२ |
| सातवॉ       | "       | —पुनरुक्त शब्द  | •••   | •••   | ४६€ |
|             |         |                 |       |       |     |

### तीसरा भाग।

## वाक्य-विन्यास।

## पहिला परिच्छेद-वाक्य-रचना ।

| पहला भ्र  | ध्याय—प्रस्तावना                      |        |
|-----------|---------------------------------------|--------|
|           |                                       | ४७⊏    |
| दूमरा     | ''—कारकों कं भ्रर्थ भीर प्रयोग        | ४८२    |
| तीसरा     | " —समानाधिकरण् शब्द                   | YoY    |
| चैाथा     | ''— उद्देश्य, कर्म और किया का भ्रन्तय | ४०⊏    |
| पॉचवॉ     | '' —सर्वनाम                           | प्रश्ह |
| छठा       | '' — विशेषण ग्रीर संबंध कारक          | ५२०    |
| सातवॉ     | ''—कालों के ग्रर्थ ग्रीर प्रयोग ै     | ५२४    |
| भ्राठवाँ  | '' — क्रियार्थक संज्ञा                | ५३८    |
| नवॉ       | "——क्रदंत                             | ५४१    |
| दसवॉ      | " —संयुक्त क्रियाएँ                   | X X o  |
| ग्यारहवाँ | " — प्रव्यय                           | ५५३    |
| बारहवाँ   | " — ग्रध्याहार                        | ५५६    |
| तेरहवाँ   | " — पदकम                              | ५६१    |
| चीदहवाँ   | " —पद-परिचय                           | प्रहइ  |

## (8)

## दूसरा परिच्छेद-वाक्य-पृथक्करण।

| पहला अध्याय—विषयारंभ            | •••     | <i>.</i> | ४८१  |
|---------------------------------|---------|----------|------|
| निवृक्षाः अञ्चाप—म्यापारं च     | • • •   | • • •    | 4-41 |
| दूसरा " —त्राक्य श्रीर वाक्यां  | में भेद | •••      | ५⊏३  |
| तीसरा '' —साधारण वाक्य          | •••     | • • •    | ५८५  |
| चैाषा " — मिश्रवाक्य            | •••     | •••      | ४स्ट |
| पाँचवाँ '' —संयुक्त वाक्य       |         | • •      | ६२१  |
| छठा '' —संचिप्त वाक्य           | •••     | •••      | ६२६  |
| सातवाँ '' — कुछ विशेष प्रकार के | वाक्य   |          | ६२-  |
| म्राठवॉ '' — विराम-चिह्न        | ••      |          | इ३१  |
| परिशिष्ट (क) —कविता की भाषा     | •••     |          | ६४४  |
| ., ( ख )—काव्य-स्वतंत्रता       |         | •••      | ६६०  |

#### १-प्रस्तावना ।

#### (१) भाषा।

भाषा के द्वारा मनुष्य अपनं विचार दृसरी पर भनां भाति प्रकट कर सकता है और दूसरी के विचार आप समक सकता है। मनुष्य के कार्य उसके विचारों से उत्पन्न होते है और इन कार्यों में दृसरों की सहायता अथवा सम्मति प्राप्त करने के लिए उसे वे विचार प्रकट करने पड़ते हैं। जगत का अधिकांश व्यवहार वोल-चाल अथवा लिखा-पढ़ी से चलता है, इसलिए भाषा जगन के व्यवहार का मूल है।

वहरं श्रीर गूंगे मनुष्य अपने विचार संकेतों से प्रकट करते हैं। वद्या कंवल राकर अपनी इच्छा जनाता है। कभी कभी कंवल मुख की चेष्टा से मनुष्य के विचार प्रकट हो जाते हैं। कोई कोई जंगली लोग विना वोले ही संकेतों के द्वारा बात-चीत करते है। इन सब संकेतों को लोग ठीक ठीक नहीं समभ सकते श्रीर न इनसे सब विचार ठीक ठीक प्रकट हो सकने हैं। इस प्रकार की सांकेतिक भाषाओं से शिष्ट समाज का काम नहीं चल सकना। पशु-पत्ती जो वोली बोलते हैं उससे दुःख, सुख, भय आदि मनोविकारों के सिवा श्रीर कोई बात नहीं जानी जानी। मनुष्य की भाषा से उसके मब विचार भली भाँति प्रकट होते हैं, इसलिए वह ठयक्त भाषा कहलाती है; दूसरी सब भाषाएँ या बोलियाँ आठयक्त कहाती हैं।

**ट्यक्त** भाषा के द्वारा मनुष्य एक-दृमरे के विचार ही नहीं जान लंते, बरन उसकी सहायता से नयं विचार भी उत्पन्न होते हैं। किसी विषय की सीचते समय हम एक प्रकार का मानसिक संभाषण करते हैं, जिससे हमारे विचार भाषा के रूप में प्रकट होते हैं। इसके सिवा भाषा से धारणा-शक्ति की सहायता मिलती है। यदि हम अपने विचारों की एकत्र करके लिख ले तो आवश्यकता पड़ने पर हम लेख-रूप में उन्हें देख सकते हैं और बहुत समय बीत जाने पर भी हमें उनका स्मरण हो सकता है। भाषा की उन्नत या अवनत अवस्था राष्ट्रीय उन्नति या अवनति का प्रतिधिव है। प्रत्यंक नया शब्द एक नये विचार का चित्र है और भाषा का इतिहास माना उसके बेलनेवाली का इतिहास है।

भाषा स्थिर नहीं रहती, उसमे सदा परिवर्त्तन हुआ करते हैं। विद्वानो का अनुमान है कि कोई भी प्रचलित भाषा एक हजार वर्ष से अधिक समय तक एकसी नहीं रह मकती। जो हिंदी हम लाग त्राजकल बेलिने हैं वह प्रिप्तामह आदि हमारं पूर्वजो के समय मे इसी रूप मे न बाली जाती था, श्रीर न उन लोगों की हिदी वैसी थी जैसी वह महाराज पृथ्वीराज के समय मे वाली जाती थी। अपने पूर्वजो की भाषा की खाज करते करते हमें अंत में एक ऐसी हिदी भाषा का पना लगेगा जो हम।रे लिए एक अपरिचित भाषा कं समान कठिन हांगी। भाषा में यह परिवर्त्तन धीर धीर होता है-इतना धीरे धीरे कि वह हमका मालूम नहीं होता; पर, श्रंत में, इन परिवर्त्तनों के कारण नई नई भाषाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। भाषा पर स्थान, जल-वायु भ्रीर सभ्यता का बडा प्रभाव पड़ता है। बहुतसं शब्द जो एक देश के लोग बोल सकते हैं, दूसर देश के लोग तद्गत् नहीं बोल सकते। जल-वायु में हेर-फेर होने से लोगों के उचारण में अंतर पड जाता है। इसी प्रकार सभ्यता की उन्नति के कारण नये नये विचारो के लिए नये नयं शब्द बनाने पडते हैं, जिससे भाषा का शब्द-कांष बढता जाता है। इसके सायही बहुतसी जातियाँ श्रवनत होती जाती हैं श्रीर उह भावें। के श्रभाव में उनके वाचक शब्द लुप्त होते जाते हैं।

विद्वान श्रीर प्रामीण मनुष्यों की भाषा में कुछ श्रंतर रहता है। किसी शब्द का जैसा शुद्ध उच्चारण विद्वान पंडित करते हैं वैसा मर्व-साधारण लोग नहीं कर सकते। इससे प्रधान भाषा विगडकर उसकी शाखा-रूप नई नई बोलियाँ बन जाती हैं। भिन्न भिन्न दें। भाषाश्रीं के पास पास बाने जाने के कारण भी उन दोमी के मेल से एक नई बोली उत्पन्न ही जाती है।

भाषागत विचार प्रकट करने से एक विचार के प्रायः कई अंश प्रकट करने पहते हैं। उन सभी श्रंशों के प्रकट करने पर उस समप्र विचार का मतलब अन्छी तरह समभ में स्नाता है। प्रत्यंक पूरी बात की वाक्य कहते हैं। प्रत्येक वाक्य मे प्रायः कई शब्द रहते हैं। प्रत्येक शब्द एक सार्थक ध्विन है जो कई मूल-ध्विनयों के याग से बनती है। जब हम बोलतं हैं तब शब्दों का उपयोग करने हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के विचारी के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के शब्दो की काम में लाते हैं। यदि हम शब्द का ठीक ठीक उपयोग न करे ता हमारी भाषा में बड़ी गड़बड़ पड़ जाय श्रीर संभवतः काई हमारी बात न नमभ सके। यद्यपि भाषा में जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है वे किसी न किसी कारण से कल्पित कियं गयं हैं, ती भी जा शब्द जिस वस्तु का सूचक है उसका इससे, प्रत्यन्त मे, कोई मंबंध नहीं । परंतु शब्दों ने अपने वाच्य पदार्थादि की भावना का अपनेमे बाध सा लिया है जिससे शब्दो का उचारण करते ही उन उन पदार्थी का बोध तत्काल हा जाता है। कोई कोई शब्द कंवल अनुकरण-वाचक हैं, पर जिन सार्थक शन्दों से भाषा बनी है उनके आगे ये शब्द बहुत थोडं हैं।

जब हम उपस्थित लोगों पर भ्रपने विचार प्रकट करते हैं तब

बहुधा कि खित भाषा काम में लाते हैं, पर जब हमें अपनं विचार द्रवर्त्ती मनुष्यो कं पास पहुँचाने का काम पडता है, अथवा भावी संतित के लिए उनके संप्रह की अवस्यकता होती है, तब हम लिखित भाषा का उपयोग करते हैं। लिखी हुई भाषा मे शब्द की एक एक मृल-ध्वनि को पहचाननं कं लिए एक एक चिद्व नियत कर लिया जाता है जिसे वर्ण कहते हैं। ध्वनि काने। का विषय है, पर वर्ग स्रोखो का, स्रीर यह ध्वनि का प्रतिनिधि है । पहले पहल कंबल बोली हुई भाषा का प्रचार था, पर पीछं से विचारों को स्थायो रूप देने के लिए कई प्रकार की लिपियाँ निकाली गई। वर्ग-लिपि निकलने के बहुत समय पहले तक लागों में चित्र-लिपि का प्रचार था, जो ब्राजकल भी पृथ्वी के कई भागों के जगली लागों मे प्रचलित है। इस देश में भी कहीं कहीं ऐसी पुरानी वस्तुएँ मिली हैं जिनपर चित्र-लिपि के चिद्व मालूम पड़ते हैं । मिसर के पूराने खंडहरो और गुफाओं अदि मे पुरानी चित्र-लिपि के अनेक नमने पाय गयं हैं क्रांग इन्हींसे वहाँ की वर्णमाला निकली है । कांई कोई यह अनुमान करते हैं कि प्राचीन समय के चित्र-लंख के किसी किसी अवयव के कुछ लचगा वर्त्तमान वर्गों के आकार मे मिलते हैं, जैसं "ह" से हाय और "ग" से गाय के आकार का कुछ कुछ अनुकरण पाया जाता है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न भाषात्र्यो में एक ही विचार के लिए बहुधा भिन्न भिन्न शब्द होते हैं उसी प्रकार एक ही सूल-विनि के लिए उनसे भिन्न भिन्न अन्तर भी होते हैं।

### (२) भाषा ख्रीर व्याकरण।

किसी भाषा की रचना की ध्यानपूर्वक देखने से जान पड़ता है कि उसमें जितने शब्दो का उपयोग होता है उतने सभी भिन्न भिन्न प्रकार के विचार प्रकट करते हैं ग्रीर ग्रपने उपयोग के अनुसार कोई अधिक और कोई कम आवश्यक होते हैं। फिर, एक ही विचार को कई रूपों मे प्रकट करने के लिए शब्दों के भी कई रूपांतर हा जाते हैं। भाषा में यह भी देखा जाता है कि कई शब्द दसरं शब्दो से बनते हैं और उनसे एक नया ही अर्थ पाया जाता है । बाक्य में शब्दों का उपयाग किसी विशेष कम से हाना है और उनमे रूप अधवा अर्थ के अनुसार परस्पर संबंध रहना है। इस अवस्था मे यह आवश्यक है कि पूर्णता और स्पष्टतापूर्वक विचार प्रकट करने के लिए शब्दों के रूपो तथा प्रयोग में स्थिता श्रीर समानता हो। जिस शास्त्र मे शब्दों के शुद्ध रूप श्रीर प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के नियम बहुधा लिखी हुई भाषा के आधार पर निश्चित कियं जातं हैं, क्योंकि उसमे शब्दों का प्रयोग वाली हुई भाषा की अपंचा अधिक सावधानी से किया जाता है। व्याकरण (वि+श्रा+ करण) शब्द का अर्थ "भली भांति ममभाना" है। व्याकरण मं वे नियम समकायं जातं हैं जो शिष्ट जनो के द्वारा स्वीकृत शब्दो कं रूपा और प्रयाग मे दिखाई दंते हैं।

व्याकरण भाषा के अर्थान है और भाषा हा के अनुसार बदलता रहता है। वैयाकरण का काम यह नहीं कि वह अपनी आंर से नयं नियम बनाकर भाषा का बदल दे। वह इतना ही कह सकता है कि अरुक प्रयोग अधिक शुद्ध है अथवा अधिकता सं किया जाता है; पर उसकी सम्मित मानना य। न मानना लोगा की इन्छा पर है। व्याकरण के संबंध में यह बात स्मरण रवनं योग्य है कि भाषा को नियमबद्ध करने के लिए व्याकरण नहीं बनाया जाता, बरन भाषा पहले बोली जाती है और उसके आधार पर व्याकरण की उत्पत्ति होती है। व्याकरण और छंद:शास्त्र का निर्माण करने के वरसो पहले से भाषा बोली जाती है और कविता रची जाती है।

#### (३) व्याकरण की सीमा।

लोग बहुधा यह समभते हैं कि व्याकरण पढ़कर वे शुद्ध शुद्ध बोलनं और लिखनं की रीति सीख लेते हैं। ऐसा समभना पूर्ण रूप से ठीक नहीं। यह सच है कि शब्दों की बनावट और उनके संबंध की खोज करने से भाषा के प्रयोग में शुद्धता आ जाती है, पर यह बात गींश है। व्याकरण न पढ़कर भी लोग शुद्ध शुद्ध बालना और लिखना सीख सकते हैं। दिदी के कई अब्छे लेखक व्याकरण नहीं जानते अथवा व्याकरण जानकर भी लेख लिखने में उसका उपयोग नहीं करते। उन्होंने अपनी मात्रभाषा का लिखना अभ्यास से सीख। है। शिचित लोगी के लडके, बिना व्याकरण जाने, शुद्ध भाषा सुनकर ही, शुद्ध शुद्ध बोलना सीख लेते हैं, पर अशिचित लोगी के लडके व्याकरण पढ़ जेने पर भी प्रायः अशुद्ध ही बोलते हैं। यदि छोटा लड़का कोई वाक्य शुद्ध नहीं बेल सकता ते। उसकी माँ उसे व्याकरण का नियम नहीं समभाती, बरन शुद्ध वाक्य बता देती है और लड़का बैसा ही बोलने लगता है।

व्याकरण पढने से मनुष्य अच्छा लेखक या वक्ता नहीं हो सकता। विचारे की मत्यता अथवा असत्यता से भी व्याकरण का कोई संबंध नहीं। भाषा में व्याकरण की भूले न होने पर भी विचारों की भूले हो सकती हैं और रोचकता का अभाव रह सकता है। व्याकरण की सहायता से हम कंवल शब्दों का शुद्ध प्रयोग जानकर अपने विचार स्पष्टता से प्रकट कर सकते है, जिससे किसी भी विचारवान् मनुष्य की उनके समभने में किठनाई अथवा संदेह न है।।

#### (४) व्याकरण से लाभ।

यहाँ अब यह प्रश्न हो सकता है कि यदि भाषा व्याकरण कं ऋाश्रित नहीं और यदि व्याकरण की सहायता पाकर हमारी भाषा शुद्ध, रोचक और प्रामाणिक नहीं हो सकती, तो उसका निर्माण करने और उसे पढ़ने से क्या लाभ ? कुछ होतों का यह भी आचंप है कि व्याकरणे शुब्क श्रीर निरुपयागी विषय है। इन प्रश्नों का उत्तर यह है कि भाषा से व्याकरण का प्रायः वहीं संबंध है जो प्राकृतिक विकारों से विज्ञान का है। वैज्ञानिक लोग ध्यानपूर्वक सृष्टि-क्रम का निरीच्या करते हैं स्त्रीर जिन नियमों का प्रभाव वे प्राकृतिक विकारो में देखतं हैं उन्हींको वे वहुधा सिद्धांतवन् प्रहण कर लेते हैं। जिस प्रकार संसार में कोई भी प्राकृतिक घटना नियम-विकद्ध नहीं होती उसी प्रकार भाषा भी नियम-विकद्ध नहीं बोली जानी। वैयाकरण इन्हीं नियमां का पता लगाकर सिद्धांत स्थिर करते है। व्याकरण में भाषा की रचना, शब्दों की व्युत्पत्ति, क्रांर म्पष्टतापूर्वक विचार प्रकट करने के लिए, उनका शुद्ध प्रयोग बताया जाता है, जिनकी जानकर हम अपनी भाषा के नियम जान सकते है और उन भूलो का कारण समक सकते हैं, जो कभी कभी नियमो का ज्ञान न है।ने के कारण बेलने या लिखने में हो जाती है। किसी भाषा का पूर्ण ज्ञान हाने क लिए उसका व्याकरण जानना भी त्रावश्यक है । कभी कभी कठिन भाषा का अर्थ कंवल व्याकरण की महायता से जाना जा सकता है। इसके सिवा व्याकरण के ज्ञान सं विदेशी भाषा सीखना भी सहज हो ਗ਼ਗ है।

काई काई वैयाकरण व्याकरण की शास्त्र मानते हैं श्रीर काई कोई उसे कला समभते हैं। शास्त्र से हमको किसी विषय का ज्ञान विधिपूर्वक होता है श्रीर कला सं हम उस विषय का उपयोग सीख्ते हैं। व्याकरण की शास्त्र इसलिए कहते हैं कि उसके द्वारा हम भाषा के उन नियमीं की खोज करते हैं जिनपर शब्दों का शुद्ध प्रयोग श्रवलंबित हैं, श्रीर वह कला इसलिए है कि हम शुद्ध भाषा बोलने के लिए उन नियमीं का पालन करते हैं।

विचारें। में शुद्धता तर्क-शास्त्र के ज्ञान से श्रीर भाषा की राच-कता साहित्य-शास्त्र के ज्ञान से श्राती है।

हिंदी-व्याकरण में प्रचलित साहित्यिक हिंदी के रूपांतर और रचना के बहु-जन-मान्य नियमों का क्रमपूर्ण संप्रष्ट रहता है। इसमे प्रसंग-वश प्रांतीय और प्राचीन भाषाओं का भी यत्र तत्र विचार किया जाता है; पर वह केवल गील रूप और तुलना की दृष्टि से।

#### (५) व्याकरण के विभाग।

व्याकरण भाषा-संबंधी शास्त्र है श्रीर भाषा का मुख्य श्रंग वाक्य है। वाक्य शब्दों से बनता है श्रीर शब्द प्राय: सूल-ध्व-नियों से। लिखी हुई भाषा मे एक मूल-ध्वनि के लिए प्राय: एक चिह्न रहता है जिसे वर्ण कहते हैं। वर्ण, शब्द श्रीर वाक्य के विचार से व्याकरण के मुख्य तीन विभाग होते हैं—(१) वर्ण-विचार, (२) शब्द-साधन, (३) वाक्य-विन्यास।

- (१) वर्ण-विचार व्याकरण का वह विभाग है जिसमें वर्णों कं स्राकार, उचारण श्रीर उनके मेल से शब्द बनाने के नियम दिये जाते हैं।
- (२) **शब्द-साधन** व्याकरण के उस विभाग की कहते हैं जिसमे शब्दों के भेद, रूपांतर ब्रीर व्यत्पत्ति का वर्णन रहता है।
- (३) **वाक्य-विन्यास** व्याकरण के उस विभाग का नास है जिसमे वाक्यों के अवयवें का परस्पर संबंध बताया जाता है और शब्दों से वाक्य बनानं के नियम दियं जाते हैं।

स्० — कोई कोई लेखक गद्य के समान पद्य को भाषा का एक भेद मानकर व्याकरण में उसके श्रंग — छुंद, रस और श्रद्धंकार — का विवे-चन करते हैं। पर ये विषय यथार्थ में साहित्य-शास्त्र के श्रग है, जो भाषा को रोचक श्रीर प्रभावशाबिनी बनाने के काम श्राते हैं। च्याकरण से इनका कोई संबंध नहीं है, इसलिए इस पुस्तक में इनका विवेचन न किया जायगा। इसी प्रकार कहावतें और मुहावरे भी जो बहुधा व्याकरण की पुस्तकों में लिख दिवे जाते हैं, व्याकरण के विषय नहीं है। केवळ कविता की भाषा श्रीर काव्य-स्वतंत्रता का परीच संबंध व्याकरण से हैं; धतएव ये विषय प्रस्तुत पुस्तक के परिशिष्ट में दिये जायेंगे।

## २--हिंदी की उत्पत्ति।

#### (१) आदिम भाषा।

भिन्न भिन्न देशों में रहनंबाली मनुष्य-जातियों के आकार, स्वभाव आदि की परस्पर तुलना करने से ज्ञात होता है कि उनमें आरचर्य-जनक और अद्भुत समानता है। इससे विदिन होता है कि सृष्टि के आदि में सब मनुष्यों के पूर्वज एक ही थे। वे एक हो स्थान पर रहने थे और एक ही-सं आचार-ज्यवहार करते थे। इसी प्रकार, यदि भिन्न भिन्न भाषाओं के मुख्य मुख्य नियमों और शब्दों की परस्पर नुनना की जाय ते। उनमें भी विचित्र साहश्य दिखाई देता है। इससे यह प्रकट होता है कि हम सबके पूर्वज पहले एक हो भाषा बालते थे। जिम प्रकार आदिम स्थान में पृथक हो कर लीग जहाँ तहा चने गये और भिन्न भिन्न जातियों में विभक्त हो गय उसी प्रकार उस आदिम भाषा से भी किनती ही भिन्न भिन्न भाषा एं उत्पन्न हो गई।

कुछ विद्वानों का अनुमान है कि मनुष्य पहले पहले एशिया-खंड के मध्य भाग में रहता था। जैसे जैस उसकी संतित बढ़ती गई कम कम से लोग अपना पूल-स्थान छोड़ अन्य देशों में जा बसे। इसी प्रकार यह भी एक अनुमान है कि नाना प्रकार की भाषाँ एकहीं भाषा से निकली है। पाश्चात्य विद्वान पहले यह समभते ये कि इज्ञानी भाषा से, जिसमें यहूदी लोगों के धर्मप्रंथ है, सब भाषाएँ निकली हैं. परंतु उनमें संस्कृत का ज्ञान बढ़ने और शब्दों के सूल रूपों का पता लगने से यह सिद्ध हुआ है कि एक ऐसी आदिम भाषा से, जिसका अब पता लगना कठिन है, संसार की सब भाषाएँ निकली हैं और वे तीन भागों में बाँटी जा सकती हैं—

- (१) आर्थ-भाषाएँ—इस भाग मे संस्कृत, प्राकृत (और उससं निकली हुई भारतवर्ष की प्रचलित आर्थ-भाषाएँ), ऋँगरंजी, फारसी, यूनानी, लैटिन, आदि भाषाएँ हैं।
- (२) शामी भाषाँ इसमे इत्रानी, ऋरबी स्रीर हन्शी भाषाएँ हैं।
- ( ३ ) तूरानी भाषाएँ—इस वर्ग मे मुगली, चीनी, जापानी, द्राविड़ी (दिच्चिणी हिंदुम्थान की भाषाएँ), तुर्की, स्रादि भाषाएँ हैं।

### (२) स्राय-भाषाएँ।

इस बात का अभी कि ठीक ठीक निर्णय नहीं हुआ है कि सपूर्ण अर्थ-भाषाएँ-फारसी, यनानी, लैटिन, हसी, आदि-वैदिक संस्कृत से निकली है अथवा और और भाषाओं के साथ साथ यह पिळली भाषा भी किसी ब्रादिस ब्रार्थ-भाषा से निकली है ! जी ही. यह बात अवश्य निश्चित हुई है कि आर्य-लाग, जिनके नाम मं उनकी भाषाण प्रख्यात है. ऋदिम स्थान सं इधर-उधर गयं ऋौर भिन्न भिन्न दंशों में उन्होंने अपनी भाषाओं की नीव डाली । जी लोग पश्चिम को गयं उनसं श्रीक, लेटिन, अगरंजी, आदि आर्य-भाषाएँ बोलनेवाली जातियो की उत्पत्ति हुई। जो लोग पूर्व को आये उनके दो भाग हो गयं । एक भाग फारम को गया और दसरा हिंदृकुश को लाघकर काबुल की तराई में होता हुआ हिंदुस्थान पहॅचा । पहले भाग के लोगों ने ईरान में मीडी ( मादी ) भाषा के द्वारा फारसी को जन्म दिया और दसर भाग के लोगो ने संस्कृत का प्रचार किया, जिससे प्राकृत के द्वारा इस दंश की प्रचलित आर्थ-भाषाएँ निकली हैं। प्राकृत के द्वारा संस्कृत से निकली हुई इन्ही भाषात्रों में से हिंदी भी है। भिन्न भिन्न त्रार्थ-भाषात्रों की समानता दिखाने के लिए कुछ शब्द नीचे दियं जाते हैं-

| संस्कृत    | मीडी   | फारसी            | यूनानी   | लैटिन   | भ्रँगरेजी  | हिंदी           |
|------------|--------|------------------|----------|---------|------------|-----------------|
| पितृ       | पतर    | पिदर             | पाटेर    | पेटर    | फ़ादर      | पिता            |
| मानृ       | मतर    | मादर             | माटेर    | मेटर    | मदर        | माता            |
| भ्रातृ     | त्रतर  | ब्रादर           | फ़ाटर    | फ्रेंटर | व्रदर      | भाई             |
| दुहितृ     | दुग्धर | दुस्तर           | थिगाटेर  | o       | डाटर       | र्धा            |
| ग्ऋ        | यक     | यक               | हैन      | ग्रन    | वन         | गकः             |
| द्वि, द्वी | द्व    | ं दु             | डुग्रेा  | डुग्रेग | इ          | दंग             |
| ₹          | ্যূ    |                  | ह        | ह       | र्श्वा     | र्तान           |
| नाम        | नाम    | नाम              | क्रानामा | नामन    | नंम        | नाम             |
| ग्रस्मि    | ऋह्यि  | <del>श</del> ्चम | ऐमी      | सम      | <b>ए</b> म | क्र             |
| ददामि      | दधामि  | दिहम             | डिडे।मा  | डा      | 0          | <u>दं क</u> ्रॅ |

उस तालिका सं ज्ञान पड़ता है कि निकटवर्ती दंशों की भाषात्रा में अधिक समानता है और दूरवर्ती देशों की भाषाओं में अधिक भिन्नता । यह भिन्नता इस बात की भी सूचक है कि यह भंद नास्त विक नहीं है और न आदि म था, कितु वह पीछं से हा गया है ।

#### (३) संस्कृत श्रीर प्राकृत।

जब अर्थ-लोग पहले पहल भारतवर्ष मे आयं तब उनकी भाषा प्राचीन (वैदिक) संस्कृत था। इसं देववाणी भी कहते हैं। वेदां की अधिकांश भाषा यही है। रामायण, महाभारत और कालि-दास आदि के काव्य जिस परिमार्जित भाषा मं हैं वह बहुत पीछं की है। अष्टाध्यायो आदि व्याकरणों में "वैदिक" और "लाकिक" नामां से दे। प्रकार की भाषाओं का उल्लेख पाया जाता है और दोनों के नियमों मे बहुत कुछ अंतर है। इन दोनों प्रकार की भाषाओं में विशेषताएँ ये हैं कि एक तो संज्ञा के कारकों की

विभक्तियाँ संयोगात्मक हैं, अधीत् कारकों में भेद करने के लिए शब्दों के अंत में अन्य शब्द नहीं आते; जैसे, मनुष्य शब्द का सबंध-कारक संस्कृत में "मनुष्यस्य" होता है, हिदी की तरह "मनुष्य का" नहीं होता। दूसरे, किया के पुरुप और वचन में भेद करने के लिए पुरुपवाचक सर्वनाम का अर्थ किया के ही रूप से प्रकट होता है, चाहे उसके साम सर्वनाम लगा हो या न लगा हो, जैसे, "गच्छित" का अर्थ "स गच्छित" होता है। यह संयोगात्मकता वर्तमान हिदी के कुछ सर्वनामों में और संभाव्य-भविष्यत्काल में पाई जाती हैं, जैसे, मुक्ते, किसे, रहूं, इत्यदि। इस विशेषता की काई काई वात बंगाली भाषा में भी अब तक पाई जाती है, जैसे 'मनुष्येर' संबंधकारक में और 'कहिलाम' उत्तम पुरुप में। आगं चलकर संस्कृत की यह संयोगात्मकता बदलकर व्यवच्छे-दकता हो गई।

श्रणांक कं शिलालेखां श्रीर पतजलि के प्रंथां से जान पड़ता है कि ईसवी सन कं कोई तीन सी वरस पहले उत्तरी भारत में एक ऐसी भाषा प्रचलित थी जिसमें भिन्न भिन्न कई वेलियाँ शामिल थी। स्थियों, वालकों श्रीर शुट्टों से श्रार्थ-भाषा का उचारण ठीक ठींक न बनने कं कारण इस नई भाषा का जन्म हुश्रा था श्रीर इसका नाम 'प्राकृत' पड़ा। 'प्राकृत' शब्द 'प्रकृति' (मूल) शब्द से बना है श्रीर उसका श्रथ 'स्वाभाविक" वा 'गेंवारी' है। वेदों में गाथा नाम से जो छंद पायं जाते है उनकी भाषा पुरानी संस्कृत सं कुछ भिन्न है, जिससे जान पड़ता है कि वेदों के समय में भी प्राकृत भाषा थी। सुभीते कं लिए वेदिक काल की इस प्राकृत को हम पहली प्राकृत कहेंगे श्रीर ऊपर जिस प्राकृत का उल्लंख हुश्रा है उसे दूसरी प्राकृत का रूप धारण किया।

प्राकृत का जो सबसे पुराना व्याकरण मिलता है वह वररुचि का बनाया है। वररुचि ईसवी सन के पूर्व पहली सदी में हो गये हैं। वैदिक काल के विद्वानों ने देववाणी की प्राकृत-भाषा की श्रष्टता से बचाने के लिए उसका संस्कार करके व्याकरण के नियमों से उसे नियंत्रित कर दिया। इस परिमार्जित भाषा का नाम 'संस्कृत' हुआ जिसका अर्थ ''सुधाग हुआ'' अथवा 'बनावटी'' है। यह संस्कृत भी पहली प्राकृत की किसी शास्त्रा से शुद्ध होकर उत्पन्न हुई है। संस्कृत की नियमित करने के लिए कितने ही व्याकरण बने जिनमें से पाणिनि का व्याकरण सबसे अधिक प्रसिद्ध और प्रचलित है। विद्वान लीग पाणिनि का समय ई० सन् के पूर्व सातवी सदी में स्थिर करने हैं और संस्कृत की उनसे सी वर्ष पीछं तक प्रचलित मानते हैं।

पहली प्राकृत में संस्कृत की संयोगात्मकता तो वैसी ही थी, परंतु व्यंजनों के अधिक प्रयोग के कारण उसकी कर्ण-कटुता बहुत बढ़ गई थी। पहली और दृसरी प्राकृत में अन्य भेदों के सिवा यह भी एक भंद हो गया था कि कर्ण-कटु व्यंजनों के स्थान पर स्वरों की मधुरता आ गई, जैसे 'रघु' का 'रहु' और 'जीवलांक' का 'जीअपलीअप' हो गया।

वैद्धि-धर्म के प्रचार से दूसरी प्राकृत की बड़ी उन्नित हुई । ग्राजकल यह दूसरी प्राकृत पाली-भाषा के नाम से प्रसिद्ध है। पाली मे प्राकृत का जो रूप या उसका विकास धीर धीर होता गया और कुछ समय बाद उसकी तीन शाखाएँ हो गई, अर्थात मागधी, शीरसेनी और महाराष्ट्री। शीरसेनी-भाषा प्रायः उस देश मे बोली जाती थी जिसे आजकल संयुक्त-प्रदेश कहते हैं। मागधी मगध-देश वा बिहार की भाषा थी और महाराष्ट्री का प्रचार दिश्च के बंबई, बरार आदि प्रांतीं मे था। बिहार और संयुक्त- प्रदेश के मध्य भाग में एक श्रीर भाषा थी जिसकों श्रार्द्ध मागधी कहते थे। वह शीरसंनी श्रीर मागधी के मेल से बनी थीं। कहते हैं कि जैन तीर्थकर महाबीर स्वामी इसी अर्द्ध मागधी में जैन-धर्म का उपदेश देते थे। पुराने जैन प्रंथ भी इसी भाषा में हैं। बाद्ध श्रीर जैन-धर्म के सम्धापकों ने अपने धर्मों के सिद्धांन सर्व-प्रिय बनाने के लिए अपने प्रंथ बालचाल की भाषा अर्थात् प्राकृत में रचे थे। फिर काव्यों श्रीर नाटकों में भी उसका प्रयाग हुआ।

थोड़े दिनों पीछे दृसरी प्राकृत में भी परिवर्तन हो गया। लिखित प्राकृत का विकास रुक गया, परंतु कथित प्राकृत विकसित प्रश्चीत् परिवर्तित होती गई। लिखित प्राकृत के आचार्यों ने इसी विकाशपूर्ण भाषा का उल्लंख आपश्चेश नाम से किया है। "अपभंश" शब्द का अर्थ "विगड़ी हुई" भाषा है। ये अपभंश-भाषाएँ भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न प्रकार की थी। इनके प्रचार के समय का ठीक ठीक पता नहीं लगता, पर जो प्रमाण मिलते हैं उनसे जाना जाता है कि ईसवी सम के ग्यारहवे शतक तक अपभ्रश भाषा में कविता होती थी। प्राकृत के अंतिम वैयाकरण होमचंद्र ने, जो बारहवे शतक में हुए हैं, अपने व्याकरण में अपभंश का उल्लंख किया है।

अपभ्रंशों में संस्कृत श्रीर देनों प्राकृतों से यह भेद हो गया कि उसकी संयोगात्मकता जाती रही श्रीर उसमें व्यवच्छेदकता आ गई, अर्थात् कारकों का अर्थ प्रकट करने के लिए शब्दों में विभ-क्तियों के बदले अन्य शब्द मिलने लगे श्रीर किया के रूप से संवीनामों का बोध होना मिट गया।

हर प्राक्टत के श्रपभ्रंश पृथक् पृथक् थे श्रीर वे भिन्न भिन्न प्रांतों मे प्रचलित थे। भारत की प्रचलित श्रार्थ-भाषाँ न संस्कृत से निकली हैं, न प्राकृत से, किंतु श्रपभ्रंशों से। लिखित साहित्य में केवल एक ही अपभ्रंश भाषा का नमूना मिलता है जिसे नागरअपभ्रंश कहते हैं। इसका प्रचार बहुत करके पश्चिमी भारत में
था। इस अपभ्रंश में कई बोलियां शामिल थी, जो दिचणी भारत
के उत्तर की तरफ प्रायः समय पश्चिमी भाग में बोली जाती थीं।
हमारी हिंदी भाषा दे। अपभ्रंशों के मेल से बनी है, प्रथम नागरअपभ्रंश जिसमे पश्चिमी हिंदी और पंजाबी निकली हैं; द्वितीय,
अद्भागधी का अपभ्रंश जिससे पूर्व हिंदी निकली हैं, जो
अवध, बंबलखंड और छत्तीसगढ़ में बोली जाती है।

नीचं लिम्बे बृच में हिदी-भाषा की उत्पत्ति ठीक ठीक मालूम हो जायगी।

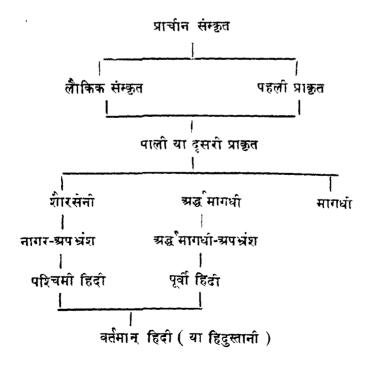

## (.४) हिंदी।

प्राकृत भाषाएँ ईसवी सन् के कोई श्राठ-नी सी वर्ष तक श्रीर श्रापश्रंश-भाषाएँ ग्यारहवें शतक तक प्रचलित थीं। हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण में हिंदी की प्राचीन किवता के उदाहरण श्रिपाये जाते हैं। जिस भाषा मे मूल "पृथ्वीराज रासो" लिखा गया है उसमें "षट् भाषा" का मेल है। इस "काव्य" में हिंदी का पुराना रूप पाया जाता है । इन उदाहरणों से जान पड़ता है कि हमारी वर्तमान हिंदी का विकास ईसवी सन् की बारहवीं सदी से हुआ है। "शिवसिंह सराज" में पुष्य नाम के एक किव का उल्लेख है जो "भाखा की जड़" कहा गया है श्रीर जिसका समय सन् ७१३ ई० दिया गया है। पर न तो इस किव की कोई रचना मिली है श्रीर न यह अनुमान हो सकता है कि उस समय हिंदी-भाषा प्राकृत अथवा अपश्रंश से पृथक हो। गई थी। बारहवे शतक मे भी यह भाषा अथवनी अवस्था मे थी। तथापि, श्ररबी, फारसी श्रीर तुर्की शब्दों का प्रचार मुसलमानों के भारत-प्रवेश के समय

<sup>· &#</sup>x27;'भल्ला हुन्ना जु मारिया, बहिया महारा कतु। लज्जे जंतु वर्यसिन्नहु जह भग्गा बरु एंतु॥''

<sup>(</sup> हे बहिन, भला हुआ जो मेरा पित मर गया। यदि भागा हुआ वर धाता तो मैं सिखियों में लिजित होती।)

<sup>†</sup> संस्कृतं प्राकृतं चैव शैरियेनी तदुद्भवा । ततोऽपि मागधी तद्वत् पैशाची देशजेति यत् ॥

<sup>‡</sup> उिच्चष्ट छद चंदह बयन सुनत सु जंपिय नारि । तन् पवित्र पावन कविय उकति श्रनुर उधारि ॥

<sup>&#</sup>x27;छंद (कविता) उच्छिष्ट है' चंद का यह बचन सुनकर स्त्री ने कहा— पावन कवियों की अनुठी उक्ति का उद्धार करने से शरीर पवित्र हो जाता है।

से होने लगा था। यह प्रचार यहाँ तक बढ़ा कि पीछे से भाषा के सच्चा में 'पारसी' भी रक्खी गई%।

विद्वान लोग हिंदी-भाषा श्रीर साहित्य के विकास की नीचे लिखे बार भागों में बॉटते हैं—

१— आदि-हिंदी— यह उस हिंदी का नमूना है जो अपश्रंश से प्रथक् होकर साहित्य-कार्य के लिये वन रही थी। यह भाषा दें। कालों में बॉटी जा सकती है—(१) वीर-काल (१२००-१४००) श्रीर धर्म-काल (१४००-१६००)।

बीर-काल मे यह भाषा पूर्ण रूप से विकसित न हुई श्री और इसकी कविता का प्रचार श्रिधिकतर राजपूताने में था। इससे बाहर के साहित्य की कोई विशेष उन्नति नहीं हुई। उनी समय महोषे में जगनिक कवि हुन्ना, जिसके किसी ग्रंथ के आधार पर ''आल्हा'' की रचना हुई। आजकल इस काव्य की मूल-भाषा का ठीक ठीक पता नहीं लग सकता, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रांतों के लेखकों और गवैयों ने इसे अपनी अपनी बोलियों का रूप दें दिया है। विद्वानों का अनुमान है कि इसकी मूल-भाषा बुँदेलखंडी थीं और यह बात कवि की जन्म-भूमि बुँदेलखंड में होने से पुष्ट होती है।

प्राचीन हिंदी का समय बतानेवाली दूसरी रचना भक्तो कं साहित्य में पाई जाती हैं जिसका समय, अनुमान से, १४००-१६०० हैं। इस काल के जिन जिन कवियों के प्रंथ आजतक लोगों में प्रचलित हैं उनमें से बहुतेरे वैष्णव थे और उन्हीं के मार्ग-प्रदर्शन से पुरानी हिंदी के उस रूप में, जिसे बज-भाषा कहते हैं, कविता रची गई । वैष्णव-सिद्धांतों के प्रचार का आरंभ रामानुज से माना

क्षवज-भारता भारता रुचिर कहें सुमति सब कीय। मिन्ने संस्कृत पारत्यों पे धति सुगम जु हाय॥ (काव्य-निर्णय)

जाता है, जो दिच्या के रहनेवाले थे और अनुमान से बारहवीं सदी में हुए हैं। उत्तर भारत में यह धर्म रामानंद खामी ने फैलाया. जो इस संप्रदाय के चौथे प्रचारक थे। इनका समय सन् १४०० ईसवी के लगभग माना जाता है ! इनकी लिखी कुछ कविता सिक्खों के मादि-मंथ में मिलती है भौर इनके रचे हर भजन पूर्व में मिथिला तक प्रचितत हैं। रामानंद के चेलों में कबीर थे, जिनका समय १५१२ ईसवी के लगभग है। उन्होंने कई प्रंथ हिट्टे हैं, जिनमे ''साखी, '' '' शब्द, '' '' रख्ता '' झौर ''बीजक'' अधिक प्रसिद्ध हैं। उनकी भाषा अमें बज-भाषा और हिंदी के उस रूपांतर का मंलु है जिसे लल्लूजी लाल ने (सन् १८०३ ई० में ) " खडी-बोली'' नाम दिया है। कबीर ने जो कुछ लिखा है वह धर्म-सुधारक की दृष्टि से लिखा है. लेखक की दृष्टि से नहीं। इसलिए उनकी भाषा बहुधा साधारण और सहज है। लगभग इसी समय मीराबाई हुई जिन्होंनं कृष्ण की भक्ति में बहुतसी कविताएं की। इनकी भाषा कहीं मंबाडी स्रीर कही त्रज-भाषा है। इन्होंने "राग-गोविद," "गीत-गोविद की टीका" ग्रादि प्रंथ लिखे। सन् १४६६ ई० सं १५३८ तक बाबा नानक का समय है। ये नानक-पंथी संप्रदाय के प्रचारक भीर " श्रादि-प्रंथ " के लेखक हैं। इस प्रंथ की भाषा पुरानी पंजाबी होने के बदले पुरानी हिंदी है। शेरशाह ( १५४० ) के आश्रय में मिलक महम्मद जायसी ने "पद्मावत" लिखी. जिसमे सुस्तान श्रलाउद्दीन के चित्तीर का किला लेने पर वहां के राजा रतनसेन की रानी पद्मा-

<sup>\*</sup> मनका फेरत जुग गया गया न मन का फेर । कर का मनका खाँ हि दे मन का मनका फेर ॥ नव द्वारे को पींजरा तामें पंछी पौन । रहिबे को श्राचर्ज है गये श्रचंभा कौन ॥

वती के व्यात्मघात की ऐतिहासिक कथा 🕸 है। इस पुस्तक की भाषा

वैष्णव धर्म का एक और भेद है जिसमें लोग श्रीकृष्ण को अपना इष्ट-देव मानते हैं। इस संप्रदाय के संस्थापक वन्नभस्वामी के जिनके पूर्वज दिलाण के रहनेवाले थे। वन्नभस्वामी ने सोलहवीं सदी के आदि मे उत्तर भारत मे अपने मत का प्रचार किया। इनके आठ शिष्य थे, जो "अष्टछाप " के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये आठों किव बज में रहते थे और बजमाषा में किवता करते थे। इनमें सूर-दास मुख्य हैं, जिनका समय सन् १५५० ई० के लगभग है। कहते हैं, इन्होंने सवा लाख पद लिखे हैं, जिनका संप्रह "सूर-सागर" नामक प्रथ में है। इस पंथ के चौरासी गुरुओं का वर्णन " चौरासी-वार्ता" नामक प्रथ में पाया जाता है, जो बजमाषा के गद्य में लिखा गया है, पर इस प्रथ का समय निश्चित नहीं है।

अकबर (१५५६-१६०५ ई०) के समय मे ब्रजभाषा की कितता की अच्छी उन्नित हुई। अकबर स्वयं ब्रजभाषा में कितता करते थे और उनके दरबार में हिंदू किवयों के साथ रहीम, फैजी, फहीम आदि मुसलमान किव भी इस भाषा में रचना करते थे। हिंदू किवयों मे टोडरमल, बीरबल, नरहिर, हिरनाथ, करनेश और गंग आदि अधिक प्रसिद्ध थे।

२-मध्य-हिंदी-यह हिदी-कविता कं सत्ययुग का नमूना

<sup>ं</sup> यह एक अन्योक्ति भी है जिसमें सत्य झान के लिए आत्मा की लोज का श्रीर उस लोज में आनेवाले विश्लों का वर्णन है।

<sup>†</sup> संभवतः सूरदासजी के पदो की संख्या सवा लाख श्रनुष्टुप् रलोकों के बराबर होगी। इससे अमवश लोगों ने सवा लाख पदो की बात श्रचित्तत कर दी। ग्रंथ का विस्तार बताने के बिए प्राचीन काब से श्रनुष्टुप् छंद एक प्रकार की नाप मान लिया गया है।

है जो अनुमान से सन् १६०० से लेकर १८०० ई० तक रहा। इस काल में केवल कविता और भाषा ही की उन्नति नहीं हुई बरन साहित्य-विषय के भी अनेक उत्तम और उपयोगी प्रंथ लिखे गये। मध्य-हिदी के किवयों में सब से प्रसिद्ध गुसाई तुलसीदास जी हुए, जिनका समय सन् १५७३ से १६२४ ई० तक है। उन्होंने हिंदी मे एक महाकाव्य लिखकर भाषा का गौरव बढ़ाया और सर्व-साधारण मे वैध्णव धर्म का प्रचार किया। राम के अनन्य भक्त होने पर भी गोसाई-जी ने शिव और राम मे भेद नहीं माना और मध्मतांतर का विवाद नहीं बढ़ाया। वैराग्य-वृत्ति के कारण उन्होंने श्रीकृष्ण की भक्ति पर बहुत नहीं लिखा; तथापि, सुनते हैं, वृन्दावन मे जाकर और वहाँ एक मंदिर मे श्रीकृष्ण की मूर्ति के दर्शन कर उन्होंने कहा—

'' कहा कहीं छिब स्राज की भले बने ही नाथ।

तुलसी मस्तक जब नवै धनुप बान हो हाथ ॥ "

तुलसीदास नं ऐसे समय मे रामायग की रचना की जब मुगल राज्य दृढ़ हो रहा था और हिंदू समाज के बंधन अनीति के कारण ढीले हो रहे थे। मनुष्य के मानसिक विकारी का जैसा अच्छा चित्र तुलसीदास ने खीचा है वैसा और कोई नई र्याच सका।

रामायण की भाषा श्रवधी है; पर वह बैसवाड़ी से विशेष मिलती जुलती है। गांसाईजी के श्रीर प्रंथों में श्रधिकांश ब्रज-भाषा है।

इस काल के दूसरे प्रसिद्ध कवि केशवदास, बिहारीलाल, भूषण, मतिराम श्रीर नाभादास हैं।

केशवदास प्रथम किव हैं जिन्होंने साहित्य-विषयक श्रंथ रचे। इस विषय के इनके श्रंथ "कविष्रिया," "रसिक-प्रिया" श्रीर "रामालंकृत-मंजरी" हैं। "रामचंद्रिका" श्रीर "विज्ञान-गीता" मी इनके प्रसिद्ध पंच हैं। इनकी भाषा में संस्कृत-शब्दों की बहुताबत है। इनकी वीग्यता की तुलना सूरदास ग्रीर तुलसीदास से
की जाती है। इनका मरण काल अनुमान से सन् १६१२ ईसवी है।
बिहारीलाल ने १६५० ईसवी के लगभग "सतसई" समाप्त की। इस
ग्रंथ-रत्न में काञ्य के प्रायः सब गुण विद्यमान हैं। इसकी भाषा
ग्रुद्ध त्रज-भाषा है। "बिहारी-सतसई" पर कई कवियों ने टीकाएँ
लिखी हैं। भूषण ने १६७३ ईसवी में "शिवराज-भूषण" बनाया
ग्रीर फिर अन्य प्रंथ लिखे। इनके प्रंथों में देश-मिक ग्रीर धर्माभिमान खुब दिखाई देता है। इनकी कुछ कविता खड़ी बाली मे
भी है और अधिकांश कविता बीर-रस से भरी हुई है। चितामणि
ग्रीर मितराम इनके भाई थे, जो भाषा-साहित्य के आचार्य मानं
जाते हैं। नाभादास जाति के डाम थे ग्रीर तुलसीदास के समकालीन थे। इन्होंनं त्रजभाषा में "भक्त-माल" नामक पुन्तक
लिखी जिसमे अनेक वैष्णव भक्तों का संचिम वर्णन है।

इस काल के उत्तरार्छ (१७००—१८०० ईसवी) में राज्यकांति के कारण कविता की विशेष उन्नति नहीं हुई। इस काल के
प्रसिद्ध किव प्रियादास, कृष्णकिव, भिखारीदास, व्रजवासीदास,
ग्रीर स्रति मिश्र है। प्रियादास नं सन् १७१२ ईसवी में "भक्तमाल" पर एक (पद्य) टीका लिखी। कृष्णकिव ने "विहारी—
सत्तर्भई" पर सन् १७२० के लगभग एक टीका रची। भिखारीदास
सन् १७२३ के लगभग हुए ग्रीर साहित्य के ग्रन्छे लेखक समभं
जाते हैं। इनके प्रसिद्ध प्रंथ "छंदोऽर्णव" ग्रीर "काव्य-निर्णय" हैं।
वजवासीदास ने सन् १७७० ई० में "वज-विलास" लिखा, जो विशेष
लोक-प्रिय है। सूरति मिश्र ने इसी समय में वजभाषा के गद्य में
"वैताल-पचीसी" नामक एक प्रंथ लिखा। यही किव गद्य के
प्रथम लेखक हैं।

३— आधुनिक हिंदी—यह काल सन १८०० से १६०० ईसवी तक है। इसमें हिंदी-गद्य की उत्पत्ति और उन्नति हुई। अंगरेजी राज की स्थापना और छापे के प्रचार से इस शताब्दी में हिंदी गद्य और पद्य की अनेक पुस्तकें बनीं और छपीं। साहित्य के सिवा इतिहास, भूगोल, व्याकरण, पदार्थ-विज्ञान और धर्म पर इस काल में कई पुस्तकें लिखी गई। सन् १८५० ई० के बलवे के पीछं देश में शांति-स्थापना होने पर समाचार-पत्र, मासिक-पत्र, नाटक, उपन्यास और समालोचना का आरंभ हुआ। हिंदी की उन्नति का एक विशेष चिह्न इस समय यह है कि इसमें खड़ी-बोली (वंालचाल को भाषा) की कविता लिखी जाती है। इसके साथ ही हिंदी में संस्कृत शब्दों का निरंकुश प्रयोग भी बढ़ता जाता है। इस काल में शिक्ता के प्रचार से हिंदी की विशेष उन्नति हुई।

पादरी गिलकाइस्ट कं उत्तेजन से लल्लूजी लाल नं सन् १८०४ ई० में "प्रेमसागर" लिखा, जा आधुनिक हिदी-गद्य का प्रथम प्रंथ है। इनकं बनाये और प्रसिद्ध प्रथ "राजनीति" (ब्रज-भाषा के गद्य में), "सभा-विलास," "लाल-चंद्रिका" ("बिहारी-सतसई" पर टीका), "सिहासन-बत्तीसी" और "बैताल-पचीसी" हैं। इस काल के प्रसिद्ध कवि पद्माकर (१८१५), ग्वालकवि (१८१५), पजनेश (१८१६), रघुराजिसह (१८३४), दीनदयालिगिर (१८५५) और हरिश्चंद्र (१८८०) हैं।

गद्य लेखकां में लल्लूजीलाल के पश्चात् पादरी लोगां ने कई विषयां की पुस्तके ग्रॅगरेजी से श्रमुवाद कराकर छपवाई। इसी समय से हिंदी में किस्तानी धर्म की पुस्तकों का छपना आरंभ हुआ। शिचा-विभाग के लेखकों में पं० श्रीलाल, पं० वंशीधर वाजपेयी और राजा शिवप्रसाद हैं। शिवप्रसाद ऐसी हिदी के पच्चपाती थे जिसे हिद्-मुसलमान दोनों समक सकें। इनकी रचना

प्राय: उर्दू-ढंग की होती थी। भार्य-समाज की स्थापना से साधारण लोगों में वैदिक विषयों की चर्चा भीर धर्म-संबंधी हिंदी की भ्रच्छी उन्नति हुई। काशी की नागरीप्रचारिगी सभा ने हिंदी की विशेष उन्नति की है।

इस काल के और प्रसिद्ध लेखक राजा लक्ष्मणसिंह, पं० श्रंबि-कादत्त व्यास और भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इन सब में भारतेंदु जी का आसन ऊँचा है। उन्होंने केवल ३५ वर्ष की आयु में कई विषयो की अपनेक पुस्तकें लिखकर हिंदी का उपकार किया और भावी लेखको को अपनी मारु-भाषा की उन्नति का मार्ग वताया।

## (४) हिंदी श्रीर उर्दू।

'हिंदी ' नाम से जो भाषा हिदुस्थान मे प्रसिद्ध श्रीर प्रचलित है उसके नाम. रूप श्रीर विस्तार के विषय में विद्वानों का मत-भेद है। कई लोगों की राय में हिंदी और उर्दू एकही भाषा है और कई लोगों की राय में थे दोनों अलग अलग दो बोलियां हैं। राजा शिवप्रसाद सदश महाशयों की युक्ति यह है कि शहरो श्रीर पाठशा-लाओं मे हिंदू श्रीर मुसलमान कुछ सामाजिक तथा धर्म-संबंधी श्रीर वैद्वानिक शब्दों को छोडकर प्राय: एकही भाषा मे बातचीत करते हैं और एक दूसरे के विचार पूर्णतया समभ लेते हैं। इसके विरुद्ध राजा लक्सम्मासिह सहश विद्वानों का पच यह है कि जिन दे। जातियों का धर्म, व्यवहार, विचार, सभ्यता श्रीर उद्देश एक नहीं हैं उनकी भाषा एक कैसे हो सकती है ? जो हो, साधारण लोगों मे आजकल हिद्स्थानियों की भाषा हिदी श्रीर मुसलमानों की भाषा उर्दे प्रसिद्ध है। भाषा का मुसलमानी रूपांतर केवल हिंदी ही में नहीं पाया जाता, बरन बँगला, गुजराती, आदि भाषात्रों मे भी ऐसे उपभेद हो गये हैं। " हिदी-भाषा की उत्पत्ति " नामक पुस्तक के अनुसार हिंदी और उर्द हिंदुस्तानी की शाखाएँ हैं जो पश्चिमी हिंदी का एक भेद है। इस भाषा का "हिंदुस्तानी " नाम ग्रॅंगरेजों का रक्खा हुग्रा है ग्रीर उससे बहुधा उर्दू का बोध होता है। हिंदू लोग इस शब्द की "हिंदुस्थानी " कहते हैं ग्रीर इसे बहुधा "हिंदी बोलने-बाली जाति " के ग्रर्थ में प्रयुक्त करते हैं।

हिदी कई नामों से प्रसिद्ध है; जैसे, भाषा, हिदबी (हिदुई), हिंदी, खड़ीबोली और नागरी। इसी प्रकार मुसलमानों की भाषा के भी कई नाम हैं। वह हिदुस्तानी, उर्दृ, रेख्ता और दक्खिनी कह-लाती है। इनमें से बहुतसे नाम दोनों भाषाओं का थथार्थ रूप निश्चित न होने के कारण दिये गये हैं।

हमारी भाषा का सब से पुराना नाम केवल "भाषा " है।

म० म० पं० सुधाकर द्विवेदी के अनुसार यह नाम भास्त्रती की टीका

में आया है जिसका समय सं० १४८५ है। तुलसीदास ने रामायछ

में "भाषा " शब्द लिखा है, पर अपने फारसी पंचनामें मे

"हिदवी "शब्द का प्रयोग किया है। बहुधा पुस्तकों के नामों मे

और टीकाओं मे यह शब्द आजतक प्रचलित है; जैसे, "भाषाभास्कर, " "भाषा-टीका-सहित, " इत्यादि। पादरी आदम साहब

की लिखी और सन् १८३७ में दृसरी बार छपी " उपदेश-कथा "

में इस भाषा का नाम "हिंदुवी" लिखा है। इन उदाहरणों से जान

पड़ता है कि हमारी भाषा का "हिंदी" नाम आधुनिक है। इसके

पहले हिंदू लोग इसे "भाषा "और मुसलमान लोग "हिंदुई"

या "हिंदवी" कहते थे। लल्लूजी लाल ने प्रेम-सागर में (सन्
१८०४ में) इस भाषा का नाम "खड़ी-बोली " लिखा है जिसे

<sup>ं \*</sup> सन् १८४६ मं दूसरी बार छुपी ''परार्धविद्यासार '' नामक पुस्तक में ''हिदी-भाषा '' नाम श्राया है।

<sup>†</sup> बज-भाषा के झोकारांत रूपों से मिलान करने पर हिंदी के आका-रांत-रूप 'खड़े' जान पड़ते हैं। बुँदेलखंड में इस भाषा को 'ठाड़ बेोसी,' या 'नुकी' कहते हैं।

म्राजकल कुछ लोग न जानें क्यों " खरी बोली " कहने लगे हैं। श्राजकल ''खडी-बोली'' शब्द केवल कविता की भाषा के लिए श्राता है. यद्यपि गद्य की भाषा भी ''खडी-बोली'' है। लस्तू जी लाल ने एक जगह अपनी भाषा का नाम "रंख्ते की बोली " भी लिखा है। " रेख्ता " शब्द कवीर के एक श्रंथ में भी आया है, पर वहाँ उसका अर्थ "भाषा " नहीं है, कितु एक प्रकार का " छंद " है । जान पड़ता है कि फारसी-अरबी शब्द मिलाकर भाषा में जो फारसी छंद रचे गये उनका नाम रेख्ता ( अर्थात् मिला हुआ ) रक्खा गया श्रीर फिर पीछे से यह शब्द मसलमानों की कविता की बोली के लियं प्रयुक्त होने लगा । यह भी एक अनुमान है कि मुसलमानों मे रेख्ता का प्रचार बढने के कारण हिद्धीं की भाषा का नाम "हिंदुई" या (हिंदुवी) रक्ता गया। इस "हिद्वी" में जिसे श्राजकल "खडी-बोली" कहते हैं, कबीर, भूषण, नागरीदास श्रादि कुछ कवियों ने कविता की है; पर अधिकांश हिंदू कवियों ने श्रीकृष्ण की उपासना श्रीर भाषा की मधुरता के कारण व्रज-भाषा का ही उपयोग किया है।

श्रारंभ में हिंदुई श्रीर रेख्ता में थोड़ा ही श्रंतर था। श्रमीर खुमरो जिसकी मृत्यु सन् १३२५ ई० में हुई, मुसलमानों में सर्व-प्रथम श्रीर प्रधान किन माना जाता है। उसकी भाषा असे जान पड़ता है कि उस समय तक हिंदी में मुसलमानी शब्दों श्रीर फारसी ढंग की रचना की भरमार न हुई थी श्रीर मुसलमान लोग शुद्ध हिंदी लिखतं-पढ़ते थे। जब देहली के बाजार में तुर्क, श्रफगान श्रीर

# तरवर से ०क तिरिया उत्तरी, उसने खुब रिकाया। बाप का उसके नाम जो पूछा, आधा नाम बताया॥ आधा नाम पिता पर वाका, श्रपना नाम निवारी। श्रमीर खुसरो यों कहैं, बूक पहेली मोरी॥ फारसवाली का संपर्क हिंदुओं से होने लगा श्रीर वे लोग हिंदी शब्दों के बदले सरबी, फारसी के शब्द बहुतायत से मिलाने लगे तब रेस्ता ने दूसरा ही रूप धारण किया श्रीर उसका नाम "उर्दृ" पड़ा। "उर्दू" शब्द का श्रर्थ "लश्कर" है। शाहजहाँ के समय मे उर्दू की बहुत उन्नति हुई जिससे "खड़ी-बोली" की उन्नति में बाधा पड़ गई।

हिंदी और उर्दू मूल में एक ही भाषा हैं। उर्दू हिंदी का केवल मुसलमानी रूप है। श्राज भी कई शतक बीत जाने पर इन दोनों में विशेष श्रंतर नहीं; पर इनके श्रनुयायी लोग इस नाम-मात्र के श्रंतर को यथा ही बढ़ा रहे हैं। यदि हम लोग हिंदी में संस्कृत के श्रीर मुसलमान उर्दू में श्ररबी-फारसी के शब्द कम लिखें तो दोनों भाषाओं में बहुत थांड़ा भेद रह जाय श्रीर संभव है, किसी दिन, दोनों ममुदायों की लिपि श्रीर भोषा एक हो जायँ। धर्म-भेद के कारण पिछली शताब्दि में हिंदी श्रीर उर्दू के प्रचारकों में परस्पर ग्रैचातानी शुरू हो गई। मुसलमान हिंदी से घृणा करने लगे श्रीर हिंदुओं ने हिंदी के प्रचार पर जोर दिया। परिणाम यह हुआ कि हिंदी में संस्कृत-शब्द श्रीर उर्दू में श्ररबी-फारसी के शब्द बहुत मिल गयं श्रीर दोनों भाषाएँ छिष्ट हो गई।

त्रारंभ ही से उर्दृ श्रीर हिदी में कई बातों का श्रंतर भी रहा है। उर्दू फ़ारसी लिपि में लिखी जाती हैं श्रीर उसमें श्ररबी-फारमी शब्दों की विशेष भरमार रहती है। उसकी वाक्य-रचना में बहुधा विशेष्य विशेषण के पहले त्राता है श्रीर (किवता में) फारसी कं संबंधन कारक का रूप प्रयुक्त होता है। हिदी के संबंध-वाचक सर्वनाम के बदले उसमें कभी कभी फारसी का संबंध-वाचक सर्वनाम श्राता है। इसके सिवा रचना में श्रीर भी दो एक बातों का श्रंतर है। कोई कोई उर्दू लेखक इन विदेशी शब्दों के लिखनं

में सीमा के बाहर चले जाते हैं। उर्दू और हिंदी की छंद-रचना में भी भेद हैं। मुसलमान लोग फारसी-अरबी के छंदों का उपयोग करते हैं। फिर उनके साहित्य में मुसलमानी इतिहास और दंत-कथाओं के उल्लेख बहुत रहते हैं। शेष बातों में दोनों भाषाएँ प्राय: एक हैं।

कुछ लोग समभते हैं कि वर्त्तमान हिंदी की उत्पत्ति लल्लुर्ज़ा लाल ने उर्दू की सहायता से की है। पर यह भूल है। 'प्रेमसागर' की भाषा दी-श्राब में पहले ही से बोली जाती थी। उन्होंने उसी भाषा का प्रयोग ''प्रेमसागर'' मे किया ग्रीर त्रावश्यकतानुसार उसमें संस्कृत के शब्द भी मिलाये। मेरठ के श्रासपास ग्रीर उसके कुछ उत्तर में यह भाषा श्रव भी श्रपने विशुद्ध रूप में बोली जाती है। वहाँ इसका वही रूप है जिसके श्रनुसार हिंदी का व्याकरण बना है। यद्यपि इस भाषा का नाम "उर्दू" या "बड़ी-बोली" नया है तितं उसके 'दृसरं रूप—श्रजभाषा, बैसवाड़ी, बुँदेलखंडी ग्रादि, हैं। देहली में मुसलमानों के संयोग से हिंदी-भाषा का विकाश जरूर बढ़ा ग्रीर इसके प्रचार में भी बृद्धि हुई। इस देश में जहाँ जहाँ मुगल बादशाहा के श्रिधकारी गयं वहाँ वहाँ श्रपने साथ वे इस भाषा को भी लेते गयं।

कोई कोई लोग हिदी भाषा को "नागरी" कहते हैं। यह नाम अभी हाल का है और देव-नागरी लिपि के आधार पर रक्खा गया जान पड़ता है। इस भाषा के तीन नाम और प्रसिद्ध हैं—(१) ठेठ हिंदी (२) शुद्ध हिंदी और (३) उच्च हिदी। "ठेठ हिदी" हमारी भाषा के उस रूप को कहते हैं जिसमें "हिदवी छुट् और किसी बोली की पुट् न मिले।" इसमें बहुधा तद्भव % शब्द आते हैं। "शुद्ध हिंदी"

<sup>\*</sup> इसका श्रथं श्रागामी प्रकरण में लिखा जायगा

में तक्कव शब्दों के साथ बत्सम श्र शब्दों का भी प्रयोग होता है, पर उसमें विदेशी शब्द नहीं आते। "उच हिंदी" शब्द कई अर्थों का बोधक है। कभी कभी प्रांतिक भाषाओं से हिंदी का भेद बताने के लिये इस भाषा को "उच्च हिंदी" कहते हैं। अँगरेज लोग इस नाम का प्रयोग बहुधा इसी अर्थ में करते हैं। कभी कभी "उच्च हिंदी" से वह भाषा समभी जाती है जिसमें अनावश्यक संस्कृत-शब्दों की भरमार की जाती है और कभी कभी यह नाम केवल "शुद्ध हिंदी" के पर्याय में आता है।

## (६) तत्सम श्रीर तद्भव शब्द।

डन शब्दों को छोड़कर जो फारसी, श्रदबी, तुर्की, श्रॅगरेजी श्रादि विदेशी भाषाश्रों के हैं (श्रीर जिनकी संख्या बहुत थोड़ी— केवल दशमांश—है) श्रन्य शब्द हिदी में मुख्य तीन प्रकार के हैं—

- (१) तत्मम
- (२) तद्भव
- (३) ऋर्द्ध-तत्सम

तत्सम वे संस्कृत शब्द हैं जो अपने असली स्वरूप में हिंदी भाषा में प्रचलित हैं; जैसं, राजा, पिता, कवि, स्राज्ञा, अप्रि, वायु, वत्स, भ्राता, इत्यादि †।

तद्भव वे शब्द हैं जो या तो सीधं प्राकृत से हिंदी-भाषा में ग्राग्ये हैं या प्राकृत के द्वारा संस्कृत से निकले हैं; जैसे, राय, खेत, दाहिना, किसान।

<sup>🏋</sup> इसका अर्थ श्रागामी प्रवरण में लिखा जायगा।

<sup>ं</sup> इस प्रकार के कई शब्द कई मदियों से भाषा में प्रचलित है। कोई कोई माहित्य के बहुत पुराने नमुनों में भी मिलते हैं, परंतु बहुतसे वर्त्तमान शताब्दि में आये हैं। यह भरती श्रभी तक जारी है। जिस रूप में ये शब्द आते हैं वह बहुधा संस्कृत की प्रथमा के एक बचन का है।

अद्ध-तरसम उन संस्कृत शब्दों की कहते हैं जो प्राकृत-भाषा बालनेवालों के उचारण से बिगड़ते बिगड़ते कुछ धीर ही रूप के हो गये हैं; जैसे, बच्छ, अग्यां, मुँह, बंस, इत्यादि।

बहुतसे शब्द तीनों रूपों में मिलते हैं; परंतु कई शब्दों के सब रूप नहीं पाये जाते । हिदी के कियाशब्द प्रायः सब के सब तद्भव हैं । यही अवस्था सर्वनामों की है । बहुतसे संज्ञा शब्द तत्सम वा तद्भव हैं और कुछ सर्छ-तत्सम हो गये हैं ।

तत्सम श्रीर तद्भव शब्दों में क्रप की भिन्नता के साथ साथ बहुधा श्रयं की भिन्नता भी होती है। तत्सम शब्द प्रायः सामान्य अर्थ में स्थाता है, श्रीर तद्भव शब्द विशेष श्रयं में, जैसे "श्यान" सामान्य नाम है, पर "याना" एक विशेष श्यान का नाम है। कभी कभी तत्सम शब्द से गुरुता का श्रयं निकलता है श्रीर तद्भव सं नाधुता का; जैसे, "देखना" साधारण लोगों के लिए श्राता है, पर 'दर्शन" किसी बड़े श्रादमी या दंवता के लिए। कभी कभी तत्सम के दे। श्रयों में से तद्भव से केवल एक ही श्रयं मूचित होता है; जैसे "वंश" का श्रयं "कुटुंब" भी है श्रीर "बॉस" भी है; पर तद्भव "वॉस" से केवल एकही श्रयं निकलता है।

यहाँ तत्सम, तद्भव श्रीर श्रर्द्ध-तत्सम शब्दो के कुछ उदाहरण दिये जाते हैं---

| तत्सम    | ग्रद्धं त <b>त्सम</b>       | तद्भव |
|----------|-----------------------------|-------|
| ग्राज्ञा | ग्रग्यां                    | श्रान |
| राजा     | o                           | राय   |
| वत्स     | <del>ৰ</del> ন্ত <b>ন্ত</b> | बश्चा |
| ऋग्नि    | ग्रगिन                      | श्राग |
| स्वामी   | 0                           | साई   |
| कर्ण     | •                           | कान   |

| तत्त्वम | ग्रद्धतत्सम     | तद्भव                   |
|---------|-----------------|-------------------------|
| कार्य   | कारज            | काज                     |
| पन्त    | ٥               | पंख, पाख                |
| वायु    | ٥               | बयार                    |
| ग्रचर   | <b>ग्र</b> च्छर | <b>ग्रक्खर</b> , ग्राखर |
| रात्रि  | रात             | o                       |
| सर्व    | •               | सब                      |
| दैव     | दई              |                         |

# ( ७ ) देशज श्रीर अनुकरणवाचक शब्द । हिंदी में श्रीर भी दे। प्रकार के शब्द पार्य जाते हैं—

(१) देशज (२) अनुकरण-वाचक ।

देशज वे शब्द हैं जो किसी संस्कृत (या प्राकृत) मूल सं निकले हुए नहीं जान पड़ते श्रीर जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं नगता, जैसे—तेंदुशा, खिड़की, घृष्ट्या, ठेस इत्यादि।

एंसे शब्दो की संख्या बहुत थोड़ी है भ्रीर संभव है कि अप्रधुनिक आर्थ-भाषाओं की बढ़ती के नियमों की अधिक खोज और पहचान होने से अंत मे इनकी संख्या बहुत कम हो जायगी।

पदार्थ की यथार्थ अथवा किल्पत ध्विन की ध्यान में रखकर जो शब्द बनाये गये हैं वे अनुकरण-वाचक शब्द कहलाते हैं; जैसे— स्वटम्बटाना, धड़ाम, चट, आदि।

## ( ट ) विदेशी शब्द ।

फारसी, अरबी, तुर्की, अँगरंजी आदि भाषाओं से जो शब्द हिंदी में आयं हैं वे विदेशी कहाते हैं। अँगरंजी से आजकल भी शब्दों की भरती जारी है। विदेशी शब्द हिदों में ध्विन के अनुसार अथवा बिगड़े हुए उच्चारण के अनुसार लिखे जाते हैं। इस विषय का पता लगाना कठिन है कि हिंदी में किस किस समय पर कीन कैं।न से विदेशी शब्द आये हैं; पर ये शब्द भाषा मे मिल गये हैं और इनमें कोई कोई शब्द ऐसे हैं जिनके समानार्थी हिंदी शब्द बहुत समय से अप्रचलित हो गयं हैं। भारतवर्ष की और और प्रचलित भाषाओं—विशेष कर मराठी और बँगला से भी—कुछ शब्द हिंदी मे आये हैं। कुछ विदेशी शब्दों की सूची नीचे दी जाती है—

## (१) फारसी।

म्रादमी, उम्मेदवार, कमर, ख़र्च, गुलाब, चश्मा, चाकू, चापलूस, दाग, दूकान, बाग, मोज़ा, इत्यादि ।

## (२) खरबी।

अदालत, इन्तिहान, ऐतराज, श्रीरत, तनखाह, तारीख, मुकदमा, मिफारिश, हाल, इत्यादि ।

## (३)तुर्भी।

कोतल, अचकमक, क्षतगमा, तेाप, लाश, इत्यादि ।

## (४) पोर्चुगीज।

कमरा, ऋनीलाम, पादरी, ऋमारतौल, पंरू ।

#### (५) ऋँगरेजी।

त्रपील, इंच, क्षकलकृर, क्षकमेटी, कोट, क्षिगलास, क्षिटिकट. क्षटीन, नेाटिस, डाकृर, डिगरी, क्षपतलून, फंड, फीस, फुट क्षमील, रेल, क्षलाट, क्ष्लालटेन, समन, स्कूल, इत्यादि।

## (६) मराठी।

प्रगति, लागू, चालू, बाड़ा, बाजू (श्रेगर, तरफ), इत्यादि ।
(७) **बँगला।** 

उपन्यास, प्राणपण, चूड़ांत, भद्रलोग ( = भले आदमी ), गल्प, नितांत, इत्यादि ।

<sup>ं</sup> ये शब्द ऋपश्रंश हैं।

# हिंदी व्याकरण।

### पहला भाग।

## वर्णविचार ।

#### पहला ऋध्याय ।

#### वर्णमाला ।

१—वर्णविचार व्याकरण के उस भाग की कहते हैं जिसमें वर्णों के आकार, भेद, उचारण तथा उनके मेल से शब्द बनाने के नियमों का निरूपण होता है।

२—वर्गा उस सूल-ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड न हो सके, जैसे, अ, इ, कु, खु, इत्यादि ।

"सबेरा हुआ" इस वाक्य में दो शब्द हैं, "सबेरा" और "हुआ"। "सबेरा" शब्द में साधारण रूप से तीन ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं—स, बे, रा। इन तीन ध्वनियों में से प्रत्यंक ध्वनि के खंड हो सकते हैं; इसलिए वह मूल-ध्वनि नहीं हैं। 'स' में दो ध्वनियाँ हैं, स्+अ, और इनके कोई और खंड नहीं हो सकते, इसिलए 'स्' और 'अपल-ध्वनि हैं। येही मूल-ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। "सबेरा" शब्द में स्, अ, ब्, ए, र्, आ—ये छः मूल-ध्वनियाँ हैं। इसी प्रकार "हुआ " शब्द में ह्, उ, आ—ये तीन मूल-ध्वनियाँ वा वर्ण हैं। ३—वर्णों के समुदाय को वर्णमाला\* कहते हैं। हिदी वर्ण-माला में ४६ वर्ण हैं। इनके दो भेद हैं, (१) खर (२) व्यंजन ॥।

४—स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है भीर जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं; जैसे— भ, इ, उ, ए, इत्यादि । हिंदी में स्वर ११ † हैं—

श्र, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ।

५-**ठ्यंजन** वे वर्ण हैं, जो खर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते। व्यंजन २२ ‡हैं—

> क, ख, ग, घ, ङ । च, छ, ज, भ, ञ । ट, ठ, ड, ढ, ग्रा।त, घ, द, घ, न । प, फ, व, भ, म । य, र, त, व । रा, ष, स, ह ।

इन व्यंजनों में उच्चारण की सुगमता के लिए 'श्र' मिला दिया गया है। जब व्यंजनों में कोई खर नहीं मिला रहता तब उनका श्रस्पष्ट

<sup>ं</sup> फारसी, अँगरेजी, युनानी आदि भाषाओं में वर्णी के नाम और उच्चारण एकसे नहीं हैं, इसलिए विद्यार्थियों को उन्हें पहचानने में किंतनाई होती है। इन भाषाओं में जिन ( अलिफ. प्, डेस्टा, आदि ) को वर्ण कहते हैं उनके खंड हो सकते हैं। वे यथार्थ में वर्ण नहीं, किंतु शब्द हैं। यद्यपि व्यंजन के उच्चा-रण के खिए उसके साथ स्वर लगाने की आवश्यकता होती है, तो भी उसमें केवल कोटे से कोटा स्वर अर्थात् अकार मिलाना चाहिए, जैसा हिंदी में होता है।

<sup>||</sup> संस्कृत-व्याकरण में स्वरों को अच् और व्यंजनो को इल् कहते है।

<sup>†</sup> संस्कृत में ऋ, ल, ख, ये तीन स्वर और हैं; पर हिंदी में इनका प्रयोग वहीं होता । ऋ ( हुस्ब ) भी केवल हिंदी में भानेवाले तस्सम शस्त्रों ही में भाती है, जैसे, ऋषि, ऋषि, ऋषा, ऋतु, कृपा, नृत्य, सृत्यु, इत्यादि ।

<sup>्</sup>रै इनके सिवा वर्णमाला में तीन व्यंजन और मिला दिये जाते है---च, त्र, त्र । ये संयुक्त व्यंजन हैं और इस प्रकार मिलकर वने हैं---क्+ च = च, त्+र=त्र, ज्+ल = ज्ञा (देखों २१ वॉ संकः !)

उचारण दिखाने के लिए उनके नीचे एक तिरछी रेखा (ू) कर देते हैं जिसे हिंदी में हलू कहते हैं; जैसे, कू, यू, म्, इत्यादि।

६—व्यंजनों में दो वर्ग और हैं जो अनुस्वार और विसर्ग कहलाते हैं। अनुस्वार का चिह्न स्वर के उपर एक विंदी और विसर्ग का चिह्न स्वर के अगरे दो विंदियाँ हैं; जैसे, अं, अ:। व्यंजनों के समान इनके उच्चारण में भी स्वर की आवश्यकता होती है; पर इनमें और दूसरे व्यंजनों में यह अंतर है कि स्वर इनके पहले आता है और दूसरे व्यंजनों के पीछे; जैसे, अ + -, क् + अ ।

७—हिंदी वर्णमाला के वर्णें। के प्रयोग के संबंध में कुछ नियम ध्यान देने योग्य हैं—

- (ग्रा) कुछ वर्णं केवल संस्कृत (तत्सम) शब्दों में ग्राते हैं; जैसे, ऋ, ण्, ष्। उदाहरण—ऋतु, ऋषि, पुरुष, गण, रामायण।
- (आ) ङ् आरि व् पृथक् रूप से केवल संस्कृत शब्दों मे आते हैं; जैसे पराङ्मुख, नव् तत्पुरुष।
- (इ) संयुक्त व्यंजनो मे से च श्रीर इ क्वेवल संस्कृत शब्दों में श्राते हैं; जैसे मोच, संज्ञा।
- (ई) ड्र्, ज्, ण् हिदी में शब्दों के म्रादि में नहीं म्राते। म्रनुस्वार श्रीर विसर्ग भी शब्दों के म्रादि में प्रयुक्त नहीं होते।
- ( उ ) विसर्ग केवल घोड़े से हिंदी शब्दों में श्राता है; जैसे, छः, छिः, इत्यादि।

<sup>\*</sup> अनुस्वार चौर विसर्ग के नाम और उच्चारण एक नहीं हैं । इनके रूप और उच्चारण की विरोपता के कारण कोई कोई वैयाकरण इन्हें श्रं चौर श्रः के रूप में स्वरों के साथ लिखते हैं ।

#### दूसरा अध्याय ।

#### लिपि।

प्---लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिह्नुंमान लिये गयं हैं, वे भी वर्षा कहलाते हैं। जिस रूप मे ये वर्ष लिखे जाते हैं, उसे **लिपि** कहते हैं। हिंदी-भाषा देवनागरी-लिपि में लिखी जाती है।

[स्वना—देवनागरी के सिवा कैथी, महाजनी आदि लिपियों में भी हिंदी-भाषा लिखी आती है; पर बनका प्रचार सर्वत्र नहीं है। प्रंथ-लेखन और छापने के काम में बहुचा देवनागरी लिपि का ही उपयोग होता है।

ट व्यंजनों के अनेक उच्चारण दिखाने के लिए उनके साथ स्वर जोड़े जाते हैं। व्यंजनों में मिलने से बदलकर स्वर का जो रूप हो जाता है उसे मात्रा कहते हैं। प्रत्येक स्वर की मात्रा नीचे लिखी जाती है—

अप्र, आप्र, इं, इं, इर, इर, एर, ऐर, अप्रो, अर्थी ार्डिडू े ैं गैं

१०—- अ की कोई मात्रा नहीं है। जब वह व्यंजन मे मिलता है, तब व्यंजन के नीचे का चिद्ध (ू) नहीं लिखा जाता; जैसे, क्+- अ = क।

<sup>† &#</sup>x27;देवनागरी' नाम की उत्पत्ति के विषय में मत-भद हैं। रयाम शास्त्री के मतानुसार देवताश्रों की प्रतिमाश्रों के बनने के पूर्व उनकी उपासना सांकेतिक चिह्नों द्वारा होती थीं, जो कई प्रकार के त्रिकोसादि यंत्रों के मध्य में लिखे जाते थे। वे यत्र 'देवनागर' कहलाते थे श्रीर उनके मध्य जिखे जानेवाले श्रमेक प्रकार के सांकेतिक चिह्न कालांतर में वर्स माने जाने लगे। इसीसे उनका नाम 'देवनागरी' हुआ।

११—आ, ई, भ्रो भीर भ्री की मात्राएँ व्यंजन के भ्रागे लगाई जाती हैं; जैसे, का, की, को, की। इ की मात्रा व्यंजन के पहले, ए भ्रीर ऐ की मात्राएँ उपर भ्रीर उ, ऊ, ऋ, की मात्राएँ नीचे लगाई जाती हैं; जैसे, कि, के, के, कु, कू, कु।

१२--श्रनुस्वार स्वर के उत्पर ग्रीर विसर्ग स्वर के पीछे श्राता है; जैसे, कं, कि, कः, का.।

. १३—उ ब्रीर ऊकी मात्राएँ जब र्में मिलती हैं तब उनका ब्राकार कुछ निराला ही जाता है; जैसे, क, क। र्के साथ ऋ की मात्रा का संयोग व्यंजनों के समान होता है; जैसे, र्+ऋ=ऋं। (देखो २५ वॉ ब्रंक)।

१४—ऋ की मात्रा को छोड़कर श्रीर श्रं, श्रः को लेकर व्यंजनों के साथ सब स्वरों के मिलाप को बारहखड़ी\* कहते हैं। स्वर श्रथवा स्वरांत व्यंजन श्राह्मर कहलाते हैं। क् की बारह- खड़ी नीचे दी जाती है—

क, का, कि, की, कु, कू, के, के, को, को, के, क:।

१५—व्यंजन दो प्रकार से लिखे जाते हैं (१) खड़ी पाई समेत. (२) बिना खड़ी पाई के। इ, छ, ट, ठ, इ, ढ, द, र को छोड़कर शेष व्यंजन पहले प्रकार के हैं। सब वर्णों के सिरे पर एक एक ग्राड़ी रेखा रहती है जो ध, भ ग्रीर भ में कुछ तोड़ दी जाती है।

१६—नीचे लिखे वर्णों के दो दो रूप पाये जाते हैं— अ और अ; भ और झ; ए और ण; च और क्ष; ल और त्र; ब और ज्ञा

२०—देवनागरी लिपि में वर्णों का उच्चारण श्रीर नाम तुल्य होनं के कारण, जब कभी उनका नाम लेने का काम पड़ता है, तब श्रचर के श्रागे 'कार' जोड़कर उसका नाम सूचित करते हैं; जैसं

<sup>🔅</sup> यः शब्द द्वादशाचरी का चपश्चंश है।

स्रकार, ककार, सकार, सकार से स्न, क, स, स का कोध होता है। 'रकार' को कोई कोई 'रेफ' भी कहते हैं।

१८—जब दो वा अधिक व्यंजनों के बीच में खर नहीं रहता तब उनको संयोगी वा संयुक्त व्यंजन कहते हैं; जैसे, क्य, सा, त्र। संयुक्त व्यंजन बहुधा मिलाकर लिखे जाते हैं। हिंदी में प्रायः तीन से अधिक व्यंजनों का संयोग नहीं होता; जैसे, स्तम्भ, मत्स्य, माहात्म्य।

१६ जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है, तब वह संयोग द्वित्व कहलाता है। जैसे, अन्न, सत्ता।

२०—संयोग में जिस क्रम से व्यंजनों का उशारण होता है, उसी क्रम से वे लिखे जाते हैं, जैसे, अन्त, यक्न, अशक्त, सत्कार।

२१— च, त्र, ज्ञ, जिन व्यंजनों के मेल से बने हैं, उनका कुछ भी रूप संयोग में नहीं दिखाई देता; इसलिए कोई कोई उन्हे व्यंजनों के साथ वर्शमाला के ग्रंत में लिख देते हैं। क् ग्रौर प के मेल से च, तृ श्रौर र के मेल से त्र श्रौर जू श्रौर ज के मेल से ज्ञ बनता है।

२२—पाई (।)-वाले आद्य वर्णों की पाई संयोग में गिर जाती है; जैसे, पू+य=प्य, त्+थ=त्य, त्+म्+य=त्न्य।

२३—ङ, छ, ट, ठ, ड, ढ, ह, ये सात व्यंजन संयोग के आदि में भी पूरे लिखे जाते हैं और इनके अंत का (संयुक्त) व्यंजन पूर्व वर्ण को नीचे बिना सिरे के लिखा जाता है, जैसे, अङ्कुर, उच्छ्वास, टट्टी, गट्टा, हड्डी, प्रह्लाद, सह्याद्रि।

२४—कई संयुक्त अचर दो प्रकार से लिखे जाते हैं, जैसे, क्+क=क, क्क; व्+व=व्व, ह्व; ल्+ल=ल्ल, छ; क्+ल्=क क्ल; श्+व=श्व, ध।

२५—यदि रकार के पीछे कोई व्यंजन हो तो रकार उस व्यंजन के उपरयह रूप ( ) धारण करता है जिसे रेफ कहते हैं: जैसे, धर्म, सर्व, अर्थ। यदि रकार किसी व्यंजन के पीछे आता है तो उसका रूप हो प्रकार का होता है—

- (भू) खड़ी पाईवाले व्यंजनों के मीचे रकार इस रूप (-) से लिखा जाता है; जैसे चक्र, भद्र, इख, वज्र ।
- (मा) दूसरे व्यंजनों के नीचे उसका यह रूप (ू) होता है; जैसे, राष्ट्र; त्रिपुंड, कृच्छ ।

[ सूचना— व्रजभाषा में बहुधा र्+य का रूप स्थ होता हैं। जैसे, मारयो, हारयो।

२६ — क् झीर त मिलकर क्त झीर त झीर त मिलंकर च होता है। २७ — ड्र्, व्, ण् न, म्, अपने ही वर्ग कं व्यंजनों से मिल सकते हैं; पर उनके बदले में विकल्प से अनुस्वार झा सकता है; जैसे, गङ्गा = गंगा, चञ्चल = चंचल, पण्डित = पंडित, दन्त = दंत, कम्प = कंप।

कई शब्दों में इस नियम का भंग होता है; जैसे, वाङ्मय, मृण्मय, धन्वन्तरि, सम्राट्, उन्हें, तुम्हें।

२५—हकार से मिलनेवाले व्यंजन, कभी कभी, भूल से उसकं पूर्व लिख दिये जाते हैं; जैसे, चिन्ह (चिह्न), ब्रम्ह (ब्रह्म), ब्राव्हान (ब्राह्मन), ब्राव्हान (ब्राह्मन), क्राव्हान (ब्राह्मन)

२६—साधारण व्यंजनों के समान सयुक्त व्यंजनों मे भी खर जोड़कर बारहखड़ी बनाते हैं; जैसे, क्र, का, क्रि, क्री, क्रु, क्रू, क्रे, क्रै, क्रो, क्रौ, क्रं कः। (देखां १४वां ग्रंक)

हिंदी में बहुधा अनुनात्मिक (ॅ) के बदले में भी अनुस्वार आता है; जैसे, हँसना = हंसना, पाँच = पांच। (देखो २०वां श्रंक)।

#### तीसरा अध्याय।

## वर्गी का उच्चारण श्रीर वर्गीकरण।

३१-स्थानभेद से वर्णों के नीचे लिखे अनुसार वर्ग होते हैं-

कंठ्य-जिनका उचारण कंठ, से होता है; स्रर्थात् अ. स्रा,क, ख, ग, घ, ङ, ह स्रोर विसर्ग।

तासम्य-जिनका उद्यारण तालु से होता है; स्पर्धात् इ, ई, च, छ, ज, भ, ब, य स्रीर श।

मूर्द्धन्य-जिनका उचारण मूर्द्धा से होता है; अर्थान्, ट. ट, ड, ढ, ग, र, और प।

**ढंत्य**—त, थ, द, ध, न, ल और स। इनका उच्चारण ऊपन के दाँतों पर जीभ लगाने से होता है।

स्रोष्ट्य-इनका उचारण क्रोंठों से होता है; जैसे, उ, ऊ, प, फ, ब, भ, म।

खनुनासिक-इनका उश्वारण मुख श्रौर नासिका से होता है; श्रिष्ठांत् इ, व, ण, न, म श्रौर श्रनुखार। (देखो३-६ वॉ श्रौर ४६ वॉ श्रंक)।

[ सूचना—स्वर भी अनुनासिक होते हैं। (देखो ३६ वाँ श्रंक) ]

**कंठ-तासवय**—जिनका उचारण कंठ और तालु से होता है; स्रर्थात् ए, ऐ।

कंठो ष्ठय--जिनका उचारण कंठ और त्रोठों से होता है; अर्थान् स्रो, स्री।

दंत्योष्ठ्य-जिनका उचारण दॉत ग्रीर श्रोंठो से होता है; श्रर्थात् व।

- ३२—वर्णों के उचारण की रीति को प्रयत्न कहते हैं। ध्वनि क्लपन्न होने के प्रहले वागिंद्रिय की किया को स्थान्यंतर प्रयत्न कहते हैं और ध्वनि के बंत की किया को बाह्य प्रयत्न कहते हैं।
- ३३—- ख्राभ्यंतर प्रयक्ष के अनुसार वर्णों के मुख्य चार भेद हैं—
- (१) विवृत—इनके उंचारण में वागिद्रिय खुली रहती है। स्वरो का प्रयत्न विवृत कहाता है।
- (२) स्पृष्ट—इनकं उचारण मे वागिद्रिय का द्वार बंद रहता है। 'क' से लेकर 'म' तक २५ व्यंजनों का स्पर्ध वर्ण कहते हैं।
- (३) **ईषत्-विवृत**—इनके उच्चारण मे वागिद्रिय कुछ खुलो रहती है। इस भेद मे य, र, ल, व, हैं। इनको स्रांतस्य वर्ण भी कहते हैं; क्योकि इनका उच्चारण स्वर व्यंजनों का मध्यवर्त्ती है।
- (४) **ईषत्-स्पृष्ट**—इनका उचारण वागिद्रिय के कुछ बंद रहने से होता है—श, प, स, ह,। इन वर्णों के उचारण मे एक प्रकार का घर्षण होता है, इसलिए इन्हे **ऊष्म वर्ण** भी कहते हैं।
- ३४—बाह्य-प्रयक्त के अनुसार वर्णों के मुख्य दो भंद हैं—(१) अघोष (२) घोष ।
- (१) श्राचीष, वर्णों कं उचारस में केवल श्वास का उपयोग होता है: उनके उचारस में घोष अर्थात् नाद नहीं होता।
  - (२) **घोष** वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है। अप्रघोष वर्ण-क, स्व, च, छ, ट, ठ, त, घ, प, फ ग्रौर श, ष, स। घोष वर्ण-शेष व्यंजन ग्रौर सब स्वर।
- [सूचना---भाइय प्रयत्न के अनुसार केवल व्यंजनों के जो भेद हैं वे आगे दिये जायँगे। (देखो ४४वा श्रंक)।]

#### स्वर।

३४-- जत्यति के मनुसार खरों के दो भेद हैं--(१) सूलस्वर, (२) संधि-स्वर।

- (१) जिन खरों की उत्पत्ति किसी दूसरे खरों से नहीं है, उन्हें सुलस्वर (वा हुस्व) कहते हैं। वे चार हैं—म्र, इ, उ, भीर म्र ।
- (२) मूल-खरों के मेल से बने हुए खर संधि-स्वर कहलाते हैं; जैसे, मा, ई, ए, ऐ, मो, भी।

३६--संधि-खरों के दो उपभेद हैं---

- (१) दीर्घ श्रीर (२) संयुक्त ।
- (१) किसी एक मृल खर में उसी मृल खर के मिलाने से जो खर उत्पन्न होता है, उसे दीर्घ कहते हैं; जैसे,  $\mathbf{y} + \mathbf{y} = \mathbf{y}$ ा,  $\mathbf{z} + \mathbf{z} = \mathbf{z}$ ।

[सूचना-ऋ + ऋ = ऋ; यह दीर्घ स्वर हिंदो में नहीं है।]

(२) भिन्न-भिन्न खरों के मेल से जो खर उत्पन्न होता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं; जैसे, भ + s = v, भ + s = v, भ + s = v, भ + v = v

३७—उचारण के काल-मान के अनुसार खरों के दो भेद किये जाते हैं—लघु और गुरु। उच्चारण के काल-मान को मात्रा\* कहते हैं। जिस खर के उच्चारण में एक मात्रा लगती है उसे लघु खर कहते हैं; जैसे, झ, इ, उ, ऋ। जिस खर के उच्चारण में दो मात्राएँ लगती हैं उसे गुरु खर कहते हैं; जैसे, आ, ई, ए, ऐ, ओ, औ।

[ सूचना १---सब मूळ-स्वर लघु और सब संधि-स्वर गुरु है। ]

[सूचना २ — संस्कृत में प्लुत नाम से स्वरों का एक तीसरा भेद माना जाता है; पर हिंदी में उसका उपयोग नहीं होता। 'प्लुन' गड़र का प्रार्थ है

<sup>े</sup>हिंदी में 'माता' शब्द के दो बर्थ हैं —एक, स्वरों का रूप ( देखों ६ वां अक ), दूसरा, काळ-मान ।

''क्ष्मुळा क्रुका'' । प्लुत में तीन मात्राएँ होती हैं। वह बहुधा तूर से पुकारने, गोने, गाने भीर चिक्काने में भाता है। उसकी पहचान दीर्घ स्वर के भागे तीन का अंक खिला देने से होती हैं; जैसे, छड़के ३।]

३८—जाति के अनुसार खरों के दो भेद और हैं—सवर्ण और असवर्ण अर्थात् सजातीय और विजातीय। समान खान और प्रयत्न से उत्पन्न होनेवाले खरों को सवर्ण कहते हैं। जिन खरों के खान और प्रयत्न एकसे नहीं होते वे असवर्ण कहलाते हैं। अ, आ परस्पर सवर्ण हैं। इसी प्रकार इ, ई तथा उ, ऊ सवर्ण हैं।

अ, इ वा अ, ऊ अध्यवा इ, ऊ अप्सवर्णस्वर हैं।

[सूचना—ए, ऐ, भ्रो, भ्रो इन संयुक्त स्वरों मे परस्पर सवर्णता नहीं है क्योंकि ये श्रसवर्ण स्वरों से उत्पक्ष हैं।]

३६--- उन्नारण के अनुसार खरों के दो भेद और हैं---(१) सानुनासिक (२) निरनुनासिक।

यदि मुँह से पूरा पूरा श्वास निकाला जाय तो शुद्ध—निरनुनासिक—ध्विन निकलती है; पर यदि श्वास का कुछ भी ग्रंश नाक
से निकाला जाय तो अनुनासिक ध्विन निकलती है। अनुनासिक
स्वर का चिह्न (ँ) चंद्रविंदु कहलाता है; जैसे गाँव, ऊँचा। अनुस्वार
और अनुनासिक व्यंजनों के समान चंद्रविंदु कोई स्वतंत्र वर्ण नहीं है;
वह केवल अनुनासिक स्वर का चिह्न है। अनुनासिक व्यंजनों को कोई
कोई "नासिक्य" और अनुनासिक स्वरों को केवल "अनुनासिक"
कहते हैं। कभी कभी यह शब्द चंद्रविंदु का पर्यायवाचक भी होता
है। (देखो ४६ वॉ ग्रंक)।

४०—(क) हिंदी में भ्रंत्य अ का उच्चारण प्रायः हल् के समान होता है; जैसे, गुण, रात, घन, इत्यादि । इस नियम के कई अपवाद हैं—

- (१) यदि स्थकारांत शब्द का संत्याचर संयुक्त हो तो संत्य स्थ का उचारण पूरा होता है; जैसे, सत्य, इंद्र, गुरुत्व, सन्न, धर्म, स्रशक्त, इत्यादि।
- (२) इ, ई वा ऊ के आगे य हो तो अंत्य श्र का उच्चारण पूर्ण होता है; जैसे, प्रिय, सीय, राजसूय, इत्यादि।
- (३) एकाचरी अकारांत शब्दों के अंत्य अ का उचारण पूरा पूरा होता है; जैसे, न, व, र, इत्यादि।
- (४) (क) किवता में अंत्य अ का पूर्ण उच्चारण होता है; जैसे, "समाचार जब लक्ष्मण पाये" । परंतु जब इस वर्ण पर यति\* होती है, तब इसका उच्चारण बहुधा अपूर्ण होता है; जैसे, "कुंद-इंदु-सम देह, उमा-रमन करुणा-अयन।"
- (स्व) दीर्घ-स्वरांत त्र्यचरी शब्दों में यदि दूसरा अचर अकारांत हो तो उसका उश्चारण अपूर्ण होता है; जैसे, बकरा, कपड़े, करना, वोलना, तानना।
- (ग) चार अचरों के हस्व-स्वरांत शब्दों में यदि दृसरा अचर अकारांत हो तो उसकं अ का उच्चारण अपूर्ण होता है; जैसे, गड़बड़, देवधन, मानसिक, सुरलोक, कामरूप, बलहीन।

अपवाद—यदि दूसरा अचर संयुक्त हो अथवा पहला अचर कोई उपसर्ग हो तो दृसरे अचर के अ का उच्चारण पूर्ण होता है; जैसे, पुत्रलाभ, धर्महीन, आचरण, प्रचलित।

- (घ) दीर्घ-स्वरांत चार-श्रचरी शब्दों में तीसरे श्रचर के श्र का उचारण श्रपूर्ण होता है; जैसे, समक्तना, निकलता, सुनहरी, कचहरी, प्रवलता।
- (ङ) यौगिक शब्दों में मूल अवयव के अंत्य अ का उच्चारण आधा होता है। यह बात ऊपर के उदाहरणों में भी पाई जाती है;

**<sup>\*</sup>**−विश्राम ।

जैसे, देव-धन, सुर-लोक, अन्न-दाता, सुख-दायक, शीतल-ता, मन-मोहन, लड़क-पन।

४१—हिंदी में ऐ और भी का उचारण संस्कृत से भिन्न होता है। तत्सम शब्दों में इनका उचारण संस्कृत के ही अनुसार होता है; पर हिंदी में ऐ बहुधा अयू और भी बहुधा अव् के समान बोला जाता है, जैसे—

संस्कृत—मैनाक, सदैव, ऐश्वर्य, पौत्र, कौतुक, इत्यादि। हिंदी—है, कै, मैल, सुनै, श्रीर, चौथा, इत्यादि।

४२—उर्दू और ग्रॅंगरेजी के कुछ श्रचरों का उद्यारण दिखाने कं लिए श्र, श्रा, इ, उ श्रादि स्वरों के साथ विंदी श्रीर श्रद्ध-चंद्र लगाते हैं; जैसे, मश्रलूम, इल्म, उम्र, लॉर्ड । इन चिह्नों का प्रचार सावदेशिक नहीं हैं; श्रीर विदेशी उद्यारण पूर्ण रूप से प्रकट करना कठिन भी होता है।

#### व्यंजन ।

४३—स्पर्श-व्यंजनों के पाँच वर्ग है श्रीर प्रत्यंक वर्ग मे पाँच पाँच व्यंजन हैं। प्रत्येक वर्ग का नाम पहले वर्ग के श्रनुमार रखा गया है, जैसे—

क-वर्ग—क, ख, ग, घ, ड। च-वर्ग—च, छ, ज, भ, ञ। ट-वर्ग—ट, ठ, ड, ढ, स। त-वर्ग—त, थ, द, थ, न। प-वर्ग—प, फ, ब, भ, म।

े ४४---बाह्य प्रयत्न के ऋनुसार व्यंजनो के दो भेद हैं--

(१) ग्रल्पप्रामा, (२) महाप्रामा।

जिन व्यंजनों में हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई देती हैं जनको महाप्राण और शेष व्यंजनो को स्ररूपप्राण कहते हैं। स्पर्शब्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का दूसरा धौर चौथा धक्तर तथा ऊष्म महाप्राण हैं; जैसे,—ख, घ, छ, भ, ठ, ढ, थ, भ, भ, भ्रौर श, प, स, ह।

शेष व्यंजन सल्पप्राय हैं।

सब स्वर ग्रल्पप्राग हैं।

[सूचना— श्रास्पन्ना स्व श्रास्तों की सपेक्षा महाभागों में माग्वायु का उपयोग अधिक अमपूर्व करना पड़ता है। ख, घ, छ, श्रादि व्यंजनों के उच्चारण में उनके पूर्व-वर्ती व्यंजनों के साथ हकार की ध्वनि मिली हुई सुनाई पढ़ती है, धर्मात् ख = क् + ह, छ = च + ह। खर्चू, धँगरेजी सादि भाषाओं में महा-प्राय श्रक्र ह मिलाकर बनाये गये हैं।]

४५—हिदी में ड ग्रीर ह के दो दो उचारण होते हैं—(१) मूर्क्रन्य (२), द्विस्पृष्ट।

- (१) मूर्द्धन्य उद्यारण नीचे लिखं स्थानों में होते हैं-
- (क) शब्द के आदि में; जैसे, डाक, डमरू, डग, ढम, ढिग, ढंग, ढोल, इत्यादि ।
  - ( ख ) द्वित्व में; जैसे, श्रद्धा, लड्डू, खड्ढा ।
- (ग) इस्व स्वर के पश्चात् अनुनासिक व्यंजन के संयोग में, जैसे, डंड, पिंडी, चंडू, मंडप, इत्यादि।
- (२) द्विस्पृष्ट उचारण जिह्ना का श्रप्रभाग उलटाकर मूर्द्धा मे लगाने से होता है। इस उचारण के लिए इन ग्रचरों के नीचे एक एक बिंदी लगाई जाती है। द्विस्पृष्ट उचारण बहुधा नीचे लिखे स्थानों में होता है—
- (क) शब्द के मध्य श्रथवा श्रंत मे; जैसे, सड़क, पकड़ना, भ्राड़, गढ़, चढ़ाना, इत्यादि।
- (ख) दीर्घ खर के पश्चात् श्रनुनासिक व्यंजन के संयोग में देनों उच्चारण बहुधा विकल्प से होते हैं; जैसे, मूँडना, मूँडना; खाँड, खाँड; मेंढा, मेढ़ा, इत्यादि।

४६—इ, न, या, न, म का उचारण अपने अपने स्थान भीर नासिका से किया जाता है। विशिष्ट स्थान से श्वास उत्पन्न कर उसे नाक के द्वारा निकालने से इन अचरों का उचारण होता है। केवल स्पर्श-न्यंजनों के एक एक वर्ग के लिये एक एक अनुनासिक न्यंजन है; अंतस्य और उत्पन के साथ अनुनासिक न्यंजन का कार्य अनुस्वार से निकलता है। अनुनासिक न्यंजनों के बदले में भी विकल्प से अनुस्वार आवा है, जैसं, अङ्ग = अंग, कण्ठ = कंठ, अंश, इत्यादि।

४७—अनुस्वार के आगे कोई अंतस्थ व्यंजन अथवा ह हो तो उसका उचारण दंत-तालव्य अर्थात् व के समान होता है; परंतु श, ष, स के साथ उसका उचारण बहुधा न के समान होता है; जैसे, संवाद, संरचा, सिंह, अंश, हंस इत्यादि।

४८—अनुस्वार (ं) और अनुनासिक (ँ) के उच्चारण में अंतर है, यद्यपि लिपि में अनुनासिक के बदले बहुधा अनुस्वार ही का उपयोग किया जाता है (देखों ३-६ वॉ अंक )। अनुस्वार दूसरे स्वरा अथवा व्यंजनों के समान एक अलग ध्वनि है; परंतु अनुनासिक स्वर की ध्वनि केवल नासिक्य है। अनुस्वार के उच्चारण में (देखों ४६ वॉ अंक) श्वास केवल नाक से निकलता है, पर अनुनासिक के उच्चारण में वह मुख और नासिका से एक ही साथ निकाला जाता है। अनुस्वार तीत्र और अनुनासिक धीमी ध्वनि है, परंतु दोनों के उच्चारण के लिये पूर्ववर्ती स्वर की आवश्यकता होती है; जैसे, रंग, रँग; कंबल, कॅवल; वेदांत, दॉत; हंस, हँसना; इत्यादि।

४६ संस्कृत-शब्दों मे अंत्य अनुस्वार का उच्चारण म् के समान होता है; जैसे, वरं, स्वयं, एवं।

५०—हिंदी में अनुनासिक के बदले बहुधा अनुस्वार लिखा जाता है; इसलिए अनुस्वार का अनुनासिक उचारण जानने के लिए कुछ नियम नीचे दिये जाते हैं—

- (१) ठेठ हिंदी शब्दों के ग्रंत में जो श्रनुस्वार ग्राता है उसका उत्थारण श्रनुसासिक होता है; जैसे, मैं, में, मेहूं, जूं, क्यों।
- (२) पुरुष अथवा क्चन के विकार के कारण आनेवाले अनुस्वार का उचारण अनुनासिक होता है; जैसे, करूं, लड़कीं, लड़कियां, हूं, हैं, इत्यादि ।
- (३) दीर्घ खर के पश्चात् ग्रानंवाला श्रनुखार श्रनुनासिक के समान बोला जाता है; जैसे, ग्रांख, पांच, ईंधन, ऊंट, सांभर, सींपना, इत्यादि।
- ५० (क)—लिखने में बहुधा अनुनासिक अ, आ, उ और उ में ही चंद्र-बिदु का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनके कारण अचर के ऊपरी भाग में कोई मात्रा नहीं लगती; जैसे, अँधेरा, हँसना, आँख, दांत, उँचाई, कुँदरू, ऊँट, करूँ, इत्यादि। जब इ और ए अकेले आतं हैं, तब उनमें चंद्र-बिंदु और जब व्यंजन में मिलते हैं तब चंद्र-बिंदु के बदले अनुस्वार ही लगाया जाता है, जैसे, इँदारा, सिचाई, संज्ञाएँ, देंकी, इत्यादि।

[सूचना-जहा उद्याग्यामे भ्रम होने की संभावनाहो वहा श्रनुस्वार श्रौार चद्र-बिंदु पृथक् पृथक् लिखे जायँ, जैसे श्रचेर ( श्रन्धेर ), श्रैंधेरा, इत्यादि । ]

प्र-विसर्ग (:) कंठ्य वर्ण है। इसके उच्चारण में हू के उच्चारण को एक भटका सा दंकर श्वास को मुँह से एकदम छोड़ते हैं। अनुस्वार वा अनुनासिक के समान विसर्ग का उच्चारण भी किसी खर के पश्चात् होता है। यह हकार की अपेचा कुछ धीमा क्षेता जाता है; जैसे, दु:ख, अंत:करण, छि:, हः, इत्यादि।

[ सूचना-किसी किसी वैयाकरण के मतानुसार विसर्ग का उचारण कंवल हृदय मे होता है, श्रीर मुख के श्रवयवों से उसका कोई संबंध नहीं रहता । ]

५२—संयुक्त व्यंजन के पूर्व हस्य स्वर का उचारण कुछ भटकं के साथ होता है, जिससे दोनों व्यंजनों का उचारण स्पष्ट ही जाता है; जैसे, सत्य, घड़ा, पत्थर, इत्यादि। हिंदी में म्ह, न्ह, मादि का उचारण इसके विरुद्ध होता है; जैसे, तुम्हारा, उन्हें, कुल्हाड़ो, सद्यो।

५३—दो महाप्राय व्यंजनीं का उचारण एक साथ नहीं हो सकता; इसिलए उनके संयोग में पूर्व वर्ष अल्पप्राण ही रहता है; जैसे, रक्खा, अञ्छा, पत्थर, इत्यादि।

५४—उर्दू के प्रभाव से ज और फ का एक एक धीर उचारण होता है। ज का दूसरा उचारण दंत-तालव्य और फ का दंतोष्ठ्य है। इन उचारणों के लियं अचरों के नीचे एक एक बिंदी लगाते हैं; जैसे, फुरसत, ज़रूरत, इत्यादि। ज़ धीर फ से धैंगरेजी के भी कुछ अचरों का उचारण प्रकट होता है, जैसे; फ़ीस, स्वेज़, इत्यादि।

५५—हिंदी मे ज्ञ का उचारण बहुधा 'ग्यें' के सदश होता हैं। महाराष्ट्र लोग इसका उच्चारण 'द्न्यें' के समान करते है। पर इसका ग्रुद्ध उच्चारण प्रायः 'ज्यें' के समान है।

## चौथा ग्रध्याय ।

#### स्वराघात।

५६—शन्दों के उचारण में श्रन्तरों पर जो जार (धका) लगता है उसं स्वराधात कहते हैं। हिंदी में अपूर्णोचरित अ (४० वॉ ग्रंक) जिस अन्तर में आता है उसके पूर्ववर्ती श्रन्तर के स्वर का उचारण कुछ लंबा होता है, जैसे 'घर' शब्द में ग्रंत्य 'श्र' का उचारण श्रृपूर्ण है, इसलिए उसके पूर्ववर्ती 'घ' के स्वर का उचारण कुछ भटके के साथ करना पड़ता है। इसी तरह संयुक्त व्यंजन के पहले के श्रन्तर पर (५२ वॉ ग्रंक) जोर पड़ता है; जैसे 'परथर' शब्द में 'त्' ग्रौर 'ध' के संयोग के कारण 'प' का

उच्चारण श्राघात के साथ होता है। स्वराघात-संबंधी कुछ। नियम नीचे दिये जाते हैं—

- (क) यदि राज्द के अंत में अपूर्णोचिरित अ आवे तो उपांत्य अचर पर जोर पड़ता है; जैसे, घर, भाड़, सड़क, इत्यादि।
- ( ख ) यदि शब्द के मध्य-भाग में अपूर्णोचरित अ आवे तो उसके पूर्व-वर्ती अत्तर पर आघात होता है; जैसे, अनवन, बोलकर, दिनभर।
- (ग) संयुक्त व्यंजन के पूर्ववर्ती अचर पर जोर पड़ता है; जैसं, हुन्ना, आज्ञा, चिंता, इत्यादि।
- (घ) विसर्ग-युक्त अच्चर का उचारण भटके के साथ होता है; जैसं, दु:ख, ग्रंत:करण।
- (च) यौगिक शब्दों मे मूल अवयवों के अचरों का जोर जैसा का तैसा रहता है; जैसे, गुग्रवान, जलमय, प्रेमसागर, इत्यादि।
- (छ) शब्द के आरंभ का अ कभी अपूर्णोचरित नहीं होता; जैसं घर, सड़क, कपड़ा, तलवार, इत्यादि।

५७—संस्कृत (वा हिदी) शब्दों में इ, उ वा ऋ के पूर्ववर्ती स्वर का उच्चारण कुछ लंबा होता है; जैसं, हरि, साधु, समुदाय, धातु, पिट, माट, इत्यादि।

प्र—यदि राज्द के एकही रूप से कई अर्थ निकलतं हैं ता इन अर्थों का अंतर केवल स्वराघात से जाना जाता है; जैसे, 'बढ़ा ' राज्द विधिकाल और सामान्य भूतकाल, दोनों मे आता है, इसलिए विधिकाल के अर्थ मे 'बढ़ा 'के अंत्य 'आ 'पर जोर दिया जाता है । इसी प्रकार 'की' संबंधकारक की स्त्रीलिंग-विभक्ति और सामान्य भूतकाल का स्त्रीलिंग एकवचन रूप है, इसलिए किया के अर्थ में 'की' का उचारण आघात के साथ होता है।

[सूचना—हिंदी में संस्कृत के समान स्वराघात सूचित करने के लिए चिह्नों का उपयोग भी नहीं होता।]

# देवनागरी वर्णमाला का कोष्ठक।

|          | श्रघोष            |        |                   | घोष        |           |          |                               |                  |      |       |                           |
|----------|-------------------|--------|-------------------|------------|-----------|----------|-------------------------------|------------------|------|-------|---------------------------|
| स्थान    | त्थान स्वर्श ऊष्म |        | ऊष्म स्पर्श       |            |           |          | स्घर                          |                  |      |       |                           |
|          | श्रह्म प्राध्     | महायाल | महात्राण          | महाप्रार्ख | अल्पप्राध | महाप्राख | + श्रत्पप्राध<br>(श्रनुनासिक) | अंतस्य           | हस्य | दीर्घ | संयुक्त                   |
| कंड      | क                 | ख      |                   | ह          | ग         | घ        | ক্ত                           |                  | শ্ব  | श्रा  |                           |
| तालु     | च                 | छ      | খ                 |            | ज         | भ        | ञ                             | य                | Ę    | È     | प्रये                     |
| मूर्द्धा | ਂਣ                | ड      | ष                 |            | ड         | ंड       | ग्                            | ₹                | ऋ    | ॠ     | }                         |
| इंत      | त                 | थ      | स                 |            | द         | ध        | ન                             | ल                |      | o     |                           |
| श्रोष्ट  | प                 | फ      |                   |            | ब         | भ        | म                             | व                | उ    | ऊ     | भ्रोत्रों<br>श्रोत्रों    |
| इ, ढ़ =  |                   |        | ्र ज्ञ :<br>तोष्ठ |            | ताल       | यः       | स्थान<br>+ नासिका             | ~ स्त +<br>श्रोख |      |       | श्कंठ + ताल<br>३कंठ + ऋषि |

# पाँचवाँ श्रध्याय । संधि ।

५६ दो निर्दिष्ठ अचरां के पास पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। संधि श्रीर सयाग में (१८ वॉ श्रंक) यह श्रंतर है कि संयोग में श्रचर जैसे के तैसे रहते हैं; परंतु संधि में उच्चारण के नियमानुसार दे। श्रचरों के मेल में उनकी जगह कोई भिन्न श्रचर हो जाता है।

[ सूचना—संधि का विषय संस्कृत व्याकरण से संबंध रखता है। संस्कृत-

आया में पदसिद्धि, समास और काक्यों में संधि का प्रयोजन पड़ता है, परंतु हिंदी में संधि के नियमों से मिले हुए संस्कृत के जो समासिक शब्द आते है, केवल उन्होंके संबंध से इस विषय के निरूपण की आवस्यकता होती है। :]

६०--संधि तीन प्रकार की है-(१) खर-संधि (२) क्यंजन-संधि थ्रीर (३) विसर्ग-संधि।

- (१) दो खरों के पास पास अपने से जो संधि होती है उसे स्वर-संधि कहते हैं; जैसे, राम + अवतार = राम + अ + अ + वतार = राम + अ + वतार = राम + अ + वतार = राम न कार = राम
- (२) जिन दे। वर्णों में संधि होती है उनमें से पहला वर्ण व्यंजन हो श्रीर दूसरा वर्ण चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन, तो उनकी संधि की **व्यंजन-संधि** कहते हैं; जैसे, जगत्+ईश = जगदीश, जगत्+नाथ = जगन्नाथ।
- (३) विसर्ग के साथ खर वा व्यंजन की संधि को विसर्ग-संधि कहते हैं; जैसे, तप: + वन = तपोवन, नि: + ग्रंतर = निरंतर।

### स्वर-संधि।

६१—यदि दो सवर्ण ( सजातीय ) स्वर मास पास आवं ता दें। नं के बदले सवर्ण दांर्घ स्वर होता है; जैसे—

(क) अधीर आ की संधि---

 $x + x = x_1 - x_0 + x_0 = x_0 =$ 

ग्रा + ग्र = ग्रा—रंखा + ग्रंश = रंखांश, विद्या + ग्रभ्यास = विद्याभ्यास ।

ग्रा + ग्रा = ग्रा—महा + ग्राशय = महाशय, वार्ता + ग्रालाप = वार्त्तालाप।

 $\xi + \xi = \hat{\xi}$ —गिरि + इंद्र = गिरींद्र;  $\xi + \hat{\xi} = \hat{\xi}$ —किप + ईश्वर = किपोश्वर ।  $\hat{\xi} + \hat{\xi} = \hat{\xi}$ —जानकी + ईश—जानकीश ।  $\hat{\xi} + \xi = \hat{\xi}$ —मही + इंद्र = महींद्र ।

#### (ग) उ, ऊ की संधि-

3 + 3 = 3— भानु + उदय = भान्दय । 3 + 3 = 3— लघु + ऊर्मि = लघू मिं । 3 + 3 = 3— भू + ऊर्द्ध = भूर्द्ध । 3 + 3 = 3— वधू + उत्सव = वधूत्सव ।

#### (घ) ऋ, ऋ की संधि---

ऋ को संबंध से संस्कृत त्याकरणों मे बहुधा मातृ + ऋण = मातृण, यह उदाहरण दिया जाता है; पर इस उदाहरण मे भी विकल्प से 'मातृण' रूप होता है। इससे प्रकट है कि दीर्घ ऋ की ग्रावश्यकता नहीं है।

६२---यदि अ वा आ के आगे इ वा ई रहे ते। दोनों मिलकर ए; उ वा ऊ रहे तो दोनों मिलकर ओ, और ऋ रहे तो अर् हो जाता है। इस विकार को गुरा कहते हैं।

#### उदाहरण।

 $x + \xi = v$ — $\xi a + \xi g = \xi a \xi g$  |  $x + \xi = v$ — $\xi x + \xi x = \xi \xi x$  |  $x + \xi = v$ — $\xi x + \xi x = \xi \xi x$  |  $x + \xi = v$ — $\xi x + \xi x = \xi \xi z$  |  $x + \xi = v$ — $\xi x + \xi x = \xi x$  |  $x + \xi = x$  |

था + ऊ = श्रो—महा + ऊरु = महोरु । थ + ऋ = श्रर्—सप्त + ऋषि = सप्तर्षि । या + ऋ = श्रर्—महा + ऋषि = महर्षि ।

स्रापवाद—स्व + ईर = स्वैर; मच + ऊहिनी = मचौहिणी; प्र + ऊढ़ = प्रौढ़; सुख + ऋत = सुखार्त; दश + ऋण = दशार्ण, इत्यादि।

६३—अकार वा आकार के आगे ए वा ऐ हो तो दोनों मिलकर ऐ; और ओ वा औ रहे तो दोनों मिलकर औ होता है। इस विकार को वृद्धि कहते हैं। यथा—

अपवाद-- अ अथवा आ के आगे ओष्ठ शब्द आवे तो विकल्प से ओ अथवा औ होता है; जैसे, विंब + ओष्ठ = विंबोष्ठ वा विवीष्ठ, अधर + ओष्ठ = अधरोष्ठ वा अधरोष्ठ।

६४—हस्व वा दीर्घ इकार, उकार वा ऋकार के आगे कीई असवर्ण (विजातीय) स्वर आवे ती इई के बदले यू, उ ऊ के बदले वू, और ऋ के बदले रूहोता है। इस विकार की यगा कहते हैं। जैसे,

(क) इ + ग्र = य—यदि + भ्रपि = यद्यपि । इ + भ्रा = या—इति + भ्रादि = इत्यादि ।

इ + उ = यु--प्रति + उपकार = प्रत्युपकार। इ + ऊ = यू--नि + ऊन = न्यून। ई + म्र = य-नदी + म्रपेश = नद्यपेश। ई + म्रा = या-देवी + म्रागम = देव्यागम । ई + उ = यु-सखी + उचित = सख्युचित ।  $\hat{z} + 3 = 2 - 3$  स्वाप्त + अर्म = नद्यर्मि ।  $\hat{s} + \hat{v} = \hat{a} - \hat{c}\hat{a}\hat{l} + \hat{v}$ श्चर्य = देन्यैश्वर्य । उ + ग्रा = वा--सु + ग्रागत = खागत । उ + इ = वि--अनु + इत = अन्वित । ऊ + ए = वे---श्रनु + एषण = श्रन्वेषण । (ग) ऋ + अ = र-पितृ + अनुमति = पित्रनुमति। ऋ + आ = रा-मात् + आनंद = मात्रानंद। ६५-ए, एं, स्रो वा श्री के स्रागे कोई भिन्न स्वर हो तो इनके स्थान में क्रमशः अय्, आय्, अव् वा आव् होता है; जैसे— ने + ग्रन = न् + ए + ग्र + न = न् + ग्रय् + ग्रन = नयन। गै+ अन = ग्+ ऐ+ अ+ न = ग्+ आय्+ अ+ न =गायन। गा + ईश = ग् + ग्रो + ई + श = ग् + ग्रव् + ई + श = गवीश । नौ + इक = न् + भ्रौ + इ + क = न् + श्राव् + इ + क = नाविक।

६६—ए वा श्रो के द्यागे ग्राग्रावे ती ग्रा का लोप हो जाता है श्रीर उसके स्थान में लुप्न श्रकार (5) का चिह्न कर देते हैं; जैसे, ते + श्राप = तेऽपि ( रामा॰ ); सो + अनुमानै = सोऽनुमानै ( हिं॰ प्र॰ ); यो + श्रास = योऽसि ( रामा॰ )।

[ सूचना-हिंदी में इस संधि का प्रचार नहीं है । ]

## व्यंजन-संधि।

६७—क्, च, ट्, प् के आगे अनुनासिक की छोड़कर कोई घोष वर्ग हो तो उनके स्थान में क्रम से वर्ग का तीसरा अचर हो जाता है; जैसे—

> दिक् + गज = दिग्गज; वाक् + ईश = वागीश । पट् + रिपु = षड्रिपु; पट् + ग्रानन = पडानन । श्रप् + ज = ग्रव्ज; श्रच् + ग्रंत = ग्रजंत ।

६८—किसी वर्ग के प्रथम अत्तर से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के बदले उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है; जैसे—

> वाक् + मय = वाङ्क्य, षट् + मास = षण्मास । अप् + मय = अम्मय; जगत् + नाथ = जगन्नाथ ।

६-६-त् के आगे कोई स्वर, ग, घ, द, ध, व, भ, अथवा य, र, व रहे तो न् के स्थान मे द्होगा; जैसे---

> सत् + श्रानंद = सदानंद; जगन् + ईश = जगदीश। े उत् + गम = उद्गम, सन् + धर्म = सद्धर्म। भगवत् + भक्ति = भगवद्भक्ति; तत् + रूप = तद्रूप।

७०—त् वाद्के आगे चवा छ हो ते। त्वाद्कं स्थान में च्होता है; जवा भ हो ते। ज्; टवाठ हो ते। ट्; डवा ढ हो ते। डू; और ल हो ते। ल्होता है; जैसे—

> उत् + चारण = उच्चारण; शरद् + चंद्र = शरच्चंद्र । महत् + छत्र = महच्छत्र; सत् + जन = सज्जन । विपद् + जाल = विपज्जाल; तत् + लीन = तल्लीन ।

७१—त् वा द्के आरागेश हो तो त्वाद्के बदले च् आरेश श के बदले छ होता है; और त्वाद्के आरो ह हो तो त्वा द् के स्थान में द और ह के स्थान में ध होता है; जैसे—-

सत् + शास्त्र = सच्छास्न; उन् + हार = उद्घार । ७२ — छ को पूर्व स्वर हो तो छ को बदले च्छ होता है; जैसे—

म्रा + छादन = भ्राच्छादन; परि + छेद = परिच्छेद ।

७३ — म् के आगे स्पर्श-वर्ग हो तो म् कं बदले विकल्प से अनुस्वार अथवा उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ग आता है; जैसे—

सम् + कल्प = संकल्प वा सङ्कल्प ।
किम् + चित् = किचित् वा किच्चित् ।
सम् + तोष = संतोप वा सन्तोष ।
सम् + पूर्ण = संपूर्ण वा सम्पूर्ण ।

७४-म् के म्रागं म्रंतस्थ वा ऊष्म वर्ण हो तो म् म्रमुखार में वदल जाता है; जैसे-

> किम् + वा = किवा; सम् + हार = संहार। सम् + योग = संयोग, सम् + वाद = संवाद। स्मपवाद—सम् + राज = सम्राज।

७५—ऋ, रवा प के आगो न हो और इनके बीच में चाहे कोई स्वर, कवर्ग, पवर्ग, अनुस्वार य, व,ह आवे तो न का ग हो जाता है; जैसे—

> भर् + अन = भरण, भूप् + अन = भूषण । प्र + मान = प्रमाण; राम + अयन = रामायण । रुष् + ना = रुष्णा; ऋ + न = ऋण ।

७६ — यदि किसी शब्द के आदा स के पूर्व अ, आ को छोड़ कोई स्वर आवे तो स के स्थान में प होता है; जैसे—

श्रभि + सेक = श्रभिषेक; नि + सिद्ध = निषिद्ध ।

वि + सम = विषम; सु + सुप्ति = सुषुप्ति।

(ग्र) जिस संस्कृत धातु में पहले स हो ग्रीर उसके पश्चात् श्रह वा र, उससे बने हुए शब्द का स पूर्वोक्त वर्णों के पीछे ग्राने पर ष नहीं होता; जैसे— वि + स्मरण (स्पृ—धातु) = विस्मरण। श्रनु + सरण (सृ—धातु) श्रनुसरण। वि + सर्ग (सृज्—धातु) = विसर्ग।

७७---यौगिक शब्दों मे यदि प्रथम शब्द के अंत में न हो ते। उसका लोप होता है; जैसे---

> राजन् + आज्ञा = राजाज्ञा; हस्तिन् + दंत = हस्तिदंत । प्राणिन् + मात्र = प्राणिमात्र; धनिन् + त्व = धनित्व ।

(ग्र) ग्रहन शब्द के श्रागे कोई भी वर्श आवे तो श्रंट्य न के बदले र होता है; पर रात्रि, रूप शब्दों के श्राने से न का उ होता है; श्रीर संधि के नियमानुसार ग्र + उ मिल कर श्रो हो जाता है; जैसे—

ग्रहन् + गण = श्रहर्गणः; ग्रहन् = मुख = श्रहर्मुख । श्रहन् + रात्र = श्रहोरात्रः; ग्रहन् + रूप = श्रहोरूप ।

## विसर्ग संधि।

७८--यदि विसर्ग के आगे ज्ञावा छ हो तो विसर्ग का श हो जाता है; ट वा ठ हो तो प; और त वा थ हो तो स् होता है; जैसे-

निः + चल = निश्चलः धनुः + टंकार = धनुष्टंकार ।

निः + छिद्र = निश्चिद्र; मनः + ताप = मनस्ताप।

७६ — विसर्ग के परचात् श्, ष्वा स् अवि तो विसर्ग जैसा का तैसा रहता है अथवा उसके स्थान में आगे का वर्ण हो जाता है; जैसे —

दुः + शासन = दुःशासन वा दुरशासन ।

निः + संदेह = निःसंदेह वा निस्संदेह ।

८०—विसर्ग के भ्रागे क, खवा प, फ भ्रावे तो विसर्ग का कोई विकार नहीं होता: जैसे—

रजः + कण = रजःकणः,पयः + पान = पयःपान(हिं०-पयपान)।

(ग्र) यदि विसर्गको पूर्व इता उहो तो क, खवाप, फको पहले विसर्गको बदलो पृहोता है; जैसे,

निः + कपट = निष्कपट; दुः + कर्म = दुष्कर्म।

निः = फल = निष्फलः दुः + प्रकृति = दुष्प्रकृति ।

**ग्रपवाद**—दुः + ख = दुःखः; निः + पत्त = निःपत्त वा निष्पत्त ।

(ग्रा) कुछ शब्दों मे विसर्ग के बदलं स् न्याता है; जैसे-

भा: + कर = भास्कर; भाः + पति = भास्पति ।

प्रश—यदि विसर्ग के पूर्व अप हो आरे आगं घोष-व्यंजन हो तो अप और विसर्ग (आ:) के बदले ओ हो जाता है: जैसे—

अधः + गति = अधोगति, मनः + योग = मनोयोग ।

तंजः + राशि = तेजोराशि; वयः + वृद्ध = वयोवृद्ध ।

[ सुचना-वनावास श्रीर मनाकामना शब्द श्रशुद्ध हैं।]

(अ) यदि विसर्ग के पूर्व अप हो और आगो भी अप हो तो ओ कं पश्चात् दूसरे अप का लोप हो जाता है और उसके बदले लुम अकार का चिन्ह ऽकर देते हैं (६६ वाँ अंक); जैसे—

प्रथम: + ग्रध्याय = प्रथमो (ध्याय।

मनः + अनुसार = मनोऽनुसार।

८२—यदि विसर्ग के पहले अ, आ को छोड़कर और कोई खर हो और आगे कोई घोष-वर्ग हो तो विसर्ग के स्थान मे र्होता है; जैसे—

नि: + भ्राशा = निराशा; दु: + उपयोग = दुरुपयोग।

नि:गुण = निर्गुण; बहि: + मुख = बहिर्मुख ।

(अ) यदि र्के आगे र हो तो र्का लोप हो जाता है और उसके पूर्व का हस्व स्वर दीर्घ कर दिया जाता है, जैसे—

निः + रस = नीरसः; निः + राग = नीरागः;

पुनर् + रचना = पुनारचना ।

५३—यदि अकार के आगे विसर्ग हो और उसके आगे अ को छोड़कर कोई और खर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और पास पास आये हुए खरें। की फिर संधि नहीं होती; जैसे—

ग्रत: + एव = ग्रतएव।

८४—अंत्य स् के बदले विसर्ग हो जाता है; इसलिए विसर्ग-संबंधी पूर्वोक्त नियम स के विषय मे भी काम देता है। उपर दिये हुए विसर्ग के उदाहरणों में ही कही कही मूल स् है; जैसे—

अधस् + गति = अधः + गति = अधागति ।

निस्+गुण = निः+गुण = निर्गुण ।

तेजस् + पुंज = तेज: + पुंज = तेजोपुंज ।

यशस् + दा = यशः + दा = यशोदा।

प्य-अंद्य र्के बदले भी विसर्ग होता है। यदि र्के आगे अघोष-वर्ग आवे तो विसर्ग का कोई विकार नहीं होता ( ७-६ वॉ अंक); और उसके आगे घोष-वर्ण आवे तो र ज्यों का त्यों रहता है (८२ वॉ अंक); जैसे--

प्रातर् + काल == प्रात:काल ।

ग्रंतर् + करण = ग्रंत:करण।

श्रंतर्+पुर = श्रंतःपुर।

पुनर्+ उक्ति = पुनरुक्ति।

पुनर् + जन्म = पुनर्जन्म ।

# दूसरा भाग।

शब्द-साधन।

पहला परिच्छेद ।

शब्द-भेद् ।

पहला श्रध्याय ।

### शब्द-विचार।

्६ — श्राहद-साधन व्याकरण के उस विभाग को कहते हैं जिसमे शब्दो के भेद (तथा उनके प्रयोग), रूपांतर और व्युत्पन्ति का निरूपण किया जाता है।

८७—एक या अधिक अचरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं; जैसे, लड़का, जा, छोटा, मैं, धीरे, परंतु, इत्यादि।

- (अ) शब्द अचरो सं बनते हैं। 'न' और 'थ' के मेल सं 'नथ' और 'धन' शब्द बनते हैं, और यदि इनमें 'आ' का योग कर दिया जाय तो 'नाथ', 'थान', 'नथा', 'धाना', आदि शब्द बन जायेंगे।
- (आ)सृष्टि के संपूर्ण प्राणियो, पदार्थों, धर्मों, और उनके सब प्रकार के संबंधों को व्यक्त करने के लिए शब्दो का उपयोग होता है। एक शब्द से (एक समय मे) प्रायः एक ही भावना प्रकट होती है; इसलिए कोई भी पूर्ण विचार प्रकट करने के लिए एक से अधिक शब्दों का काम पड़ता है। 'आज तुमें क्या सूम्ती है ?'—

यह एक पूर्ण विचार अर्थात् **वाक्य** है और इसमें पाँच शब्द हैं— आज, तुक्के, क्या, सुक्की, है। इनमें से प्रत्येक शब्द एक खतंत्र सार्थक ध्वनि है और उससे कोई एक भावना प्रकट होती है।

- (इ) ल, ड़, का अलग अलग शब्द नहीं हैं, क्योंकि इनसे किसी प्राणी, पदार्थ, धर्म वा उनके परस्पर संबंध का कोई बोध नहीं होता। 'ल, ड़, का, अचर कहाते हैं—इस वाक्य में ल, ड़, का, अचरों का प्रयोग शब्दों के समान हुआ है; परंतु इनसे इन अचरों के सिवा और कोई भावना प्रकट नहीं होती। इन्हें केवल एक विशेष (पर तुच्छ) अर्थ में शब्द कह सकते हैं; पर साधारण अर्थ में इनकी गणना शब्दों में नहीं हो सकती। ऐसे ही विशेष अर्थ में निरर्थक ध्वनि भी शब्द कही जाती है; जैसे, लड़का 'वा' कहता है। पागल 'अल्लबल्ल' वकता था।
- (ई) शब्द के लच्चण में 'स्वतंत्र' शब्द रखने का कारण यह है कि भाषा में कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जो स्वयं सार्थक नहीं होतीं, पर जब वे शब्दों के साथ जोड़ी जाती हैं तब सार्थक होती हैं। ऐसी परतंत्र ध्वनियों को शब्दांश कहते हैं, जैसे, ता, पन, वाला, ने, को, हत्यादि। जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जोड़ा जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं और जो शब्दांश शब्द के पीछं जोड़ा जाता है वह प्रत्यय कहाता है; जैसे, 'श्रशुद्धता' शब्द में 'श्र' उपसर्ग श्रीर 'ता' प्रत्यय है।

[स्चना—हिंदी में 'शब्द' का अर्थ बहुत ही संदिग्ध है। "अब तो नुम्हारी मनस्कामना पूरी हुई"—इस वाक्य में 'तुम्हारी' भी शब्द कहलाता है और जिस 'तुम' से यह शब्द बना है वह 'तुम' भी शब्द कहाता है। इसी प्रकार 'मन' और 'कामना' हो अलग अलग शब्द हैं और दोनों मिलकर 'मनस्कामना' एक शब्द बना है। इन उदाहरखों में 'शब्द' का प्रयोग अलग अलग अलग अंधों में हुआ है; इसकिए शब्द का ठीक अर्थ जानना आवश्यक है। जिन प्रख्यों के पश्चात् दूसरे प्रस्थय नहीं लगते उन्हें चरम

प्रस्थय कहते हैं भीर चरम प्रस्थय लगने के पहले शब्द का जो मूल रूप होता है यथार्थ में वही शब्द है। इदाहरण के लिए, 'दीनता से' शब्द को लो। इसमें मूल शब्द भर्याद प्रकृति 'दीन' है और प्रकृति में 'ता' भ्रीर 'से', दो प्रस्थय लगे हैं। 'ता' प्रस्थय के परचात 'से' प्रस्थय भाषा है; परंतु 'से' के पश्चात कोई दूसरा प्रस्थय नहीं लग सकता, इसलिए 'से' के पहले 'दीनता' मूल रूप है और इसीको शब्द कहेंगे। चरम प्रस्थय लगने से शब्द का जो रूपांतर होता है वही इसकी यथार्थ विकृति है भीर इसे पद कहते है। व्याकरण में शब्द भ्रीर पद का भ्रतर बड़े महस्य का है और शब्द-साधन में इन्हीं शब्दों भीर पदों का विचार किया जाता है।]

प्रावश्यक है। यद्यपि व्याकरण का प्रधान विषय शब्द है तथापि कभी कभी यह भेद बताना किन हो जाता है कि हम केवल शब्दों का विचार कर रहे हैं अथवा शब्दों के द्वारा किसी वस्तु के विषय में कह रहे हैं। मान लो कि हम सृष्टि मे एक घटना देखते हैं श्रीर तत्संबंधी अपने विचार वाक्यों मे इस प्रकार व्यक्त करते हैं— माली फूल तीड़ता है। इस घटना मे तीड़ने की किया करनेवाला (कर्ता) माली है; परंतु वाक्य मे 'माली' (शब्द) को कर्ता कहते हैं; यद्यपि 'माली' (शब्द) कोई किया नहीं कर सकता। इसी प्रकार तोड़ना किया का फल फूल (बस्तु) पर पड़ता है; परंतु बहुधा व्याकरण के अनुसार वह फल 'फूल' (शब्द) पर अवलंबित माना जाता है। व्याकरण में वस्तु और उसके वाचक शब्द के संबंध का विचार शब्दों के रूप, अर्थ, प्रयोग और इनकं परस्पर संबंध से किया जाता है।

८-- परस्पर संबंध रायनेवाले दो या अधिक शब्दों की जिनसे

<sup>ं</sup> वस्तु शब्द से यहा प्राणी, पदार्थ, धर्म भीर उनके परश्पर संबंध का अर्थ स्नेना चाहिए।

पूरी बात नहीं जानी जाती वाक्यांश कहते हैं; जैसे, 'घर का धर,' 'सच बोलना,' 'दूर से भाया हुआ,' इत्यादि ।

(भ्र) एक पूर्ण विचार व्यक्त करनेवाला शब्द-समृह **वाक्य** कहाता है; जैसे, लड़के फूल बीन रहे हैं; विद्या से नम्रता प्राप्त होती है, इत्यादि।

# दूसरा श्रध्याय । शब्दों का वर्गीकरण ।

६०—िकसी वस्तु कं विषय में मनुष्य की भावनाएँ जितने प्रकार की होती हैं उन्हें सृचित करने के लिए शब्दो के उतने ही भेद होते हैं ग्रीर उनके उतने ही रूपांतर भी होते हैं।

मान लो कि हम पानी के विषय में विचार करते हैं तो हम 'पानी' या उसके और किसी समानार्थ-वाची शब्द का मयोग करेगे। फिर यदि हम पानी के सबंध में कुछ कहना चाहे तो हमें 'गिरा' या कोई दूसरा शब्द कहना पड़ेगा। 'पानी' और 'गिरा' देा अलग अलग प्रकार के शब्द हैं, क्योंकि उनका मयोग अलग अलग है। 'पानी' शब्द एक पदार्थ का नाम सूचित करता है और 'गिरा' शब्द से हम उस पदार्थ के विषय में कुछ विधान करते हैं। व्याकरण में पदार्थ का नाम सूचित करनेवाले शब्द को संज्ञा कहते हैं और उस पदार्थ के विषय में विधान करनेवाले शब्द को किया है।

'पानी' शब्द के साथ हम दृसरे शब्द लगाकर एक दृसरा ही विचार प्रकट कर सकते हैं, जैसे, 'मैला पानी बहा'। इस वाक्य में 'बहा' शब्द तो पानी के विषय में विधान करता है; परंतु 'मैला' शब्द न तो किसी पदार्थ का नाम सूचित करता है और न किसी

पदार्थ के विषय में विधान ही करता है। 'मैला' शब्द पानी की विशेषता बताता है, इसलिए वह एक अलग ही जाति का शब्द है। पदार्थ की विशेषता बतानेवाले शब्द की व्याकरण में विशेषण कहते हैं। 'मैला' शब्द विशेषण है। "मैला पानी अभी वहा" स्स वाक्य में 'अभी' शब्द 'वहा' किया की विशेषता बतलाता है; इसलिए वह एक दृमरी ही जाति का शब्द है, श्रीर उसे किया-विशेषण कहते हैं। इसी तरह वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्दों के श्रीर भी भेद हीते हैं।

प्रयोग के अनुसार शब्दों की भिन्न भिन्न जातियों की शब्द-भेद कहते हैं। शब्दों का भिन्न भिन्न जातियाँ बताना उनका वर्गीकरण कहलाता है।

स्थ---अपनं विचार प्रकट करने के लिए हमें भिन्न मिन्न भावनाओं के अनुसार एक शब्द की बहुधा कई रूपों में कहना पड़ना है।

मान ली कि हमें 'घोड़ा' शब्द का प्रयोग करके उसके बाच्य प्राणी की संख्या का बोध कराना है तो हम यह घुमाव की बात न कहेंगे कि ''घोड़ा' नाम के दो या अधिक जानवर'' कितु 'घाड़ा' शब्द के अंद्य 'आ' के बदले 'ए' करके 'घोड़ें' शब्द का प्रयोग करेंगे। 'पानी गिरा' इस वाक्य में यदि हम 'गिरा' शब्द से किसी और काल (समय) का बोध कराना चाहे ता हमें 'गिरा' के बदले 'गिरंगा' या 'गिरता है' कहना पड़ेगा। इसी प्रकार और और शब्दों के भी स्वांसर होने हैं।

शब्द के आर्थ में हंरफंर करने के लिए उस (शब्द ) के रूप में जा हेरफेर होता है उसे **रूपांतर** कहते हैं।

•२---एक पदार्थ के नाम के सबंध से बहुधा दूसरे पदार्थी के नाम रक्खे जाते है, इसलिए एक शब्द से कई नये शब्द बनते हैं; जैसे, 'दूध' से 'दूधवाला', 'बुधार', 'दूधिया', इत्यादि । कभी कभी दे। या अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है; जैसे, गंगा-जल, चैकोन, रामपुर, त्रिकालदर्शी, इत्यादि ।

एक शब्द से दूसरा नया शब्द बनाने की प्रक्रिया की ट्युत्प-क्ति कहते हैं।

£३--वाक्य मे, प्रयोग के अनुसार, शब्दों के आठ भेद हीते हैं-

- (१) वस्तुत्रों के नाम बतानेवाले शब्द..... संज्ञा।
- (२) वस्तुग्रों के विषय में विधान करनेवाले शब्द.....किया।
- (३) वस्तुग्रों की विशेषता बतानेवाले शब्द ..... विशेषणा।
- (४) विधान करनेवालं शब्दो की विशेषता बतानेवालं शब्द..... क्रिया-विशेषण।
- ( ५ ) संज्ञा के बदले आनेवाल शब्द सर्वनाम ।
- (६) क्रिया सं नामार्थक शब्दो का संबंध सूचित करनेवालं शब्द... संबंध-सूचक।
- (७) दो शब्दों वा वाक्यों की मिलानेवालें शब्द..... समुचय-वीधक
- ( ८ ) मनोविकार सूचित करनेवाले शब्द...विस्मयादि-वाधक ।
- (क) नीचे लिखं वाक्यों में आठों शब्द-भेदों के उदाहरण दियं जाते हैं—
- अपरे! सूरज डूब गया और तुम अभी इसी गाँव के पास फिर रहे हो!
- अरे!—विस्मयादि—बाधक है। यह शब्द केवल मनोविकार स्चित करता है। यदि हम इस शब्द को वाक्य से निकाल दे ता वाक्य के अर्थ में कुछ भी अंतर न पढ़ेगा।

सूरज—संज्ञा है; क्योकि यह शब्द एक वस्तु का नाम सृचित करता है। डूज गया—किया है; क्यांकि इस शब्द से हम सूरज के विषय मे विधान करते हैं।

श्रीर—समुचय-बोधक है। यह शब्द दो वाक्यों को जोड़ता है— (१) सूरज डूब गया।

(२) तुम अभी इसी गाँव के पास फिर रहे हो।

तुम-मर्वनाम है; क्योंकि वह नाम के बदले श्राया है।

अभी—किया-विशेषण है और 'फिर रहे हीं' किया की विशेषता बतलाता है।

इसी—विशंषण हैं; क्योंकि वह गाँव की विशेषता बतलाता है। गांव—संज्ञा है।

के—शब्दांश (प्रत्यय ) है, क्योंकि वह 'गॉव' शब्द के साथ ग्राकर सार्थक होता है।

पास—संबंध-सृचक है। यह शब्द 'गाँव' का संबंध 'फिर रहे हो' किया से मिलाता है।

फिर रहे ही-किया है।

- ६४ -- रूपांतर के अनुमार शब्दो के दा भंद होते हैं -- (१) विकारी, (२) अविकारी । अविकारी शब्दो की बहुधा अव्यय कहते हैं।

(१) जिस शब्द के रूप मे कोई विकार होता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं; जैसे.

लड़का-लड़के, लड़कां, लड़कां, इत्यादि । देख-देखना, देखा, देखें, देखकर, इत्यादि ।

'(२) जिस शंब्द के रूप में कोई विकार नहीं होता उसे अविकारी शब्द वा अव्यय कहते हैं; जैसे, परंतु, अचानक, बिना, बहुधा, हाय, इत्यादि।

स्प्र—संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण श्रीर क्रिया विकारी शब्द हैं;

ग्रीर क्रिया-विशेषण, संबंध-सूचक, समुचय-बोधक ग्रीर विस्मयादि-बोधक ग्रविकारी शब्द वा अव्यय हैं।

िटी - हिंदी के अधिकांश ज्याकरणों में संस्कृत की चाल पर शब्दों के तीन भेट माने गये है-(१) संज्ञा, (२) क्रिया, (३) श्रव्यय । संस्कृत में प्रातिपदिक ें, धात और श्रम्यय के नाम से शब्दों के तीन भेद माने गये हैं: श्रीर ये भेद शब्दों के रूपांतर के श्राधार पर किये गये हैं। ज्याकरण मे मख्यतः रूपांतर ही का विचार किया जाता है. परंत जहा शब्दों के केवल रूपों से उनका परस्पर संबंध प्रकट नहीं होता वहां उनके प्रयोग वा श्रर्थ का भी विचार किया जाता है। संस्कृत रूपांतर-शील भाषा हः इसलिए उसमें शकों का प्रयोग वा अर्थ बहुधा उनके रूपो ही से जाना जाता है। यही कारण है जो संस्कृत में शब्दों के उतने भेद नहीं माने गये जितने ग्रॅगरेजी में श्रीर उसके श्रनुमार हिंदी. मराठी, गुजराती, श्रादि भाषाश्रो मे माने जाते हैं। हिंदी में शब्द के रूप से उसका अर्थ वा प्रयोग सदा प्रकट नहीं होता. क्योंकि वह संस्कृत के समान पूर्णतया रूपांतर-शील भाषा नहीं है। हिंदी में इभी इभी बिना रूपांतर के, एक ही शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न शब्द-भेदो में होता है, जैसे, वे लड़के साथ खेलते हैं। (किया-विशेषका)। लंडका बाप के साथ गया। (संबंध-सूचक)। विपत्ति में कोई साथ नहीं देता। (संजा)। इन उदाहरणों से जान पहला है कि हिंदी में संस्कृत के समान केवल रूप के श्राधार पर शब्द-भेद मानने से उनका टीक टीक निर्णय नहीं हो सकता। हिंदी के कोई कोई वैयाकरण शब्दों के केवल पांच भेद मानते हैं—संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया श्रीर श्रम्यय । वे छोग श्रम्ययो के भेट नहीं मानते और उनमें भी विस्मयादि-बोधक को शामिल नहीं करते । जो लोग शकों के केवल तीन भेद ( मंज्ञा, किया श्रीर श्रव्यय ) मानते हैं उनमें से कोई कोई भेदों के उपभेद मानकर शब्द-भेदों की संख्या तीन में अधिक कर देते हैं। किसी किसी के मत में उपसर्ग और प्रत्यय भी शब्द है और वं इनकी गरामा श्रव्ययों में करते हैं। इस प्रकार शब्द-भेदों की संख्या में बहुत मत-भेड है।

धारोजी में भी (जिसके श्रनुसार हिंदी में श्राठ शब्द-भेद मानने की के विभक्ति (प्रत्यय) लगने के पूर्व संज्ञा, सर्वनाम वा विशेषण का मुद्ध-रूप।

चाल पड़ी है ) इनके विषय में वैयाकरण एक-मत नहीं हैं। उन लोगों में किसी ने दो, किसी ने चार, किसी ने आठ और किसी किसी ने नौ तक भेद माने हैं। इस मत-भेद का कारण यह है कि ये वर्गीकरण पूर्णतया शास्त्रीय आधार पर नहीं किये गये। कुछ विद्वानों ने इन शब्द-भेदों को न्याय-सम्मत आधार देने की चेष्टा की है, जिसका एक उदाहरण नीचे दिया जाता है—

#### (१) भावनात्मक शब्द

- (१) वाक्य मे उद्देश होनेवाले शब्द.. ..संज्ञा
- (२) विधेय होनेवाले शब्द.... ..... क्रिया।
- (३) संज्ञा का धर्म बतानेवाले शब्द...विशेषण् ।
- (४) किया का धर्म बतानेवाले शब्द .. किया-विशेषण ।

## (२) संबंधात्मक शब्द

- ( १ ) संज्ञा का संबंध वाक्य से बतानेवाले शब्द ..... . संबंध सूचक
- (६) बाक्य का संबंध वाक्य मं बतानवाले शब्द.... ...ममुखय-बोधक।
- ( ७ ) अप्रधान ( परंतु उपयोगी ) शब्द-भेद. .... . . . . सर्वनाम।
- ( = ) अव्याकरणी बद्गार . ... . . विस्मयादि-बोधक ।

शब्दों के जो श्राठ भेद श्रेगरेजी भाषा के वैयाकरणों ने किये है वे निरं श्रमुमान-मूलक नहीं है। भाषा में उन श्रयों के शब्दों की श्रावश्यकता होती हैं और प्राय प्रत्येक उन्नत भाषा में श्रापही श्राप उनकी उत्पत्ति होती हैं। भाषा-शास्त्रियों में यह सिद्धात सर्वसम्मत है कि किसी भी भाषा में शब्दों के श्राठ भेद होते ही है। यद्यपि इन भेदों में न्याय-सम्मत वर्गीकरण के नियमों का पूरा पालन नहीं हां सकता श्रोर इनके लच्चण पूर्णतया निर्दोप नहीं हो सकते, नथापि व्याकरण के ज्ञान के लिए इन्हें ज्ञानने की श्रावश्यकता होती है। व्याकरण के द्वारा विदेशी मापा सीखने में इन भेदों के ज्ञान से बड़ी सहायता मिलती हैं। क्योंकरण का उद्देश यही है कि किसी भी विषय की वातें ज्ञानने में स्मरण-शिक्त को सहायता मिले। इसीलिए विशेष धर्मों के श्राधार पर पदार्थों के वर्ग किये जाते हैं।

किसी किसी का भत हैं कि हिंदी में श्रॅंगरेजी व्याकरण की 'छूत' न घुसनी चाहिये। ऐसे बोगो को सोचना चाहिये कि जिस प्रकार हिंदी से संस्कृत का संबंध नहीं टूट सक्ता क्सी प्रकार कैंगरेजी से उसका वर्षमान संबंध टूटना, क्ष्य होने पर भी, शक्य नहीं। कैंगरेज लोंगों ने अपने स्क्ष्म विचार और दीर्घ क्योग से जान में प्रखेक शाखा में जो समुक्षति की है उसे हम लोग सहज ही नहीं मूल सकते। यदि संस्कृत में शब्दों के आठ भेद नहीं माने गये है तो हिंदी में उन्हें उपयोगिता की दृष्टि से मानने में कोई हानि नहीं, किंतु लाम ही है।

यहाँ श्रव यह प्रश्न हो सकता है कि जब हम संस्कृत के श्रनुसार शब्द-भेद नहीं मानते तब फिर संस्कृत के पारिभाषिक शब्दों का उपयोग क्यों करते हैं ? इसका उत्तर यह है कि ये शब्द हिंदी में बहुत दिनों से प्रचलित हैं श्रोर हम लोगों को इनका हिंदी अर्थ समक्षने में कोई किंठनाई नहीं होती। इसलिए बिना किसी विशेष कारण के प्रचलित शब्दों का त्याग उचित नहीं। किसी किसी पुस्तक में 'संज्ञा' के लिए 'नाम' श्रोर 'सर्वनाम' के लिए 'संज्ञा-प्रतिनिधि' शब्द श्रामे हैं श्रोर कोई कोई लोग 'शब्यय' के लिए 'निपात' शब्द का प्रयोग करते हैं। परंतु प्रचलित शब्दों को इस प्रकार यदखने में गड़बड़ के सिवा कोई लाम नहीं। इस पुस्तक में श्रविकांश पारिभाषिक शब्द 'माषा-भास्कर' से लिये गये हैं; क्योंकि निर्दोप न होने पर भी वह पुस्तक बहुत दिनों से प्रचलित है श्रोर डसके पारिभाषिक शब्द हम लोगों के लिए नये नहीं है।

-६६—व्युत्पत्ति के अनुसार शब्द दो प्रकार के होते हैं—(१) रूढ़, (२) यौगिक ।

- (१) रूढ़ उन शब्दों की कहते हैं जो दूसरे शब्दों के योग से नहीं बने; जैसे, नाक, कान, पीला, भट, पर, इत्यादि।
- (२) जो शब्द दूसरे शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं; जैसे, कतर-नी, पीला-पन, दृध-बाला, भट-पट, घुड़-साल, इत्यादि।

यौगिक शब्दों में ही सामासिक शब्दों का समावेश होता है। अर्थ के अनुसार यौगिक शब्दों का एक भेद योगकृढ़ कहाता है जिससे कोई विशेष अर्थ पाया जाता है; जैसे, लंबोदर, गिरि-धारी, पंकज, जलद, इत्यादि। 'पंकज' शब्द के खंडों (पंक + ज)

का अर्थ की चड़ से उत्पन्न है; पर उससे केवल कमल का विशेष अर्थ लिये जाता है।

[सूचना—हिंदी व्याकरण में की कई पुस्तकों में ये सब मेद केवल संज्ञाओं के माने गये हैं श्रीर उनमे उपसर्थ-युक्त संज्ञाओं के उदाहरण नहीं दिये गये हैं। हिंदी में यौगिक शब्द उपसर्थ श्रीर प्रत्यय दोनों के योग से बनते है श्रीर उनमें संज्ञाओं के सिवा तुसरे शब्द-भेद भी रहते है (१६८ वॉ श्रंक)।]

इस विषय का सविस्तर विवेचन शब्द-साधन के व्युत्पत्ति-प्रक-रण में किया जायगा।

# पहला खंड।

# विकारी शब्द।

### पहला श्रध्याय ।

#### यंजा।

स्७—संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते है जिसमे प्रकृत किवा कल्पित सृष्टि की किसी वस्तु का नाम सृचित हो; जैसे, घर, अप्रकाश, गंगा, देवता, अचर, बल, जादू, इत्यादि।

(क) इस लचण में 'वस्तु' शब्द का उपयोग अत्यंत व्यापक अर्थ में किया गया है। वह केवल प्राणी और पदार्थ ही का वाचक नहीं हैं कितु उनके धर्मों का भी वाचक है। साधारण भाषा में 'वस्तु' शब्द का उपयोग इस अर्थ में नहीं होता; परंतु शास्त्रीय प्रंथों में व्यवहृत शब्दों का अर्थ कुछ घटा-बढ़ाकर निश्चित कर लेना चाहियं जिससं उसमें कोई संदेह न रहे।

[टी॰—हिदी न्याकरणों में दिये हुए सब टक्कण न्याय-सम्मत रीति सं किये हुए नहीं जान पहते, इसिंजए यहां न्याय-सम्मत टक्कणों के विषय में संसेपत. कुछ कहने की यावश्यकता है। किसी भी पद का लक्कण कहने में दो बाते बतानी पहती है—(१) जिस जाति में उस पद का समावेश होता है वह जाति: और (२) टक्क्य पद का श्रसाधारण धर्म, अर्थात टक्क्य पद के अर्थ को उम जाति की अन्य उपजातियों के बर्ध से अलग करनेवाटा धर्म। किसी शब्द का अर्थ सममाने के कई उपाय हो सकते हैं; पर उन सबको टक्कण नहीं कह सकते। टक्कण = जाति + श्रसाधारण धर्म। जिस टक्कण में टक्क्य पद स्पष्ट श्रथवा गुप्त रीति से श्राता है वह शुद्ध टक्कण नहीं है। इसी प्रकार एक शब्द का अर्थ दूसरे शब्द के हारा बताना (श्रर्थात् उसका पर्यायवाची शब्द

कहना) भी उस शब्द का लक्का नहीं। यदि इस संज्ञा का न्यायोक्त लच्या कहना चाहे तो हमें उसकी जाति और असाधारण धर्म बताना चाहिये। जिस श्रधिक न्यापक वर्ग में संज्ञा का समावेश होता है वही इसकी जाति है. और उस जाति की दूसरी उपजातियों से संज्ञा के अर्थ में जो भिसता है वही उसका श्रसाधारण धर्म है। संज्ञा का समावेश विकारी शब्दों में हैं: इसलिए 'विकारी शब्द' संज्ञा की जाति है श्रीर 'प्रकृत किंवा कल्पित सृष्टि की किसी वस्तु का नाम सुचित करना' उसका श्रसाधारण धर्म है जो विकारी शब्द की अपजातियों, अर्थात् सर्वनाम, विशेषण, श्रादि में नही पाया जाता । इसकिए ऊपर कही हुई संज्ञा की परिभाषा, न्याय-दृष्टि से स्वीकाशीय है। लक्तक में अन्याप्ति और अति-व्याप्ति दोष न होने चाहिये। जब ब्रह्म पट के असाधारमा धर्म के बदले किसी ऐसे धर्म का उल्लेख किया जाता है जो उसकी जाति के सब व्यक्तियों में नहीं पाया जाता, तब लक्षण में भ्रव्याप्ति-दोष होता है. जैसे यदि मन्त्य के लक्षण में यह कहा जाय कि "मनुष्य वह विवेकी प्राणी है जो व्यक्त भाषा बोलता है" तो इस लक्ष्म में अन्याप्ति-रोप है, क्योंकि व्यक्त भाषा बोलने का धर्म गुँगे मनक्यों में नहीं पाया जाता । इसके विरुद्ध जब लक्ष्य पद का धर्म इसकी जाति से भिन्न जातियों के व्यक्तियों में भी घटित होता है तब लक्ष्या में श्रति-व्याप्ति दोष होता है, जैसे बन का बच्चण करने में यह कहना श्रति-व्यामि-दोप है कि 'वन स्थल का वह भाग है जो सचन बुन्नों से दुका रहता है'. क्योंकि सघन बुन्नों से दुके रहने का धर्म पर्वन श्रीर द्मीचे में भी पाया जाता है।

हिंदी-व्याकरणों में दिये गये, संज्ञा के लज्जा के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं—

- (१) संज्ञा पदार्थ के नाम को कहते हैं। (भा०-त०-न्नो०)।
- (२) संज्ञा वस्तु के नाम को कहते हैं। (भा०-भा०)।
- (३) पदार्थ-मात्र की संज्ञा को नाम कहते हैं। ( भा०-त०-दी० )।
- ( ४ ) वस्तु के नाम-मात्र को मंज्ञा कहते हैं। (हिं०-भा० ब्या०)

ये जस्मा देखने में सहज जान पड़ते हैं श्रीर छोटे छोटे विद्यार्थियों के बोध के लिए न्याय-सम्मत लस्मां की श्रपेका श्रिषक उपयोगी है, परंतु ये ठीक या निर्दोष लस्मा नहीं है। इनसे केवल यही जाना जाता है कि 'मंजा' का पर्यायवाची शब्द 'नाम' है श्रथवा 'नाम' का पर्यायवाची शब्द 'संज्ञा' है। इसके सिवा इन लक्ष्मों में कल्पित सृष्टि का कोई उस्कोख नहीं हैं। बैताल-

पचिस्ती, शुक्तवहत्तरी, हितोपदेश, श्रादि कित्यत विषयों की पुस्तकों में तथा कित्यत नाटको श्रीर उपन्यासों में जिस सृष्टि का वंग्रंत रहता है उस सृष्टि के प्राणियों, पदार्थों और धर्मों के नाम भी व्याकरण के संज्ञा-वर्ग में श्रा सकते है। इस दृष्टि से उत्पर जिखे लक्ष्यों में श्रव्यासि दोष भी है।

(ख) 'संज्ञा' शब्द का उपयोग वस्तु के लिए नहीं होता, कितु वस्तु के नाम के लिए होता है। जिस कागज़ पर यह पुस्तक छपी है वह कागज़ संज्ञा नहीं है, कितु पदार्थ है। पर 'कागज़' शब्द जिसके द्वारा हम उस पदार्थ का नाम स्रचित करते हैं, संज्ञा है।

स्ट-संज्ञा दो प्रकार की होती है—(१) पदार्थवाचक, (२) भाववाचक।

् स्स्—जिस संज्ञा से किसी पदार्थ वा पदार्थों के समूह का बोध होता है उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे, राम, राजा, धोड़ा, कागज़, काशी, सभा, भीड़, इत्यादि।

[सूचना—इन लच्चणों में 'पदार्थ' शब्द का प्रयोग जड़ श्रीर चेतन, दोनो प्रकार के पदार्थों के लिए किया गया है । ]

१००-पदार्थवाचक सज्ञा के दो भंद हैं-(१) व्यक्तिवाचक (२) जातिवाचक।

े १०१—जिस संज्ञा से एक ही पदार्थ वा पदार्थों के एक ही समूह का बोध होता है उसे ट्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे, राम, काशी, गंगा, महामंडल, हितकारिग्री, इत्यादि।

'राम' कहने से केवल एक ही व्यक्ति ( अकेले मनुष्य ) का बोध होता है; प्रत्यंक मनुष्य को 'राम' नहीं कह सकते। यदि हम 'राम' की देवता माने तो भी 'राम' एक ही देवता का नाम है। उसी प्रकार 'काशी' कहने से इस नाम के एक ही नगर का बोध होता है। यदि 'काशी' किसी स्त्री का नाम हो तो भी इस नाम से उस एक ही स्त्री का बोध होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा चाहे जिस प्राणी वा पदार्थ का नाम हो वह उस एक ही प्राणी वा पदार्थ को छांड़कर दूसरं व्यक्ति का नाम नहीं हो सकती। निदयों में 'गंगा' एक ही व्यक्ति ( अकेली नदी ) का नाम है; यह नाम किसी दूसरी नदी का नहों हो सकता। संसार में एक ही राम, एक ही काशी और एक ही गंगा है। 'महामडल' लोगों के एक ही समूह ( सभा ) का नाम है; इस नाम से कोई दूसरा समूह सूचित नहीं होता। इसी प्रकार 'हितकारिणी' कहने से एक अकेले समूह ( व्यक्ति ) का बोध होता है। इसलिए राम, काशी, गंगा, महामंडल, हितकारिणी व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ हैं।

व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ बहुधा अर्थ-हीन होती हैं। इनके प्रयोग सं जिस व्यक्ति का बोध होता है उसका प्राय: कोई भी धर्म इनसं सचित नहीं होता। नर्मदा नाम सं एक ही नदी का अथवा एक ही स्त्रां का या और किसी एक ही व्यक्ति का बोध हो सकता है. पर इस नाम के व्यक्ति का प्राय: कोई भी धर्म इस शब्द से सचित नहीं होता । 'नर्मदा' शब्द आदि मे अर्थवान् ( नर्म्म ददानीति 'नर्म्भदा' ) रहा हो. तथापि व्यक्तिवाचक सज्जा मे उसका वह ऋर्थ ऋप्रचलित हो गया और अब वह नाम पहचानने के लिए किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति की पह-चान या सचना के लिए केवल एक संकेत है और यह संकेत इच्छा-नुसार बदला जा सकता है। यदि किसी घर में मालिक ऋौर नौकर का नाम एक ही हो तो बहुत करके नौकर अपना नाम बदलने का राजी हो जायगा। एक ही नाम के कई मनुष्यो की एक इसर सं भिन्नता सचित करन के लिए प्रत्यंक नाम के साथ बहुधा कोई संज्ञा या विशेषण लगा देते हैं; जैसं, दंवदत्त, बाबू दंवदत्त, इत्यादि । यदि एक ही मनुष्य के दो नाम हों तां व्यवहारी वा सरकारी कागज-पत्रो में उसे दोनो लिखने पडतं हैं, जिसमें उसे अपन किसी एक नाम की श्राड़ में धोखा देने का अवसर न मिलें; जैसें, मोहन उर्फ विहारी, इत्यादि।

कुछ संज्ञाएँ ज्यक्ति-वाचक हांने पर भी ऋर्यवान हैं; जैसे, ईरवर, परमात्मा, ब्रह्मांड, परब्रह्म, प्रकृति, इत्यादि ।

. १०२-जिम संज्ञा से संपूर्ण पदार्थों वा उनके समूहो का बोध होता है उसे **जातिवाचक** संज्ञा कहते हैं, जैसे, मनुष्य, घर, पहाड़, नदां, सभा, इत्यादि।

हिमालुय, विध्याचल, नीलगिरि और आबु एक दुसर से भिन्न हैं. क्योंकि वं ब्रल्ग ब्रल्ग व्यक्ति हैं. परंतु वे एक मुख्य धर्म मे समान है, अर्थान वे धरती के बहुत ऊँचे भाग है। इस साधर्म्य के कारण उनकी गिनती एक ही जाति में होती है और इस जाति का नाम 'पहाड' हैं। हिमालय, विश्याचल, नीलगिरि, स्रावू स्रीर इस जाति के दूसरं सब व्यक्तियों के लिये 'पहाड' नाम आता है। 'हिमालय' कहने से (इस नाम के ) केवल एक ही पहाड का बांध होता है: पर 'पहाड' कहने से हिमालय, नीलगिरि, विध्याचल, आबू और इस जाति के दुसरे सब पदार्थ सुचित होते हैं। इसलिए 'पहाड' जानिवाचक सज्ञा है। इसी प्रकार गंगा, यमुना, सिधु, ब्रह्म-पुत्र और इस जाति के दूसरे सब व्यक्तियों के लिए 'नदी' नाम का प्रयोग किया जाता है; इसिलए 'नदी' शब्द जानिवाचक संज्ञा है। लोगों के समृह का नाम 'सभा' है। ऐसं समृह कई हैं, जैसे, 'नागरी-प्रचारिर्मा', 'कान्यकुव्ज', 'महाजन', 'हिनकारिर्मा'. इत्यादि । इन सब समूहो को सृचित करने के लिए 'सभा' शब्द का प्रयोग होता है, इसलिय 'सभा' जातिबाचक संज्ञा है।

जातिवाचक संज्ञाएं सर्थवान होती हैं। यदि हम किसी स्थान का नाम 'प्रयाग' के बदले 'इलाहाबाद' रख दे तो लोग उसे इसी नाम से पुकारने लगेगे; परंतु यदि हम 'शहर' को 'नदी' कहे तो कोई हमारी बात न सममेगा। 'प्रयाग' और 'इलाहाबाद' में केवल नाम का अंतर है, परंतु 'शहर' और 'नदी' शब्दों में श्रार्थ का अंतर है। 'प्रयाग' शब्द से उसके बाच्य पदार्थ का कोई भी धर्म सूचित नहीं होता; परंतु 'शहर' शब्द से हमारे मन में बड़े बड़ं घरों के समूह की भावना उत्पन्न होती है। इसी प्रकार 'सभा' शब्द सुनने से हमे उसका अर्थ-ज्ञान (मनुष्यों के समूह का बोध) सहज ही हो जाता है; परंतु 'हितकारिणी' कहने से वैसा कोई धर्म प्रकट नहीं होता।

[सूचना—यद्यपि पहचान के सुभीते के लिए मनुष्यों श्रीर स्थानों की विशेष नाम देना श्रावश्यक है, तथापि इस बात की श्रावश्यकता नहीं है कि प्रत्येक प्रायाी या पदार्थ को कोई विशेष नाम दिया जाय। स्थाही से लिखने के काम में श्रानेवाले प्रत्येक पदार्थ को हम 'कलम' शब्द से सूचित कर सकते हैं; इसलिए 'कलम' नाम के प्रत्येक श्रकेले पदार्थ को श्रला श्रला नाम देने की श्रावश्यकता नहीं है। यदि प्रत्येक श्रकेले पदार्थ ( जैसे, प्रत्येक सुई ) का एक श्रला नाम रक्ता जाय तो भाषा बहुतही जटिल हो आयशी। इसलिए श्रिकांश पदार्थों का बोध जातिवाचक संज्यश्रों से हो जाता है श्रीर व्यक्तिवाचक संज्ञाश्रों का प्रयोग केवल भूल या गड़बड़ मिटाने के विचार से किया जाता है।

१०३—जिस संज्ञा सं पदार्थ में पायं जानेवाले किसी धर्म का बांध हाता है उसे भाषवाचक संज्ञा कहते हैं; जैसे, लवाई, चतु-राई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समभ, चाल, इत्यादि।

प्रत्यंक पदार्थ में कोई न कोई धर्म होता ही है। पानी में शीतलता, आग में उष्णता, माने में भारीपन, मनुष्य में विवेक और पशु में अविवेक रहता है। जब हम कहते हैं कि अमुक पदार्थ पानी है तब हमार मन में उसके एक वा अधिक धर्मों की भावना रहती है और इन्हीं धर्मों की भावना से हम उम पदार्थ को पानी के बदलें कोई दूसरा पदार्थ नहीं समक्षते। पदार्थ मानों कुछ विशेष धर्मों के मंल से बनी हुई एक मूर्त्त है। प्रत्यंक मनुष्य को प्रत्यंक पदार्थ

के सभी धर्मों का ज्ञान होना कठिन है, परंतु जिस पदार्थ को वह जानता है उसके एक न एक धर्म का परिचय उसे अवश्य रहता है। कोई कोई धर्म एक से अधिक पदार्थों में भी पाये जातें हैं; जैसे, लंबाई, चौड़ाई, मुटाई, वजन, आकार, इत्यादि।

पदार्थ का धर्म पदार्थ सं अलग नही रह सकता; अर्थात् हम यह नहीं कह सकते कि यह घोड़ा है और वह उसका बल या रूप है। तो भी हम अपनी कल्पना-शक्ति के द्वारा परस्पर संबंध रखने-वाली भावनाओं को अलग कर सकते हैं। हम घोड़े के और और धर्मों की भावना न करके केवल उसके बल की भावना मन में ला सकते हैं और आवश्यकता होने पर इस भावना को किसी दूसरं प्राणी (जैसे हाथी) के बल की भावना के साथ मिला सकते हैं।

जिस प्रकार जातिवाचक संज्ञां श्रिष्ठवान होती है उसी प्रकार भाववाचक संज्ञां भी श्रिष्ठवान होती है; क्योंकि उनके समान इनसे भी धर्म का बोध होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के समान भाववाचक संज्ञा से भी एक ही भाव का बोध होता है।

'धर्म', 'गुणु' ग्रोंर 'भाव' प्रायः पर्यायवाचक शब्द है। 'भाव' शब्द का उपयोग ( ब्याकरण में ) नीचे लिखे अर्थों मे होता है—

- (क) धर्म वा गुण के अर्थ में; जैसं, ठंढाई, शीतलता, धीरज, मिठास, वल, बुद्धि, क्रांध, इत्यादि ।
- ( ख ) अवस्था—नीद, राग, उजेला, अधेरा, पीड़ा, दरिद्रता, सफ़ाई, इत्यादि ।
- (ग) च्यापार—चढ़ाई, बहाव, दान, भजन, बोलचाल, दौड़, पढ़ना, इत्यादि।

१०४—भाववाचक संज्ञा<sup>ऍ</sup> बहुधा तीन प्रकार के शब्दो सं बनाई जाती हैं—

- (क) जातिवाचक संज्ञा से—जैसे, बुढ़ापा, लड़कपन, मित्रता, दासत्व, पंडिताई, राज्य, मौन, इत्यादि।
- ( स्त्र ) विशेषण से—जैसे, गरमी, सरदी, कठोरता, मिठास, बड्प्पन, चतुराई, धैर्य, इत्यादि ।
- (ग) क्रिया सं—जैसे, घबराहट, सजावट, चढ़ाई, बहाव, मार, दौड़, चलन, इत्यादि।

१०५ — जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग एक ही नाम के अपनेक व्यक्तियों का बोध कराने के लिए अथवा किसी व्यक्ति का असाधारण धर्म सूचित करने के लिए किया जाता है तब व्यक्ति-वाचक संज्ञा जातिवाचक हो जाती है; जैसं, "कहु रावण, रावण-जग केते"। (राम०)। "राम तीन हैं"। "यशोदा हमारं घर की लुक्मी है"। "कलियुग के भीम"। इत्यादि।

पहले उदाहरण में पहला 'रावण' राज्द व्यक्तिवाचक सजा है, श्रीर दूसरा 'रावण' राज्द जातिवाचक संज्ञा हैं। तीसरं उदाहरण में 'लच्मी' संज्ञा जातिवाचक हैं, क्योंकि उससे विष्णु की स्त्री का बोध नहीं होता, कितु लच्मी के समान एक गुणवती स्त्री का बोध होता है। इसी प्रकार 'राम' श्रीर 'भीम' भी जातिवाचक संज्ञाण हैं। ''गुप्तों की शक्ति चीण होने पर यह स्वतंत्र हो गया था"। (सर०)—इस वाक्य में ''गुप्तों' शब्द से श्रनंक व्यक्तियों का बांध होने पर भी वह नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इससे किसी व्यक्ति के विशेष धर्म का बोध नहीं होता, कितु कुछ व्यक्तियों के एक विशेष समूह का बोध होता है।

१०६ — कुछ जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक सज्ञाओं के समान होता है; जैसं, पुरी = जगन्नाथ, देवी = दुर्गा, दाऊ = बलदेव, संवत् = विक्रमी संवत, इत्यादि । इसी वर्ग में वे शब्द शामिल हैं जो मुख्य नामों के बदले उपनाम के रूप में आते

हैं, जैसे, सितारे-हिद = राजा शिवप्रसाद, भारतेतु = बाबू हरिश्चंद्र, गुमाईजी = गोस्वामी तुलसीदाम, दिचण = दिचणी हिंदुस्थान, इत्यादि।

वहुतसी यांगरूढ़ संज्ञाण, जैसं, गर्गशा, हनुमान, हिमालय, गोपाल, इत्यादि मूल मे जातिवाचक संज्ञाण हैं, परंतु अब इनका प्रयोग जाविवाचक अर्थ मे प्राय. नहीं होता।

१०७—कभी कभी भाववाचक सज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के समान होता है; जैसे, ''उसके आगे सब रूपवती श्चियां निरादर है"। (शकु०)। इस वाक्य में ''निरादर'' शब्द सं ''निरादर-योग्य श्ली" का बोध होता है। ''यं सब कैसे अच्छे पहिरावे हैं"। (सर०)। यहाँ ''पहिरावे'' का अर्थ बहुत करके ''पहिनने के बन्न' हैं।

### संज्ञा के स्थान में आनेवाले शब्द।

१०८—सर्वनाम का उपयोग सज्जा के स्थान में होता है; जैसे, में (सार्ग्या) रास स्वीचता हूँ। (शकु०)। यह (शकुंतला) वन में पड़ीं मिली थीं। (शकु०)।

१०६—विशेषण कभी कभी संज्ञा के स्थान मे त्राता है, जैसे, "इसके बड़ों का यह संकल्प हैं"। (शकु०)। "छोटे बड़े न हैं सके"। (सत०)।

११०—कोई काई कियाविशेषण संज्ञात्रों के समान उपयोग में श्राते है, जैसे, "जिसका भीतर-बाहर एकमा हा"। (सत्य०)। "हाँ से हाँ मिलाना"। "यहाँ की सूमि श्रव्छी है"। (भाषा०)।

१११—कभी कभी विस्मयादि-बोधक शब्द संज्ञा के समान प्रयुक्त हाना है; जैसे, "वहा **हाय-हाय** मची है।" "उनकी वडी वाह-वाह हुई।"

११२--कोई भी शब्द वा अस्तर केवल उसी शब्द वा अस्तर के

श्चर्य में संज्ञा के समान उपयोग में श्चा सकता है; जैसे "मैं" सर्व-नाम है। तुम्हारे लेख में कई बार "फिर" श्चाया है। "का" में "श्चा" की मात्रा मिली है। "क्ष" संयुक्त श्चर है।

[टी॰—संज्ञा के भेदों के विषय मे हिंदी-वैयाकरणों का एक-मत नहीं हैं। अधिकांश हिंदी-क्याकरणों में संज्ञा के पांच भेद माने गये है--जाति-वाचक, व्यक्तिवाचक, गुग्रवाचक, भाववाचक और सर्वनाम । मे भेद कुछ तो संस्कृत के व्याकरण के अनुसार और कुछ अगरेजी के व्याकरण के अनुसार हैं, तथा कुछ रूप के अनुसार और कुछ अयोग के अनुसार है। संस्कृत के 'प्रातिपदिक' नामक शब्द-भेद में संज्ञा, गुग्रवाचक (विशेषण) और सर्वनाम का समावेश होता हैं, क्योंकि उस भाषा में इन नीनों शब्द-भेदों का रूपांतर प्रायः एक ही से प्रत्यों के प्रयोग हारा होता हैं। कटाचित् इसी आधार पर हिंदी-वैपाकरण तीनों शब्द-भेदों को संज्ञा मानते हैं। दूसरा कारण यह जान पड़ता है कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन तीनों ही से वस्तुओं का प्रत्यक्ष वा परोच वोध होता हैं। सर्वनाम और विशेषण को संज्ञा के अंतर्गत मानना चाहिये अथवा उससे भिन्न श्रष्ठग अलग वर्गों मे रखन। चाहिये, इस विषय का विवेचन श्रागे चलकर सर्वनाम श्रीर विशेषण-संवर्धा अध्यायो में किया जायगा। यहाँ केवल संज्ञा के अप-भेदों पर विचार किया जाता है।

संज्ञा के जातिवाचक, व्यक्तिवाचक श्रीर भाववाचक उपभेद संस्कृत व्याकरण में नहीं है। ये उपभेद श्रंप्रेजी-व्याकरण में, दो श्रज्ञा श्राप्ता श्राप्ता पर, श्र्यं के श्रजुसार किये गये है। पहले श्राधार में इस बात का विचार किया गया है कि संपूर्ण संज्ञाश्रों से या तो वस्तुश्रों का बोध होता है या धर्मों का, श्रेर इस दृष्टि से संज्ञाश्रों के दो भेद माने गये है—(१) पहार्थवाचक, (२) भाववाचक। दूसरे श्राधार में केवळ पदार्थवाचक संज्ञाश्रों के श्र्यं का विचार किया गया है कि उनसे या तो व्यक्ति (श्रकेले पदार्थ) का बोध होता है या जाति (श्रवेक पदार्थों) का, श्रीर इस दृष्टि से पदार्थवाचक संज्ञाश्रों के दो भेद किये गये हैं—(१) व्यक्तिवाचक, (२) जातिवाचक संज्ञाश्रों के दो भेद किये गये हैं—(१) व्यक्तिवाचक, (२) जातिवाचक श्रीर (३) भाववाचक। संनाम श्रीर विशेषण को छोड़कर) संज्ञाश्रों के ये तीन भेद हिंदी के कई व्याकरणों मे पाये जाते हैं; परंतु उनमें इस वर्गीकरण के किसी भी श्राधार

का उक्कोस नहीं मिलता | हिंदी के सब से पुराने ( श्रादम साहव के किसे हुए एक छोटे से ) व्याकरण में संज्ञा का एक श्रीर भेद 'कियावाचक' के नाम से दिया गया है। इसने कियावाचक संज्ञा के भाववाचक संज्ञा के श्रंतर्गत माना है; क्योंकि भाववाचक संज्ञा के लच्चण में कियावाचक संज्ञा भी श्रा आती है। भाषा-भास्कर में यह संज्ञा 'किया का साधारण रूप'' वा 'कियार्थक सज्ञा' कही गई है। उसमें यह भी लिखा है कि यह धातु से बनती है। ( श्रक १८८-श्र )। यह भंद ब्युव्पत्ति के श्रनुसार है श्रीर यदि इस प्रकार एक ही समय एक से श्रधिक श्राधारे। पर वर्गीकरण किया जाय तो कई संकीर्ण विभाग हो जायंगे।

यहां श्रव मुख्य विचार यह है कि जब संज्ञा के अपर कहे हुए तीन भेद संस्कृत में नहीं है तब उन्हें हिंदी में मानने की क्या श्रावश्यकता है? यथार्थ में श्रर्थ के श्रनुत्पार शब्दों के भेट करना न्यायशास्त्र का काम है; इसिक्षण् व्याकरण में इन भेदों को केवल उनकी श्रावश्यकता होने पर मानना चाहिये। हिंदी में इन भेदों का काम रूपांतर श्रीर व्युत्पित्त में पड़ता है; इसिक्षण् ये भेद संस्कृत में न होने पर भी हिंदी में श्रावश्यक है। संस्कृत में भी परोच्च रूप से भाववाचक संज्ञा मानी गई है। केशवराम-भट्ट-कृत "हिंदी-व्याकरण" में संज्ञा के भेदों में (संस्कृत की चाल पर) भाववाचक संज्ञा का नाम नहीं है, पर लिंग-निर्णय में यह नाम श्राया है। जब व्याकरण में संज्ञा के इस भेट का काम पडता है तब इसको स्वीकार करने में क्या हानि हैं?

किसी किसी हिंदी-व्याकरण में संज्ञा के समुदायवाचक श्रोर दृष्यवाचक के नाम के श्रोर दो भेद माने गये हैं; पर श्रगरेजी के समान हिंदी में इनकी विशेष श्रावश्यकता नहीं पड़ती। इसके सिवा समुदायवाचक का समावेश व्यक्तिन वाचक तथा जातिवाचक में श्रीर दृष्यवाचक का समावेश जातिवाचक में हो जाना है।

<sup>ं</sup> जो पदार्थ केवल देर के रूप में तीला या नापा जाता है उसे द्रव्य कहते हैं, जैसं, श्रनाज, घी, शहर, सोना, इत्यादि ।

# दूसरा श्रध्याय । सर्वनामः।

्११३—सर्वनाम उस विकारी शब्द की कहते हैं जी पूर्वीपर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले उपयोग में आता हैं; मैं ( बेलने-वाला, तू ( सुननेवाला ) ₹ यह ( निकटवर्ती वस्तु ), वह ( दूरवर्ती वस्तु ), इत्यादि ।

िटी॰-हिंदी के प्राय सभी वैयाकरण सर्वनाम की संज्ञा का एक भेद भावते हैं। संस्कृत में "सर्व" ( प्रातिपटिक ) के समान जिन नामें ( संज्ञाओं ) का रूपांसर होता है उनका एक श्रत्या वर्ग मानकर उसका नाम 'सर्वनाम' उक्का गया है। 'सर्वनाम' शब्द एक और अर्थ में भी आता है। वह यह है कि सर्व (सब ) नामा (सज्ञाश्रां) के बदले में जा राब्ट श्राता है उसे सर्वनाम कहते है। हिंदी में 'सर्वनाम' शब्द में यही (पिछला) अर्थ लिया जाता है और इसीके अनुसार वैयाकरण सर्वनाम की संज्ञा का एक भेद मानते हैं। यथार्थ में सर्वनाम एक प्रकार का नाम श्रर्थात सजा ही है। जिस प्रकार संज्ञान्ना के उपभेद व्यक्तिवाचक, जातिवाचक श्रीर भाव-वाचक हैं उसी प्रकार सर्वनाम भी एक उपभेद हो सकता है। पर सर्वनाम में एक विशेष विलक्षणना है जो संज्ञा में नहीं पाई जाती। संज्ञा से सदा उसी वस्तु का बोध होता है जिसका वह (सज्ञा) नाम है. परंत सर्वनाम से, पूर्वापर सबंध के श्रनुसार. किसी भी वस्तु का बोध हो सकता है। 'लडका शब्द में लड़के ही का बोध होता है, घर, सडक. श्चादि का बोध नहीं हो सकता, परंतु 'बह' कहने से पूर्वापर सबंध के श्रम-सार, लडका, घर, सड़क, हाथी, घोडा, आदि किसी भी वस्त का बोध हो सकता है। "मे" बोलनेवाले के नाम के बदले श्राता है इसलिए जब बोलने-बाला मोहन है तब ''में'' का अर्थ मोहन है : परंतु जब बोलनंबाला खरहा है (जैसा बहुधा कया-कहानियों में होता है) तब "में" का अर्थ खरहा होता है। सर्वनाम की इसी विलक्त गता के कारण उसे हिंदी में एक बलग शब्द-भेद मानते हैं। "भाषातत्वदीपिका" में भी मर्वनाम सज्ञा से भिन्न माना गया है: परंतु उसमें सर्वनाम का जो लच्चण दिया गया है वह निर्दोष नही है। "नाम को एक बार कहकर फिर उसकी जगह जो शब्द श्राता है उसे

सर्वनाम कहते हैं। ' यह लच्चण "में", "तू", "कीन" श्रादि सर्वनामों में घटित नहीं होता; इसकिए इसमें श्रम्बासि दोष है; भीर कहीं कहीं यह संज्ञाओं में भी घटित हो सकता है; इसकिए इसमें श्रातिन्यासि दोष भी है। एक ही संज्ञा का उपयोग बार बार करने से भाषा की दरिद्रता स्चित होती है, इसकिए एक संज्ञा कं बदले उसी श्रर्थ की दूसरी सज्ञा का उपयोग करने की चाल है। यह बात छंद के विचार से कविता में बहुषा होती है; जैसे 'मनुष्य' के बदले 'मनुज', 'मानव', 'नर'श्रादि शब्द लिखे जाते हैं। सर्वनाम के पूर्वोक्त बच्चण के श्रनुसार इन सब पर्यायवाची शब्दों को भी सर्वनाम कहना पड़ेगा। यद्यपि सर्वनाम के कारण संज्ञा के। बार बार नहीं दुहराना पडता, तथापि सर्वनाम का यह उपयोग उसका श्रसाधारण धर्म नहीं है।

भाषाचंद्रोदय में ''सर्वनाम'' के लिए ''संज्ञाप्रतिनिधि'' शब्द का उपयोग किया गया है श्रीर संज्ञाप्रतिनिधि के कई भेदों में एक का नाम 'सर्वनाम'' रक्ता गया है। सर्वनाम के भेदों की मीमासा इस श्रध्याय के श्रंत में की जायगी, परंतु ''संज्ञाप्रतिनिधि'' शब्द के विषय में केवल यही कहा जा सकता है कि हिंदी में ''सर्वनाम सब्द इतना रूढ़ हो गया है कि उसे बदलने में कोई लाभ नहीं है।

११४—हिर्दा में सब मिलाकर ११ सर्वनाम हैं—मैं, तू, आप, यह, वह, सा, जां, कोई, कुछ, कौन, क्या ।

- ११५-प्रयोग के अनुसार सर्वनामों के छ: भेद हैं-
- (१) पुरुषवाचक—में, तू, श्राप (श्रादरस्चक)।
- (२) निजवाचक---ग्राप।
- (३) निश्चयवाचक--यह, वह, मा।
- (४) संबंधवाचक-जा ।
- (,४) प्रश्नवाचक—कौन, क्या।
- (६) अनिश्चयवाचक—कोई, कुछ।

११६—वक्ता अथवा लेखक की दृष्टि सं संपूर्ण सृष्टि के तीन भाग कियं जाते हैं—पहला,—स्वयं वक्ता वा लेखक, दूसरा,—श्रांता किवा पाठक, और तीसरा,—कथाविषय अर्थात वक्ता श्रीर श्रोता की छं। इंकर और सब। सृष्टि के इन तीनों रूपों को ज्याकरण मे पुरुष कहते है और यं क्रमशः उत्तम, मध्यम ग्रीर श्रन्यपुरुष कहाने हैं। इन तीन पुरुषों में उत्तम ग्रीर मध्यमपुरुष ही प्रधान हैं; क्यों कि इनका ग्रिश्च रहता है। श्रन्यपुरुष का ग्रिश्च श्रीति होने के कारण उसमे बाकी की सृष्टि के ग्रिश्च का समावेश होता है। उत्तमपुरुष ''मैं'' ग्रीर मध्यमपुरुष ''तू'' को छो। उत्तर शेप सर्वनाम श्रीर सब संज्ञाण अन्यपुरुष में ग्राती हैं। इस ग्रानिश्चित वस्तु-समूह की संज्ञेप में ज्यक्त करने के लिए 'वह' मर्वनाम की अन्यपुरुष के उदाहरण के लिए लें लेंन है।

सर्वनामो के तीनो पुरुषो कं उदाहरण ये हैं—उत्तमपुरुष-में, मध्यमपुरुष-तू, आप (आदरसूचक), अन्यपुरुष-यह, वह, आप (आदरसूचक), सो, जो, कान, क्या, कोई कुछ। (सब सज्ञाण अन्यपुरुष हैं।) सर्व-पुरुष-वाचक—आप (निजवाचक)।

[स्चना—(१) भाषा-भाम्कर श्रीर दूसरे हिंदी व्याकरखों में "श्राष" शब्द "श्रादर-मूचक" नाम से एक श्रत्या वर्ग में गिना गया है; परंतु व्युत्पत्ति के श्रनुसार, सं०-श्रात्मन्, प्रा०-श्रप्प) "श्राप", व्यार्थ में निजवाचक है, श्रीर श्रादर-सूचकित्व उसका एक विशेष श्रयोग्ध है। श्रादरसूचक "श्राप" मध्यम श्रीर श्रादर-सूचकित्व उसका एक विशेष श्रयोग्ध है। श्रादरसूचक "श्राप" मध्यम श्रीर श्रन्यपुरुष सर्वनामों के किए श्राता है; इसकिए उसकी गिनती पुरुषवाचक सर्वनामों में ही होनी चाहिए। निजवाचक "श्राप" श्रत्या श्रत्या श्रत्या संग्रत्या श्रत्या पुरुषों के बदले श्रा सकता है, इसकिए अपर सर्वनामों के वर्गाकरण में यही निजवाचक "श्राप" "सर्व-पुरुष-वाचक" कहा गया है।

(२) ''मैं'', ''तू'' और ''आप'' ( म० पु० ) के। छोड़कर सर्वनामों के जो और अंद है वे सब अन्यपुरुप सर्वनाम के ही भेद हैं। में, तू और आप ( म० पु० ) सर्वनामों के दूसरे भेदों में नहीं आते, इसिलए येही तीन सर्वनाम विशेषकर पुरुषवाचक है। वैसे तो प्रायः सभी सर्वनाम पुरुषवाचक कहे जा सकते है, क्योंकि उनसे पुरुषों का बोध होता है; परंतु दूसरे सर्वनामों में उत्तम और मध्यमपुरुष नहीं होते, इसिलए उत्तम और मध्यम पुरुषही प्रधान पुरुषवाचक है और बाकी सब सर्वनाम अप्रधान पुरुषवाचक हैं। सर्वनामों के अर्थ

और प्रवेगा का विचार करने में कहीं कहीं उनके रूपांतरों का ( जो दूसरे प्रकरण का विषय है ) उक्लेख करना श्रावश्यक होगा । ]

११७—में -- उ० पु० (एकवचन)।

- (अ) जब वक्ता या लेखक केवल अपनंही संबंध में कुछ विधान करता है तब वह इस सर्वनाम का प्रयाग करता है। जैसे, भाषा बद्ध करब मैं मोई। (गम०)। जो मैं ही कृतकार्य नहीं ता फिर आँर कान हो सकता है? (गुटका)। "यह यैली मुक्ते मिली है।"
- ( आ ) अपने से बड़ लोगों के साथ बोलने मे अथवा देवता से प्रार्थना करने में; जैस, ''सार्ग्यो—अब **मैंने** भी तपावन के चिन्ह देखे"। ( शकु०)। "ह०—पित., **मैं** सावधान हूँ।" ( सत्य०)।
- (इ) स्त्री अपने लिए बहुधा "में" का ही प्रयोग करती है; जैसे, शकुंतला— में सभी क्या कहूँ । (शकु०)। रा०—अप्री । आज मैंने एसे बुरे बुर सपने देखे हैं कि जब से सीके उठी हूँ कलेजा कॉप रहा है। (सत्य०)। (अं०-११८ अ)।

११८—हम—उ० पु० (बहुबचन) !

इस बहुवचन का अर्थ संज्ञा के बहुवचन से भिन्न हैं। 'लड़के' शब्द एक सं अधिक लड़कों का सूचक है; परंतु 'हम' शब्द एक सं अधिक में (वोलनेवालों) का सूचक नहीं है; क्योंकि एक-साथ गाने या प्रार्थना करने के सिवा (अथवा सबकी ओर सं लिखे हुए लेख मे हम्ताचर करने के सिवा) एक से अधिक लोग मिलकर प्रायः कभी नहीं वोल सकते। ऐसी अवस्था मे "हम" का ठीक अर्थ यहीं है कि वक्ता अपने साथियों की ओर से प्रतिनिधि होकर अपने तथा अपने साथियों के विचार एक-साथ प्रकट करता है। (अ) संपादक धीर प्रथकार लोग अपने लिए बहुधा उत्तमपुरुष

बहुवचन का प्रयोग करते हैं; जैसे, "हमने एकही बात को देा दो तीन तीं तरह से लिखा है।" (स्वा०)। "हम पहले भाग के आरंभ में लिख आए हैं।" (इति०)।

- (आ) बड़े बड़े अधिकारी श्रीर राजा-महाराजा. जैसे, ''इमलिए अब हम इश्तिहार देते हैं।'' (इति०)। ''ना०—यही ता हम भी कहते है।'' (मत्य०)। ''दुष्यंत—तुम्हारं देखने ही सं हमारा मत्कार हो गया।'' (शकु०)।
- (इ) अपने कुटुब, दंश अथवा मनुष्य-जाति के संबंध मे. जैसे, "हम योग पाकर भी उसे उपयोग में लाते नहीं ।"
  (भारतः)। "हम वनवासियों ने ऐसे भूपण आगे कभी न देखे थे।" (शकुः)। "हवा के विना हम पल भर भी नहीं जी सकते।"
- (ई) किभी कभी अभिमान अथवा कोच में जैसे, "वि० हम आर्धा दिचाणा लेके क्या करें।" (मत्य०)। "माढव्य-इस मृगया-शील राजा की मित्रता से हम तो वहें दुखी है।" (शकु०)।

[सूचना—हिंदी में 'में' भै।र ''हम' के प्रयोग का बहुतसा श्रत श्राधुनिक हैं। देहाती लोग बहुधा 'हम' ही बोलते हैं, 'में' नहीं वोलते । प्रेमसागर श्रीर रामचरितमानस में 'हम' के सब प्रयोग नहीं मिलते । श्रेंगरेजी में ''में'' के बदले ''हम' का उपयोग करना भूख सप्तमा जाता हैं, परंतु हिंदी में ''में' के बदले ''हम' बहुधा श्राता हैं।

"मैं" श्रीर "हम" के प्रयोग में इतनी श्रम्थिरता है कि एक बार जिसके लिए "मैं" श्राता है उसीके लिए उसी श्रथ में फिर "हम" का उपयोग होता है। जैसे, "ना०—राम राम! भला, श्रापके श्राने से हम क्यो जायेंगे! मैं तो जाने ही को था कि इतने में श्राप श्रा गये।" (मत्य०)। "दुष्यंत—श्रम्छा, हमारा संदेमा यथार्थ मुगना दीजे। में नपस्वियों की रक्षा के। जाता हूँ।" (शकु०)—। यह न होना चाहिये।

(ड) कभी कभी एकही वाक्य में "मैं" और "हम" एकही पुरुष

- कं लिए क्रमश: व्यक्ति ग्रीर प्रतिनिधि के अर्थ मे आते हैं; जैसे, "कुंभलिक मुफे क्या दोष है, यह ती हमारा कुल-धर्म है।" (शकु०)। "मैं चाहता हूँ कि आगं की ऐसी सूरत न हो ग्रीर हम मव एक-चित्त होकर रहे।" (परी०)।
- (फ) स्त्रां अपने ही लिए 'हम' का उपयोग बहुत कम करती है। (ग्रं०-११७ इ)। स्त्रीलिंग ''हम'' के साथ कभी कभी पुल्लिंग किया आती हैं, जैसे, ''गैंतमी—लीं, अब निधडक बात-चींत करो, हम जाते हैं। (शकु०)। 'ग्रांनी—महागज, अब हम महल मे जाते हैं। (कप्रं०)।
- (ऋ) माधु-संत अपने लिए 'मैं' वा हम' का प्रयोग न करके वहुधा ''अपने राम'' बोलते हैं. जैसे---अब अपने राम जानेवाले हैं।
- (ऋ) 'हम' स बहुत्व का बीध कराने के लिए उसके साथ बहुधा 'लोग' शब्द लगा देन हैं. जैसे, ह०—आर्थ, **हम लोग** नो चित्रय हैं, **हम** दो बान कहाँ से जाने। (सत्य०)। ११६—तू-मध्यमपुरुष (एकवचन)। (ब्राम्य-तैं)।
- 'तू" शब्द सं निरादर वा हलकापन प्रकट होता है, इसलिए हिंदी से बहुधा एक व्यक्ति के लिए भी ''तुस" का प्रयोग करते हैं। ''तू" का प्रयोग प्राय. नीचे लिखे अर्थों से होता है—
- (अ) देवता के लिए जैसे, ''देव, तू दयालु, दीन ही, तू दानि, ही भिम्वारी।'' (विनय०)। दीनबंधु, (तू) मुक्त हूवते हुए को बचा। (सुटका०)।
- (आ) छोटं लड़कं अथवा चंलं कं लिए ( प्यार में ) जैसं,—एक तप-स्विनी—अरं हठीलें वालक, तू इस वन के पशुआं को क्यां सताता है ?'' ( शकु० )। ''उ०-ता चल, आगं आगं भीड हटाता चल।'' ( सत्य० )।
- (इ) परम मित्र के लिए: जैसे, "अनसृया-सम्वी तू क्या कहती

है ? '' ( शकु० ) । ''दुष्यंत–सस्वा, **तुभसे भी** ता माता पुत्र कहकर वोली हैं'' । ( तथा ) ।

[सूचना—ज़ोटी श्रवस्था के भाई-बहिन श्रापस में "तू" का प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं छोटे छड़के प्यार में मा से "तू" कहते हैं।]

- (ई) अवस्था और अधिकार मे अपने से छेंांट के लिए (परिचय मे), जैसे, "रानी-मालती, यह रचा-बंधन तू सम्हालके अपने पास रख।" (सत्य०)। "दुष्यंत-(द्वारपाल से) पर्वतायन, तू अपने काम मे असावधानी मत करिया।" (शकु०)।
- (3) तिरस्कार अथवा क्रांध में किसीसे, जैसे, ''जरासंध श्रीकृष्ण-चंद से अति अभिमान कर कहने लगा, अरं—तू मेरे सोंही से भाग जा, मैं तुभे क्या माक ।'' (प्रेम०)। वि०—''वेल, अभी तैंने सुके पहचाना कि नहीं।'' (सत्य०)।

### १२०**—तुम**—मध्यमपुरुष ( बहुवचन ) ।

यद्यपि 'हम' के समान 'तुम' बहुबचन है, तथापि शिष्टाचार के अनुरोध में इसका प्रयोग एक ही मनुष्य में बीलने में होता हैं। बहुत्व के लिए 'नुम' के साथ बहुधा 'लोग' शब्द लगा देते हैं. जैसे, "सित्र, तुम बड़े निदुर हो।" (परी०)। "तुम लोग अभी तक कहाँ यें?"

- (अ) तिरस्कार और क्रांध का छोड़कर शेप अर्थों में "तू" के बदलें बहुधा "तुम" का उपयोग होता है. जैसे, "दुष्यंत-हे रेवतक, तुम संनापित को बुलाओं।" (शकु०)। "आशुनीप तुम अव- डर दानी।" (राम०)। "उ०—पुत्री, कही तुम कौन कौन संवा करोगी।" (सत्य०)।
- (श्रा) 'हम' के साथ 'तू' के बदले ''तुम' श्राता हैं; जैसं, ''दोनों प्यादे—तो तू हमारा मित्र है। हम तुम साथ ही साथ हाट को चलें।" (शकु०)।

(इ) ग्रादर के लिए 'तुम' के बदले 'ग्राप' ग्राता है। (ग्रं०-१२३) १२१—वह—ग्रन्यपुरुष (एकवचन)।

(यह, जो, कोई, कौन, इत्यादि सब सर्वनाम ग्रौर सब संज्ञाएँ अन्यपुरुष हैं। यहाँ अन्यपुरुष के उदाहरण के लिए केवल 'वह' लिया गया है।)

हिदी में आदर के लिए बहुधा बहुबचन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। आदर का विचार छोड़कर 'वह' का प्रयोग नीचे लिखे अर्थों में होता है—

- (अ) किसी एक प्राणी, पदार्थ वा धर्म कं विषय में बोलने कं लिए. जैसे, "ना०—निस्संदेह हरिश्चंद्र महाशय हैं। उसके आशय बहुत उदार हैं।" ( मत्य० )। "जैसी दुर्दशा उसकी हुई वह सब को विदित है।" ( गुटका० )।
- (श्रा) वड़ं दरजं के श्राटमी के विषय मे तिरस्कार दिखानं के लिए. जैसं, "वह ( श्रीकृष्ण् ) ता गैंवार खाल हैं।" (प्रेम०)। "इ०-राजा हरिश्चंद्र का प्रसंग निकला था सो उन्होनं उसकी बड़ी स्तृति की।" (सत्य०)।
- (इ) ग्राटर ग्रौर बहुत्व के लिए (ग्र०-१२२)। १२२--वे--ग्रन्यपुरुष (बहुवचन)।

कोई कोई इसं "वह" लिखते हैं। कवायद-उर्दृ में इसका रूप "वं" लिखा है जिससे यह अनुमान नहीं होता कि इसका प्रयोग उर्दृ की नकल हैं। पुस्तकों में भी बहुधा "वे" पाया जाता है। इस लिए बहुबचन का शुद्ध रूप "वे" हैं, "वह" नहीं।

(अ) एक सं अधिक प्राग्तियो, पदार्थों वा धर्मों के विषय में बोलने के लिए ''वे'' (वा ''वह'' ) आता है, जैसे, ''लड़की तो रघु-वंशियों के भी होती है; पर वे जिलाते कदापि नहीं।'' (गुटका०)। ''ऐसी बाते वे हैं।'' (खा०)। ''वह सौदागर

की सब दूकान को अपने घर ले जाया चाहते हैं।" (परी०)। (आ) एक ही व्यक्ति के विषय में आदर प्रकट करने के लिए; जैसे, 'वि (कालिदास) असामान्य वैयाकरण थे।" (रघु०)। 'क्या अच्छा होता जो बह इस काम को कर जाते।" (रबा०)। 'जो बाते मुनि कं पीछे हुई सो उनसे किसने कह दी ?" (शकु०)।

[सूचना—ऐतिहासिक पुरुषों के प्रति श्राद्र प्रकट करने के संबंध में हिंदी में बडी गड़बड़ हैं। श्रीधरभाषा-कोश में कई किवियों के सिंचस चरित दिये गमें हैं। उनमें कबीर के लिए एकवचन का श्रीर शेष के लिए बहुबचन का प्रयोग किया गया हैं। राजा शिवप्रसाद ने इतिहास-तिमिरभाशक में राम, शंकराचार्य श्रीर टांड साहब के लिए बहुबचन का प्रयोग किया है श्रार बुद्द, श्रकवर, धत-राष्ट्र श्रीर युधिष्टिर के लिए एकवचन लिखा है। इन उदाहरखों से कोई निश्चित नियम नहीं बनाया जा सकता। तथापि यह बात जान पड़ती है कि श्राटर के लिए पात्र की जाति, गुण, पद श्रीर शीछ का विचार श्रवश्य किया जाता है। ऐतिहासिक पुरुषों के प्रति श्राजकल पहले की श्रपेका श्रिष्ठ श्राद्र दिखाया जाता है, श्रीर यह श्रादर-बुद्ध विदेशी ऐतिहासिक पुरुषों के लिए भी कई श्रारों में पाई जाती है। श्रादर का प्रश्न छोड़कर, मृत ऐतिहासिक पुरुषों के लिए भी कर्म श्रीर पहला ही का प्रयोग करना चाहिये।

१२३ - **छाप** ( 'तुम' वा 'बे' के बदले ) -- मध्यम वा अन्य-पुरुष (बहुबचन )।

यह पुरुषवाचक "श्राप" प्रयोग में निजवाचक "श्राप" (श्रं०-१२५) से भिन्न हैं। इसका प्रयोग मध्यम श्रोग श्रन्यपुरुष बहुवचन मे श्रादर के लिए होता है अ। प्राचीन कविता में श्रादरसूचक "श्राप" का प्रयोग बहुधा नहीं पाया जाता।

(ग्र) अपने मं वड़ं दरजंवाले मनुष्य के लिए ''तुम'' के बदले ''ग्राप'' का प्रयोग शिष्ट और आवश्यक समका जाता हैं; जैसे, ''स०-

<sup>\*</sup> संस्कृत में भादर-सूचक ''श्राप'' के श्रर्थ में ''भवान्'' शब्द श्राना है; पर उसका प्रयोग केवल श्रन्यपुरुष एकवचन में होता है।

- भता, स्त्रापने इसकी शांति का भी कुछ उपाय किया है ?" (सत्य०)। "तपस्वी—हे पुरुकुलर्दापक, स्त्रापको यही उचित है।" (शकु०)।
- (भ्रा) बराबरवाले श्रीर स्थपने से कुछ छांट दरजे के मनुष्य के लिए ''तुम'' के बदले बहुधा ''श्राप'' कहने की प्रथा है; जैसे, ''इं०-भला, श्राप उदार वा महाशय किसे कहते हैं ?'' (सत्य०)। ''जब श्राप पृरी बात ही न सुने तो मैं क्या जवाब हूँ'। (परी०)।
- (इ) ब्रादर कं साथ बहुत्व कं बांध कं लिए ''ब्राप'' के साथ बहुधा 'लोग' लगा देते हैं, जैसे ''ह०-**ब्राप लोग** मेरे सिर-ब्राग्वो पर हैं !'' (सत्य०)। ''इस विपय मे **ब्राप लोगों** की क्या गय है ?''
- (ई) ''श्राप'' शब्द की अपंचा अधिक आदर सृचित करने के लिए वर्ड पदाधिकारियों के प्रति श्रीमान, महाराज, सरकार, हुजूर आदि शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे, ''सार्द—में रास खोचना हूँ। सहाराज उत्तर ले।'' (शकु०)। ''मुक्ते श्रीमान के दर्शनों की लालमा थी सी आज पूरी हुई।'' ''जे हुजूर की राय सी मंगी राय।''

स्त्रियों के प्रति ऋतिशय ऋादर प्रदर्शित करने के लिए बहुधा ''श्रीमती''. ''देवीं'', ऋादि शब्दों का प्रयोग किया जाता हैं, जैसे– ''तब से श्रीमती के शिचा-क्रम में बिझ पड़ने लगा।'' (हि० कें।०)

[म्चना—नहा ''श्राप' का प्रयोग होना चाहियेवहां ''तुम"या ' हुज्र'' कहना धोर जहा ''तुम'' कहना चाहिये वहां ''श्राप ' या ''तृ'' कडना ध्यनुचित हैं, क्योंकि इसमे श्रोता का श्रयमान होता हैं।]

एक ही प्रसग में ''श्राप'' श्रीर ''तुम'', ''महाराज'' श्रीर ''श्राप'' कहना श्रमंगत हैं, जैसं, 'जिस बात की चिता महाराज को हैं सो कभी न हुई होगी, क्योंकि तपोवन के विश्व तो केवल श्रापके धनुष की टंकार ही से मिट जाते हैं।" (शकु०)। "क्र**ापने ब**ड़ेप्यार . से कहा कि द्या बच्चे, पहले तू ही पानी पी ले। उसने तुम्हे विदेशी जान **तुम्हारे** हाथ से जल न पिया।" (तथा)।

- (3) आदर की पराकाष्ठा सृचित करने के लिए वक्ता या लंखक अपने लिए दास, सेवक, फिदवी (कचहरी की भाषा में ), कमतरीन, (उर्दू), आदि शब्दों में से किसी एक का प्रयोग करता है, जैसं, "सि०—कहिए यह दास आपकं कीन काम आ सकता है?" (सुद्रा०)। "हजूर मं फिदवी की यह अर्ज है।"
- (ऊ) मध्यमपुरुष "आप" कं साथ अन्यपुरुष बहुवचन क्रिया आती है: परंतु कहीं कहीं परिचय, बराबरी अथवा लघुता क विचार से मध्यमपुरुष बहुवचन क्रिया का भी प्रयाग होता है, जैसं, "ह०—आप माल लोगे ?" (सत्य०)। "ऐसं समय मे आप साथ न दोगे ता और कान दंगा ?" (परा०)। "दंा० बाह्मण—आप अगलो की रीति पर चलते हो।" (शकु०)। यह प्रयोग शिष्ट नहीं हैं।
- (ऋ) अन्यपुरुष में आदर के लिए "वे" के बदले कभी कभी "आप" आता है। अन्यपुरुष "आप" के साथ किया सदा अन्यपुरुष बहुवचन में रहती है। उदा०—"श्रीमान राजा कीर्तिशाह बहादुर का देहांत हो गया। अभी आपकी उम्र केवल उंतालिस वर्ष की थी।" (सर०)।

१२४--- अप्रधान पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे लिखे पाँच भेद हैं-

- (१) निजवाचक--ग्राप।
- (२) निश्चयवाचक-यह, वह, सो।
- (३) ऋनिश्चयवाचक—कोई, कुछ ।
- (४) संबंधवाचक—जां।
- ( ५) प्रश्नवाचक-कौन, क्या।

#### 

प्रयोग मे निजवाचक "श्राप" पुरुषवाचक ( श्रादरसृचक ) - "श्राप" से भिन्न है । पुरुषवाचक "श्राप" एक का वाचक होकर भी नित्य बहुवचन में श्राता है, पर निजवाचक "श्राप" एक ही रूप से दोनो वचनो में श्राता है । पुरुषवाचक "श्राप" कंवल मध्यम श्रीर श्रन्यपुरुष में श्राता है, परंतु निजवाचक "श्राप" का प्रयोग तीनों पुरुषो में होता है । श्रादरसृचक "श्राप" वाक्य में श्रकंला श्राता है; कितु निजवाचक "श्राप" दूसर सर्वनामों के संबंध से श्राता है । "श्राप" के दोनो प्रयोगों में रूपांतर का भी भंद है । (ग्रं०-३२४)।

निजवाचक ''आप'' का प्रयोग नीचे लिखे अर्थी में होता है— (अ) किमी मंज्ञा या सर्वनाम के अवधारण के लिए: जैसे ''मैं आप वहीं से आया हूँ।'' (परी०)। ''वनने कभी हम आप योगी।'' (भारत०)।

- (आ) दृसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए. जैसे,—''श्रोकृप्णजी ने ब्राह्मण की बिटा किया और **आप** चलने का विचार करने लगे।'' ( प्रेम० )। ''वह **अपने**को सुधार रहा है।''
- (इ) अवधारण के अर्थ में "आप' के साथ कभी कभी "ही'' जोड़ देते हैं; जैसे, "नटो—में तो आपही आती थी।" (सद्य०)। 'देत चाप आपहि चढि गयऊ।" (राम०)। "वह अपने पात्र के संपूर्ण गुण अपने ही में भरे हुए अनुमान करने लगता है।" (सर०)।
- (ई) कभी-कभी ''भ्राप'' के साथ उसका रूप ''भ्रपना'' जोड़ देते हैं; जैसे, ''किसी दिन में न स्नाप स्रपनेकां भूल जाऊँ।'' (शकु०)। ''क्या वह स्रपने स्नाप भुका है?'' (तथा)। ''राजपृत वीर स्नपने स्नापको भूल गये।''

- (उ) "श्राप" शब्द कभी कभी वाक्य में अकंला श्राता है श्रीर श्रन्य-पुरुष का बोधक होता है; जैसं, "आप कुछ उपार्जन किया ही नहीं, जो शावह नाश हो गया।" (मत्य०)। "होम करन लागे मुनि भागे। श्राप रहे मख की रखवारी॥" (राम०)।
- (अर)सर्व-माधारण के अर्थ में भी "आप" आता है; जैसे आप भला तो जग भला।" (कहा०)। आपनेसे बड़ें का आदर करना उचित है।"
- (ऋ) ''श्राप'' कं बदले वा उसके साथ वहुधा ''. खुद'' ( उर्दृ ), ''स्वयं'' वा ''स्वन''' (संस्कृत) का प्रयोग होता है। स्वयं, स्वतः श्रोर खुद हिदी में श्रव्यय हैं श्रीर इनका प्रयोग बहुधा क्रियाविशेषण के समान होता है। श्रादरस्चक 'श्राप' के साथ द्विकक्ति के निवारण के लिए इनमें में किसी एक का प्रयोग करना श्रावञ्यक हैं, जैसे. ''श्राप खुद यह बात समक सकते हैं।'' ''हम श्राज श्रपने श्रापकों भी हैं स्वयं भूलें हुए।'' (भारत०)। ''सुल्तान स्वतः वहा गयं थे।'' (हित०)। ''हर श्रादमी खुद श्रपने ही को प्रचलित रीति-रम्मा का कारण बतलावे।'' (स्वा०)।
- (ए)कभी कभी ''त्राप'' के साथ निज (त्रिशेषण) संज्ञा के समान त्राता है; पर इसका प्रयोग केवल संबंध-कारक मे होता है। जैसे, ''हम तुम्हें एक अपने निज के काम मे भेजा चाहते हैं।'' (मुद्रा०)।
- ( एं ) "श्राप" शब्द का रूप "श्रापस", "परम्पर" के अर्थ में आता है। इसका प्रयोग कंवल संबंध और अधिकरण-कारको में होता है, जैसं, "एक दूसरं की राय **आपस** में नहीं मिलती।" (स्वा०)। "श्रापस की फूट बुरी होती हैं।"
- (श्रो) ''श्रापही'', ''श्रपने श्राप'', ''श्रापसं श्राप'' श्रीर ''श्रापही

आप"का अर्थ "मन से" वा "स्वभाव से" होता है और इनका प्रयोग कियाविशेषण-वाक्यांशों के समान होता है; जैसे, "ये मानवी यंत्र आपही आप घर बनाने लगे।" (स्वा०)। "इं०—(आपही आप) नारदजी सारी पृथ्वी पर इधर उधर फिरा करते हैं।" (सत्य०)। "मेरा दिल आपसे आप उमड़ा आता है।" (परी०)।

१२६ — जिस सर्वनाम से वक्ता के पास अथवा दूर की किसी वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम तीन हैं — यह, वह, से।

१२७—**यह**—एकवचन । इसका प्रयोग नीचे लिखे स्थानों मे होता है—

- (श्र) पास की किसी वस्तु के विषय में बोलने के लिए; जैसे, "यह किसका पराकर्मी बालक हैं?" (शकु०)। "यह कोई नया नियम नहीं है।" (स्वा०)।
- (भा) पहले कही हुई संज्ञा या संज्ञा-वाक्यांश के बदले; जैसे, "माधवीलता तो मेरी बहिन है, हुसे क्यों न सींचती!" (शकु०)। "भला, सत्य धर्म पालना क्या हँसी खेल है! यह आप ऐसे महात्माओं ही का काम है।" (सत्य०)।
- (इ) पहले कहे हुए वाक्य के स्थान में; जैसे, "सिंह को मार मिश ले कोई जंतु एक अति डरावनी औंड़ी गुफ़ा में गया; यह इम सब अपनी ऑखों देख आये।" (प्रेम०)। "गुफ़को आपके कहने का कभी कुछ रंज नहीं होता। इसके सिवाय मुक्ते इस अवसर पर आपकी कुछ सेवा करनी चाहिये थी।" (परी०)।
- (ई) पीछे त्र्यानेवाले वाक्य के स्थान में; जैसे, ''उन्होंने श्रव यह चाहा कि अधिकारियों को प्रजा ही नियत किया करे।"

(खा०)। "मुक्ते इससे बड़ा श्रानंद है कि भारतेंदु जी की सब से पहले छेड़ी हुई यह पुस्तक श्राज पृरी हो गई।" (रब्रा०)।

[स्०—अपर के दूसरे वाक्य में जो 'यह' शब्द श्राया है, वह यहां सर्व-नाम नहीं, किंतु विशेषणा है; क्योंकि वह 'पुस्तक' संज्ञा की विशेषता बताता है। सर्वनामों के विशेषणीभूत प्रयोगों का विचार श्रागों (तीसरे श्रध्याय में ) किया जायगा।

(उ) कभी कभी संज्ञा या संज्ञा-वाक्यांश कहकर तुरंत ही उसके बदले निश्चय के अर्थ में "यह" का प्रयोग होता है; जैसे, "राम, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है।" "अधिकार पाकर कष्ट देना, यह बड़ो को शोभा नहीं देता।" (सत्य०)। "शास्त्रो की बात में कविता का दखल समभना, यह भी धर्म के विरुद्ध है।" (इति०)।

[ सू॰--इस प्रकार की रचना का प्रचार श्रव घट रहा हैं।]

- (ऊ) कभी कभी "यह" क्रियाविशेषण के समान आता है और तब उस का अर्थ "अभी" वा 'अब" होता है जैसे, 'लीजियं महाराज, यह मैं चला।" (मुद्रा०)। "वह तो आप मुक्तको लिजित करते हैं।" (परी०)।
- (ऋ) ग्रादर ग्रीर बहुत्व के लिए; (ग्रं०—१२८)। १२८—ये—बहुवचन।

'ये' 'यह' का बहुवचन है। कोई कोई लेखक बहुवचन में भी 'यह' लिखते हैं। (ग्रं०—१२२)। ''ये'' (ग्रीर कभी कभी ''यह'') का प्रयोग बहुत्व और श्रादर के लिए होता है; जैसे, ''यह भी तो उसीका गुण गाते हैं।'' (सत्य०)। ''यह तेरे तप के फल कदापि नहीं; इनकी तो इस पेड़ पर तेरे श्रहंकार ने लगाया है।'' (गुटका०)। ''ये वेही हैं जिनसे इंड और बावन-अवतार उत्पन्न हुए।'' (श्रकु०)। ''ये हमारे यहाँ भेज दो।'' (परा०)।

(अ) "यं" के बदले आदर के लिए 'आप' का प्रयोग केवल वोलने में होता है और इसके लिए आदर-पात्र की आर हाथ बढ़ा-कर संकेत करते हैं।

१२६ - वह (एकवचन ), वे (बहवचन )।

हिंदी में कोई विशेष अन्यपुरुष सर्वनाम नहीं है। उसके बदले दृरवर्त्ती निश्चयवाचक ''वह'' आता है। इस सर्वनाम के प्रयोग अन्यपुरुष के विवेचन में बता दियं गये हैं। (ग्रं०—१२१—१२२)। इससे दूर की वन्तु का बोध होता है।

(भ्र) "यह" श्रीर "ये" तथा "वह" श्रीर "वे" कं प्रयोग में बहुधा स्थिरता नहीं पाई जाती। एक बार श्रादर वा बहुत्व कं लिए किसी एक शब्द का प्रयोग करके लेखक लोग फिर उसी श्रथ में उस शब्द का दूसरा रूप लाते हैं, जैसे, "यह टिड्डी-दल की तरह इतने दाग कहाँ से श्रायं ? ये दाग वे दुर्वचन है जो तेरे मुख से निकला किये हैं। वह सब लाल लाल फल मेरे दान से लगे है।" (गुटका०)। "ये सब बाते हिरिष्चंद्र में सहज हैं।" (सत्य०)। "श्रमं । यह कीन देवता बड़े प्रमन्न होकर शमशान पर एकत हो रहे हैं।" (सत्य०)।

[ स्० —हमारी समक्त में पहला रूप केवल श्रादर के लिए श्रीर दूसरा रूप बहुत्व के लिए लाना ठीक होगा। ]

(आ) पहले कही हुई दो वस्तुश्रों में से पहली के लिए "वह" और पिछली के लिए "यह" त्याना है. जैसे, "महात्मा और दुरात्मा में इतना ही भेद है कि उनके मन, वचन और कर्म एक रहते हैं. इनके भिन्न भिन्न।" (सत्य०)।

कनक कनक तैं मौगुनी मादकता अधिकाय।

वह स्वायं बौरात है यह पायं बौराय ।।—(सत०)। (इ) जिस वस्तु के संबंध में एक बार ''यह'' स्राता है उसीके लिए कभी कभी लेखक लोग असावधानी से तुरंतही "वह" लाते हैं; जैसे, "मला, महाराज, जब यह ऐसे दानी हैं तो उनकी लक्षी कैसे स्थिर है ?" (सत्य०)। "जब मैं इन पेड़ों के पास सं आया था तब तो उनमें फल-फूल कुछ भी नहीं था।" (गुटका०)

[सू०-- शब्दों के प्रयोग में ऐसी अस्थिरत। से आशय सममने में कठिनाई होती हैं; और यह प्रयोग द्षित भी है।]

१३०--सो--( दोनों वचन )।

यह सर्वनाम बहुधा संबंधवाचक सर्वनाम "जो" के साथ माता है (ग्रं०—१३४); ग्रीर इसका अर्थ संज्ञा के वचन के ग्रनु-सार "वह" वा "वे" होता है; जैसे, जिस बात की चिता महाराज को है सो (वह) कभी न हुई होगी।" (ग्रकु०)। "जिन पौधों को तू सींच चुकी है सो (वे) तो इसी श्रीष्म ऋतु में फूलेंगे।" (तथा)। "ग्राप जो न करो सो थोड़ा है।" (मुद्रा०)।

- (भ्र) "वह" वा "वे" के समान "सो" श्रलग वाक्य मे नहीं श्राता भ्रौर न उसका प्रयोग "जो" के पहले होता है; परंतु कविता में बहुधा इन नियमों का उल्लंघन हो जाता है; जैसे,
  - "सो ताको सागर जहाँ जाकी प्यास बुक्ताय।" (सतः)। "सो सुनि भयंड भूप उर सोचू।" (रामः)।
- (आ) "सो" कभी कभी समुन्चय-बोधक के समान उपयोग में आता है और उसका अर्थ "इसलिए" या "तब" होता है; जैसे, "तैंने भी कभी उसका नाम नहीं लिया; सो क्या तू भी उसे मेरी ही भाँति भूल गया ?" (शकु०)। "मलयकेतु हम लोगों से लड़ने के लिए उद्यत हो रहा है; सो यह लड़ाई के उद्योग का समय है।" (मुद्रा०)।

१३१--जिस सर्वनाम से किसी विशेष वस्तु का बोध नहीं

हाता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम दे। हैं—कोई, कुछ। "कोई" और "कुछ" में साधारण अंतर यह है कि "कोई" पुरुष के लिए और "कुछ" पदार्थ वा धर्म के लिए आता है।

१३२-कोई-( दोनें क्चन )।

इसका प्रयोग एकवचन में बहुधा नीचे लिखं श्रयों मे होता है— (श्र) किसी श्रज्ञात पुरुष या बड़े जंतु के लिये; जैसे, "ऐसा न हो कि कोई श्रा जाय।" (सत्य०)। "दरवाज़े पर कोई खड़ा है।" "नाली में कोई बोलता है।"

(श्रा)बहुत से ज्ञात पुरुषों मे से किसी श्रानिश्चित पुरुष के लिए, जैसे, ''हैं रं ' कोई यहाँ ?'' (शकु०)।

"रघुवंशिन महँ जहँ को ज होई।

तेहि समाज श्रस कहिं न कोई ॥"—(राम०)।

- (ई)निपंधवाचक वाक्य में "कोई" का अर्थ "सब" होता है; जैसे, "बड़ा पद मिलने से कोई बड़ा नहीं होता।" (सत्य०)। "तू किसीको मत सता।"
- (ई) ''कोई'' के साथ ''सब'' श्रीर ''हर'' (विशंषण) श्रांत है। ''सब कोई'' का श्रर्थ ''सब लोग'' श्रीर ''हर कोई'' का श्रर्थ ''हर श्रादमी'' होता है। उदा०—''सब कीउ कहत राम सुठि साधू।'' (राम०)। ''यह काम हर कोई नहीं कर सकता।''
- ( उ ) अधिक अनिश्चय में ''कोई'' के साथ ''एक'' जोड़ देते हैं: जैसे. ''कोई एक यह बात कहता था।''
- (क) किसी ज्ञात पुरुष को छोड़ दूसरे श्रज्ञात पुरुष का बांध कराने के लिए "कोई" के साथ "श्रीर" या "दूसरा" लगा देते हैं; जैसे, "यह भेद कोई श्रीर न जाने ।" "कोई दूसरा होता तो मैं उसे न छोड़ता।"

- (ऋ) आदर और बहुत्व के लिए भी "कोई" आता है। पिछले अर्थ में बहुधा "कोई" की द्विरुक्ति होती है; जैसे, "मेरे घर की ह आये हैं।" "कोई के को प्रेयाय के अनुयायियों ही को नहीं देख सकते।" (स्वा०)। "किसी किसी की राय में विदेशी शब्दों का उपयोग मूर्खता है।" (सर०)।
- (ए) अवधारण के लिए ''कोई कोई'' के बीच में ''न' लगा दिया जाता है; जैसे, ''यह काम कोई न कोई अवश्य करेगा।''
- (ऐ) कोई कोई । इन दुहरे शब्दों से विचित्रता सूचित होती है, जैसे, "कोई कहती थी यह उचका है, कोई कहती थी एक पका है।" (गुटका०)। इसी अर्थ में "एक एक" आता है; जैसे—
- "द्दक प्रविश्वाहि द्दक निर्गमहि, भीर भूप दरबार।"—(राम०)। (श्रो)संख्या-वाचक विशेषण के पहले ''कोई'' परिमाण-वाचक क्रियाविशेषण के समान ब्राता है; ब्रीर उसका भ्रार्थ ''लगभग'' होता है; जैसे, ''इसमे कोई ४०० एष्ठ हैं।'' (सर०)। १३३—कुछ—(एकवचन)।

दूसरे सर्वनामों के समान ''कुछ'' का रूपांतर नहीं होता। इसका प्रयोग बहुधा विशेषण के समान होता है। जब इसका प्रयोग संज्ञा के बदले में होता है तब यह नीचे लिखे अर्थों में अराता है—

- (अ) किसी अज्ञात पदार्थ वा धर्म कं लिए; जैसे "घो मे कुछ मिला है।" "मेरं मन मे आती है कि इससे कुछ पूल्यूँ।" (शक्त०)।
- (भ्रा) छोटे जंतु वा पदार्थ कं लिए; ''जैसे पानी में कुछ है।'' (इ)कभी कभी कुछ परिमाण-वाचक क्रिया-विशेषण के समान स्राता है। इस अर्थ में कभी कभी उसकी द्विरुक्ति भी होती है। उदा०-- ''तेरे शरीर का ताप कुछ घटा कि नहीं ?''

- (शकु०)। "उसने उसके कुछ खिलाफ़ कार्रवाई की ।" (स्वा०)। "लड़की कुछ छोटी है।" "दोनों की श्राकृति कुछ कुछ मिलती है।"
- (ई) प्राश्चर्य, प्रानंद वा तिरस्कार के प्रयं में भी "कुछ" किया-विशेषण होता है; जैसे, "हिंदी कु द्ध संस्कृत ते। है नही।" (सर०)। "हम लोग कुद्ध लड़तं नहीं हैं।" "मेरा हाल कुद्ध न पृद्धा।"
- (उ) ग्रवधारण के लिए ''कुछ न कुछ'' ग्राता है; जैसे, ''ग्रार्थ-जाति ने दिशाओं का नाम कुछ न कुछ रख लिया होगा।'' (सर०)।
- (क) किसी ज्ञात पदार्थ वा धर्म को छोड़कर दृसरे अज्ञात पदार्थ वा धर्म का बोध कराने के लिए "कुछ" कं साथ "श्रीर" त्राता है; जैसे, "तेरं मन मे **कुछ स्रीर** ही है।" (शकु०)।
- (ऋ)भिन्नता या विपरीतता सूचित करने के लिए 'कुछ का कुछ' त्राता है, जैसे, ''त्रापनं कुछ का कुछ समभ लिया।'' 'जिनसे यं कुछ के कुछ हो गयं।'' (इति०)।
- (ऋ) 'कुछ" के साथ "सव" और "बहुत" आतं है। "सव कुछ" का अर्थ "सब पदार्थ वा धर्म" है, और "बहुत कुछ" का अर्थ "बहुतसे पदार्थ वा धर्म" अथवा "अधिकता से" है। उदा०—"हम समभतं सब कुछ है।" (सत्य०)। "लड़का बहुत कुछ दे।इता है।" "यां भी बहुत कुछ हो रहेगा।" (मत्य०)।
- (ए) कुछ कुछ। यं दुहरं शब्द विचित्रता स्चित करते हैं; जैसे, ''एक कुछ कहता है श्रीर दूसरा कुछ।'' (इति०)। ''कुछ तेरा गुरु जानता है, कुछ मेरे से लेग जानते हैं।'' (मुद्रा०)। ''कुछ तुम समर्भे, कुछ हम समभे।'' (कहा०)।

- (ऐ) ''कुछ कुछ'' कभी कभी समुखय-बोधक के समान आकर दे। वाक्यों को जोड़ते हैं; जैसे, ''छापे की भूलें खुद्ध प्रेस की ससावधानी से धीर कुछ लेखकीं के आलस से होती हैं।'' (सर०)। ''कुछ हम खुले, कुछ वह खुले।''
- (ग्रें।) "कुछ कुछ" से कभी कभी "ग्रयोग्यता" का अर्थ पाया जाता है; जैसे, "कुछ तुमने कमाया, कुछ तुम्हारा भाई कमावेगा।"

१३४-जा-( दोनों वचन )।

हिंदी में संबंध-वाचक सर्वनाम एक ही है; इसलिए न्याय-शास्त्र को अनुसार इसका लच्चण नहीं बनाया जा सकता। भाषा-भास्कर की छोड़कर प्रायः सभी न्याकरणों में संबंध-वाचक सर्वनाम का लच्चण नहीं दिया गया। भाषा-भास्कर मे जो लच्चण % है वह भी स्पष्ट नहीं है। लच्चण के अभाव में यहाँ इस सर्वनाम के केवल विशेष धर्म लिखे जाते हैं।

(अ) "जो" के साथ "सो" वा "वह" का नित्य संबंध रहता है। "सो" वा "वह" निश्चयवाचक सर्वनाम है; परंतु संबंधवाचक सर्वनाम के साथ आने पर इसे नित्य-संबंधी सर्वनाम कहते हैं। जिस वाक्य में संबंध-वाचक मर्वनाम आता है उसका संबंध एक दूसरे वाक्य से रहता है जिसमें नित्य-संबंधी सर्वनाम आता है; जैसे, "जो बोले सो धी को जाय।" (कहा०)। "जो हरिश्चंद्र ने किया बहु तो अब कोई भी भारतवासी न करेगा।" (सत्य०)।

(आ)संबंध-वाचक ग्रीर नित्य-संबंधी सर्वनाम एक ही संज्ञा के बदले श्राते हैं। जब इस संज्ञा का प्रयोग होता है तब यह असंबंध-वाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जो कही हुई संज्ञा से कुछ वर्षन मिछाता है।" (भा० भा०)।

बहुधा पहले वाक्य में आती है और संबंध-वाजक सर्वताम दूसरे वाक्य में आता है; जैसे, "राजा भोष्मक का बड़ा बेटा जिसका नाम रुक्म था निपट मुँभलायके बेला।" (प्रेम०)। "यह नारी कीन है जिसका रूप वक्षों में भलक रहा है।" (शकु०)।

- (इ)जिस संज्ञा के बदले संबंध-वाचक धीर नित्य-संबंधी सर्वनाम भाते हैं उसके अर्थ की स्पष्टता के लिए बहुधा दोनों सर्वनामों में से किसी एक का प्रयोग विशेषण के समान होता है; जैसे, "क्या आप फिर उस परदे की डाला चाहने हैं जो सत्य ने मेरे साम्हने से हटाया?" (गुटकां०)। "श्रीकृष्ण ने उन लकीरों को गिना जो उसने खेंची थी।" (प्रेम०)। "जिस हरिश्चंद्र ने उदय से अस्त तक की प्रथ्वों के लिए धर्म न छोड़ा, उसका धर्म आध गज कपड़े के वास्ते मत छुड़ाओ।" (सत्य०)।
- (ई) नित्य-संबंधी "सी" की अपंचा "वह" का प्रचार अधिक है। कभी कभी उसके बदले "यह, "" ऐसा," "सब" और "कौन" अपते हैं; जैसे, "जिस शकुंतला ने तुम्हारं विना सीचे कभी जल भी नहीं पिया उसके तुम पति के घर जाने की आज्ञा दो।" (शकु०)। "संसार मे ऐसी कोई चीज़ न थी जो उस राजा के लिए अलभ्य होती।" (रघु०)। "वह कौनसा उपाय है जिससे यह पार्पा मनुष्य ईश्वर के कोप से छुटकारा पावे?" (गुटका०)। "सब लोग जो यह तमाशा देख रहे थं अचरज करने लगं।"
- (उ) कभी कभी संबंध-वाचक सर्वनाम अकेला पहले वाक्य में आता है श्रीर उसकी संज्ञा दृसरं वाक्य में बहुधा "ऐसा" वा "वह" के साथ आती है; जैसे, "जिसने कभी कोई पाप-कर्म

- नहीं किया था **ऐसे** राजा रघु ने यह उत्तर दिया।" (रघु०)। "प्रभु जो दीन्ह से। वर मैं पावा।" (राम०)।
- (अ) "जो" कभी कभी एक वाक्य के बदले (बहुधा उसके पीछे) ज्ञाता है; जैसे, "श्रा, वेग वेग चली श्रा, जिससे सब एक संग चेम-कुशल से कुटी में पहुँचे।" (शकु०)। "सोह के बदले उसमें सोना काम में श्रावे जिसमें भगवान भी उसे देखकर प्रसन्न हो जावें।" (गुटका०)।
- (ऋ) आदर श्रीर बहुत्व के लिए भी ''जो।' आता है; जैसे, ''यह चारों किवत्त श्री बाबू गोपालचंद्र के बनाए हैं जो किवता में अपना नाम गिरिधरदास रखते थे।'' ( सत्य० )। ''यहाँ तो वे ही बड़े हैं जो दृसरे की दोष लगाना पढ़ं हैं।'' (शकु०)।
- (ए) "जो" के साथ कभी कभी फारसी का संवंध-वाचक सर्व-नाम "कि" श्राता है (पर श्रव उसका प्रचार घट रहा है)। जैसे, "किसी समय राजा हरिश्चंद्र बड़ा दानी हो गया है कि जिसकी कीर्त्ति संसार मे श्रव तक छाय रही है।" (प्रेम०)। "कौन कौन से समय के फेरफार इन्हें फेलने पड़ं कि जिनसे ये कुछ के कुछ हो गए!" (इति०)।
- (एं.) कभी कभी संबंध-वाचक वा नित्य-संबंधी सर्वनाम का लोप होता है; जैसं, "हुआ सो हुआ।" (शकु०)। "जो पानी पीता है आपको असीस देता है।" (गुटका०)। कभी कभी दूसरे वाक्य ही का लोप होता है, जैसे "जो आझा।" "जो हो।"
- (भ्रो) समूह के अर्थ में संबंध-वाचक ग्रीर नित्य-संबंधी सर्व-नामों की बहुधा द्विरुक्ति होती है; जैसे, "त्यो हरिचंद जू

जो जो कहा से किया चुप है करि कोटि उपाई।" (सुंदरी०)। "कन्या के विवाह में हमें जो जो वस्तु चाहिए से सो सब इकट्टी करो।" (प्रेम०)।

(श्री) "जो" कभी कभी समुच्चय-बोधक के समान झाता है; श्रीर उसका अर्थ "यदि" वा "कि" होता है; जैसे, "क्या हुआ जो श्रव की लड़ाई में हारे।" (प्रेम०)। "हर किसी की सामर्थ नहीं जो उसका साम्हना करे।" (तथा)। "जो सच पृद्यों तो इतनी भी बहुत हुई।" (गुटका०)।

(क) "जो" के साथ अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी जोड़े जाते हैं।
"कोई" और "कुछ" के अर्थों मे जो अंतर है वही "जो कोई" और "जो कुछ" के अर्थों मे भी है; जैसे "जो केर्न्ड नल को घर मे घुसने देगा, जान से हाथ धोएगा!" (गुटका०)। "महाराज जेंग कुछ कहो बहुत समभ बूभ-कर कहिया।" (शकु०)।

१३५—प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामां का उपयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये दो हैं—कीन श्रीर क्या।

१३६—"कौन" श्रीर "क्या" कं प्रयोगों मे साधारण श्रंतर वही है जो "कंई" श्रीर "कुछ" के प्रयोगों मे है। (श्रं०—१३२–१३३)। "कौन" प्राणियों के लिए श्रीर विशेषकर मनुष्यों के लिए श्रीर विशेषकर मनुष्यों के लिए श्रीर 'क्या" चुद्र प्राणी, पदार्थ वा धर्म के लिए श्राता है, जैसं, "हे महाराज, श्राप कौन है?" (गुटका०)। "यह श्राशीर्वाद किसने दिया?" (शकु०)। "तुम क्या कर सकते हो?" "क्या समभते हां?" (सत्य०)। "क्या है?" "क्या हुआ?"

१३७—''कौन'' का प्रयाग नीचे लिखे अर्थों में होता है— (अ) निर्धारण के अर्थ में ''कौन'' प्राणी, पदार्थ और धर्म, तीनों के लिए आता है: जैसे.— "ह०—ते। हम एक नियम पर विकेंगे।" "ध०—वह **कीन** ?" ( सत्य० )।

"इसमे पाप कीन है और पुण्य कीन है।" (गुटका०)। "यह कीन है जो मेरे अंचल को नहीं छोड़ता!" (शकु०)। इसी अर्थ में "कै।न" के साथ बहुधा "सा" प्रत्यय लगाया जाता है; जैसे, "मेरे ध्यान मे नहीं आता कि महारानी शकुंतला कीनसी है।" (शकु०)। " तुम्हारा घर की।नसा है?"

- आ ) तिरस्कार के लिए; जैसे, " राकनेवाली तुम कीन हो।" (शक्क०)। "कीन जाने!" "स्वर्ग कीन कहे, आपने अपने सत्यवल से ब्रह्म-पद पाया।" (सत्य०)।
- (इ) आश्चर्य अथवा दुःख में; जैसे, "इसमे क्रोध की बात की निसी है।" "अरे! हमारी बात का यह उत्तर कीन देता है?" (सत्य०)। "अरे! आज सुके किसने लूट लिया!" (तथा)।
- (ई) " कौन " कभी कभी कियाविशेषण होता है; जैसे, "आपको सत्संग कीन दुर्लभ है ।" (सत्य०)।
- (उ) वस्तुओं की भिन्नता, श्रसंख्यता श्रीर तत्मंबंधी श्राश्चर्य दिखाने के लिए ''कौन'' की द्विकक्ति होती है; जैसे, ''सभा में कीन कीन श्रायं थे ?'' ''मैं किस किसकी बुलाऊँ !'' '' तूने पुण्यकर्म कीन कीनसे कियं हैं ? '' (गुटका०)।

१३८-- "क्या" नीचे लिखे श्रर्थों मे श्राता है-

(ग्र) किसी वस्तु का लचाण जानने के लिए; जैसे, "मनुष्य क्रया हैं ?" " आत्मा क्रया है ?" "धर्म क्रया है ?"

इसी अर्थ में कौन का रूप ''किसे'' या ''किसकी'' ''कहना'' किया के साथ आता है; जैसे, ''नदी किसे कहते हैं ?''

- (ग्रा) किसी वस्तु के लिए तिरस्कार वा ग्रनादर सृचित करने में; जैसे, "वह श्रादमी क्या राचस है !" "क्या हुग्रा जे। श्रव की लड़ाई में हारे !" (प्रेम०)। "भला हम दास लेके क्या करेंगे ?" (सत्य०)। "धन ते। क्या इस काम में तन भी लगाना चाहिये!" "क्या जाने।"
  - (इ) माश्चर्य मं; जैसे, "ऊषा क्या देखती है कि चहुँ मोर बिजली चमकने लगी!" (प्रेम०)। "क्या हुम्रा!" "वाह! क्या कहना है!"

इसी श्रर्थ में "क्या " बहुधा कियाविशेषण के समान श्राता है; जैसे, " घोड़े देखें क्या हैं, उड़ श्राय हैं।" (शकु०)। "क्या श्रन्छी बात है!"

- (ई) धमकी में; जैसे, "तुम यह क्या करते हैं। ! " "तुम यहाँ क्या बैठे हो।"
- (उ) किसी वस्तु की दशा बताने में; जैसे, "हम कौन थे क्या हो गये हैं ग्रीर क्या होंगे श्रभी !" (भारत०)।
- (फ) कभी कभी "क्या" का प्रयोग विस्मयादि-वोधक के समान होता है—
  - (१) प्रश्न करने के लिए; जैसे, "क्या गाड़ी चली गई ?"
  - (२) अप्रारचर्य सृचित करने के लिए, जैसे, "क्या तुमको चिह्न दिखाई नहीं देते !" (शकु०)।
- (ऋ) अशक्यता के अर्थ में भी "क्या" कियाविशेषण होता है; जैसे, "हिंसक जीव मुक्तें क्या मारेगें !" (रघु•)। "उसकें भारने से परलोक क्या बिगड़ंगा।" (गुटका०)।
- (ऋ) निश्चय कराने में भी "क्या" क्रियाविशेषण के समान श्राता है: जैसे, "सराजिनी—मां! मैं यह क्या बैठी हूँ।"

- (सरेा०)। "सिपाडी वहाँ क्या जा रहा है।" इन वाक्यों में "क्या" का अर्थ "अवश्य" वा "निस्संदेह" है।
- (ए) बहुत्व वा आश्चर्य में "क्या" की द्विरुक्ति होती है; जैसे, "विष देनेवाले लोगों ने क्या क्या किया ?" ( मुद्रा० ) । "मैं क्या क्या कहूँ !"
- (ऐ) क्या क्या। इन दुहरे शब्दों का प्रयोग समुखय-बोधक के समान होता है; जैसे, 'क्या मनुष्य, श्रीर क्या जीवजंतु, मैंने अपना सारा जन्म इन्हीका भला करने मे गॅवाया।'' (गुटका०)। (ग्रं०—२४४)

१३-६-दशांतर सृचित करने कं लिए "क्या से क्या" त्राता है, जैसे, "हम त्राज क्या से क्या हुए !" (भारत०)।

१४०—पुरुषवाचक, निजवाचक श्रीर निश्चयवाचक सर्वनामों में श्रवधारण के लिए ''ही'' ''ही'' वा ''ई'' प्रत्यय जोड़ते हैं; जैसे, मैं = मैंही, तू = तूही; हम = हमीं; तुम = तुम्ही; श्राप = श्रापही, वह = वहीं; सो = सोई; यह = यहीं; वे = वेहीं, ये = यहीं।

(क) अनिश्चय-वाचक सर्वनामों मे "भी" अन्यय जोड़ा जाता है, जैसे, "कोई भी." "कुछ भी।"

[टी०—हिंदी के भिक्ष भिक्ष व्याकरणों में सर्वनामां की संख्या श्रीर वर्गीकरण के संबंध में बहुत कुछ मत-भेद हैं। हिंदी के जो व्याकरण (ऐश्वरिंगटन, कैळाग, प्रीव्ज, श्रादि) अंगरेज विद्वानों ने जिखे हैं श्रीर जिनकी सहायता प्रायः सभी हिंदी व्याकरणों में पाई जाती है उनका उल्लेख करने की यहां श्रावश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी भी भाषा के संबंध में केवल वही छोग प्रमाण माने जा सकते हैं जिनकी बह भाषा है; चाहे उन्होंने श्रपनी भाषा का व्याकरण विदेशियों ही की सहायता से सीखा वा किखा हो। इसके मिबा यह व्याकरण हिंदी में किखा गया है, इसिलए हमें केवछ हिंदी में लिखे हुए क्याकरणों पर विचार करना चाहिए, यद्यपि उनमें भी कुछ ऐसे है जिनके

बेसकों की सामृत्याचा हिंदी नहीं है। पहले इस इन व्याकरयों में दी हुई सर्वनाओं की संख्या का विचार करेंगे।

सर्वनामों की संख्या "माषा—प्रमाकर" में बाठ, 'हिंदी व्याकरया' में सात और 'हिंदी बाल-बोध व्याकरया" में कोई सन्नह है । ये तीनों व्याकरया श्रीरों से पीछे के हैं; इसिलिए हमें समालोचना के निमित्त इन्होंकी बातों पर विचार करना है। इन के सिवा अधिक पुस्तकों के गुग्य-दोष दिखाने के लिए इस पुस्तक में स्थान की संकीर्णता है।

- () भाषा-प्रभाकर-में, तू, वह, यह, जो, सो, कोई, कीन।
- (२) हिंदी-व्याकरण -म, तू, श्राप, यह, वह, जो, कीन।
- (३) हिंदी-बालबोध-व्याकरण-में, तू, वह, जो, सो, कौन, क्या. यह, कोई, सब, कुछ, एक, दूसरा, दोनों, एक दूसरा, कई एक, घाप।

"भाषा-प्रभाकर" में "क्या", "कुछु' और "आए" श्रष्ठम श्रष्ठम सर्वनाम नहीं माने गये हैं, सदापि सर्वनामों के वर्णन में इनका श्रर्थ दिया गया है। इसमें भी "श्राव" का केवल श्रादर-सूचक प्रयोग बताया गया है। फिर श्रामे श्रव्यों में "क्या" श्रीर "कुछु" का उल्लेख किया गया है; परंतु वहाँ भी इनके संबंध में कोई बात स्पष्टता से नहीं तिखी गई। ऐसी श्रवस्था में समा-लोचना करना वृथा है।

''हिंदी-व्याकरणा' मे ''सो', 'कोई'', ''क्या'' श्रीर ''कुछ'' सर्वनाम नहीं मान गये हैं। पर लेखक ने पुस्तक में सर्वनाम का जो लल्ल् \* दिया है उसमें इन शब्दों का श्रंतर्भाव होता है; श्रीर उन्होंने स्वयं एक स्थान में (पृष्ट प्र) ''कोई'' को सर्वनाम के समान लिखा है; फिर न जाने क्यों यह शब्द मी सर्वनामों की स्वी में नहीं रक्खा गया? 'क्या' श्रीर 'कुछ' के विषय में अव्यय होने की संभावना हो भी सकती है; पर ''सो'' श्रीर 'कोई'' के विषय में किसीको भी संदेह नहीं हो सकता; क्योंकि इनके रूप श्रीर प्रयोग ''वह'', ''जो', ''कौन'' के कम्मून पर होते हैं। जान पडता है कि मराठी में ''कोण' शब्द परनवाचक श्रीर श्रानश्चयवाचक दोनों होने के कारण लेखक ने ''कोई'' के रूप श्रीर प्रयोग श्राह परंतु हिंदी में ''कीन'' श्रीर ''कोई'' के रूप श्रीर प्रयोग श्राह परंतु हिंदी में ''कीन'' श्रीर ''कोई'' के रूप श्रीर प्रयोग श्राह श्रीर ''कोई'' के रूप श्रीर प्रयोग श्राह श्रीर ''सोई'' ले रूप श्रीर प्रयोग श्राह श्रीर ''सोई' ले रूप श्रीर प्रयोग श्राह परंतु हिंदी में ''कीन'' श्रीर ''कोई'' के रूप श्रीर प्रयोग श्राह परंते हैं; पर इन बहुत-से शब्दों में केवल दो या तीन के प्रयोग का से ग्री हैं, श्रीर उनमें भी ''कुछ'',

<sup>ं &#</sup>x27;'सर्वनाम उसे कहते हैं जो नाम के बदले में भाषा हो।'

''क्या'' चीर ''सो'' का नाम तक नहीं है। विना किसी वर्शिकरण के (बाहे वह पूर्वत्वा न्याय-सम्मत न हो) केवळ वर्यामाला के कम से ११० अध्यवों की सूची हे हैने से उनका स्मरण कैसे रह सकता है चीर उनके प्रयोग का न्या आन हो सकता है? यदि किसी शब्द को केवल ''धम्बय' कहने से काम चल सकता है तो फिर ''विकारी' राकों के जो भेद सज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और किया लेखक ने माने हैं, उन सबकी भी क्या आवश्यकता है ?

"हिंटी-बाल-बोध व्याकरण" में सर्वनामों की संख्या सबसे अधिक है। जेखक ने ''कोई'' भीर ''कुछ्'' के साथ ''सब'' को अनिश्चय-वाचक सर्वनाम माना है; श्रीर "पुक", "दूसरा", "दोने", "पुक दूसरा" ''कर्ड एक'' श्रादि का विश्रयवासक सर्वनाओं में किसा है। ये सब शब्द बधार्थ में विशेषण हैं: क्योंकि इनके रूप और प्रयोग विशेषसों के समान होते हैं। ''एक लडका'', ''दस लडकें' और ''सब लडकें', इन वाक्यांशों में संज्ञा के अर्थ के संबंध से ''एक'', ''इस'' और ''सब'' का प्रयोग स्थाकरण में एक ही सा है-प्रथात तीनों शब्द "लड़का" संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करते हैं। इसलिए यदि ''दस'' विशेषण है ते। ''सब'' भी विशेषका है। हाँ, कभीकभी विशेष्य के लाप होने पर उत्पर किसे शब्दों का प्रयोग संज्ञाक्रों के समान होता है। पर प्रयोग की किसता कीर भी कई शब्द-भेदों में पाई जाती है। इसने इन सब शब्दों की विशेषण मानकर एक श्राहम ही वर्ग में रक्खा है। जिन शब्दों की बाल-बोध-स्पाकरण के कर्ता ने निश्चयवाचक सर्वनाम माना है वे सर्वनाम माने जाने एर भी निश्चय-वाचक नहीं हैं। उदाहरण के लिए "एक" श्रीर "दसरा" शब्द लीजिये। इनका धयोग ''के।ई'' के समान होता है जो धनिश्चय-वाचक है। पर जब ''एक'' वा ''वृसरा'' केवल संख्या वा क्रम का बोधक होता है तब वह भवश्य निश्चय-वाचक विशेषण ( वा सर्वनाम ) होता है: परंत समाले चित प्रस्तक में इन सर्वनामों के प्रयोगों के उदाहरण नहीं हैं: इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि लेखक ने किस अर्थ में इन्हें निश्चय-घाचक माना है।

इन उदाहरको से स्पष्ट है कि ऊपर कही हुई तीनों पुस्तकों में जो कई शब्द सर्वनामें। की सूची में दिये गये हैं श्रवा छोड़ दिये गये हैं उनके लिए कोई प्रवाह कारण नहीं है। श्रव सर्वनामें। के वर्गीकरण का कुछ विचार करना चाहिए।

"भाषा-प्रभाकर" भीर "हि दी-बाल-बाध ब्याकरण" में सर्वनामें। के

पिष पाँच भेद माने गये हैं, पर दोनों में निजवाचक सर्वनाम न श्रस्त्रण माना गया है और न किसी भेद के श्रंतर्गत लिखा गया है। यश्चपि सर्वनामें। के विवेचन में इसका कुड़ उल्लेख हुआ है, पर वहां भी "श्वादर-सूचक" के श्रन्यपुरुष का प्रयोग नहीं बताया गया। इस इस श्रन्थाय में बता खुके है कि हिंदी में "श्राप" एक श्रस्त्रण सर्वनाम है जो मूल में निजवाचक है श्रीर उसका एक प्रयोग श्वादर के लिए होता है। दोनों पुस्तकों में "सो" संबंध-वाचक लिखा गया है; पर यह सर्वनाम "वह" का पर्यायवाची होने के कारण यथार्थ में निश्रय-वाचक है श्रीर कभी कभी यह संबंध-वाचक सर्वनाम 'जी?" के बिना भी श्वाता है।

"हिंदी-व्याकरण" में संस्कृत की देखादेखी सर्वनामी के भेद ही नहीं किये गये हैं; पर एक दो स्थाना में (ए० ६०—६१) "निज-सूचक आप" शब्द का उपयोग हुआ है जिससे सर्वनामी के किसी न किसी वर्गीकरण की धावश्यकता जान पड़ती हैं। फिरन जाने लेखक ने इसका वर्गीकरण क्यों अनावश्यक समसा ?]

१४१—''यह,'' ''बह,'' ''सो,'' ''जो'' और ''कांन'' के कप ''इस,'' ''उम,'' ''तिम,'' जिम'' और किम'' के कंख 'स'' के स्थान में ''तना'' आदेश करने से परिमाण-वाचक विशेषण और ''इ'' को ''ऐ'' तथा ''उ'' को ''वै'' करके ''सा'' आदेश करने से गुणवाचक विशेषण बनते हैं । दूसरे मार्चनामिक विशेषणों के समान ये शब्द भी प्रयोग में कभी सर्वनाम और कभी विशेषण होते हैं । इनके प्रयोग आगो विशेषण के अध्याय में लिखे जायेंगे।

( ११४ )

# नीचे के कोठे में इनकी व्युत्पत्ति समभाई जाती है-

| सर्वनाम | रूप | परिमाखवाचक<br>विशेषण | गुग्रावाचक<br>विशोषण |
|---------|-----|----------------------|----------------------|
| यह      | इस  | इतना                 | ऐसा                  |
| वह      | उस  | उतना                 | वैसा                 |
| स्रो    | तिस | तितना                | तैसा                 |
| जो      | जिस | जितना                | जैसा                 |
| कौन     | किस | कितना                | कैसा                 |

# सर्वनामीं की व्युत्पत्ति।

१४२—हिंदी के सब सर्वनाम प्राकृत के द्वारा संस्कृत से निकले हैं; जैसे,

| संस्कृत    | प्रा <u>कृ</u> त | हिंदी      |
|------------|------------------|------------|
| भ्रहम्     | भ्रम्ह           | मैं, हम    |
| त्वम्      | तुम्ह            | तृ, तुम    |
| एष:        | एम्र             | यह, ये     |
| स:         | सो               | सो, वह, वे |
| य:         | जो               | जो         |
| <b>क</b> : | को               | कौन        |
| किम्       | किम्             | क्या       |
| कोऽपि      | कोबि             | कोई        |

| संस्कृत | <b>प्राकृत</b> | हिंदी    |
|---------|----------------|----------|
| चात्मन् | ग्रप           | झाप      |
| किञ्चित | किंचि          | <b>₹</b> |

## तीसरा भ्रष्याय।

## विश्वेषण।

· १४३—जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं; जैसे, बड़ा, काला, दमाल, भारी, एक, हो, सब, इत्यादि।

[ टी॰—"हिंदी-स्थाकरण' में संज्ञा के तीन भेद किए गये हैं—नाम, सर्वनाम और विशेषण । तूसरे स्थाकरणों में भी विशेषण संज्ञा का एक उपमेद माना गया है। इसिक्षण यहाँ यह प्रश्न है कि विशेषण एक प्रकार की संज्ञा है ज्ञाया एक अक्षण शब्द-भेद है। इस शंका का समाधान यह है कि सर्वनाम के समान विशेषण भी एक प्रकार की संज्ञा ही है; स्थोंकि विशेषण भी वस्तु का अप्रयम्भ नाम है। पर इसको अलग राज्य-भेद मानने का यह कारण है कि इसका उपयोग संज्ञा के जिना नहीं हो सकता और इससे संज्ञा का केवल अर्म स्थित होता है, ''काला'' कहने से घोड़ा, कपषा, वाण, आदि किसी भी वस्तु के अर्म की भावना मन में उरपन्न हो सकती है, परंतु उस अर्म का नाम ''काला'' नहीं है; किंतु ''कालापन'' है। जब विशेषण अकेला जाता है तब इससे पदार्थ का बोध होता है और उसे संज्ञा कहते है। इस समय इसमें संज्ञा के समान विकार भी होते है; जैसे, ''इसके खड़ों का यह संकर्ण है।'' ( शक्र ) ।

सब विशेषण विकारी शब्द नहीं हैं; परंतु विशेषणों का प्रयोग संज्ञाओं के समान हो सकता है; और उस समय इनमें रूपांतर भी होता है। इसिकप् विशेषण को ''विकारी शब्द'' कहना उचित है। इसके सिवा कोई कोई खेखक संस्कृत की चाल पर विशेषण के अनुसार विशेषण का भी रूपांतर करते हैं; जैसे, ''मूर्तिमती यह सुदरता है।'' (क॰ क॰)। ''पुरवासिनी कियां।'' (रघु०)।

विशेषण संज्ञा की व्याप्ति मर्गादित करता है—हस विक का अर्थ यह है कि विशेषण रहित संज्ञा से जितनी वस्तुओं का बोध होता है उनकी संख्या विशेषण के बोग से कम हो जाती है। "घोड़ा" शब्द से जितने प्राणियों का बोध होता है उतने प्राणियों का बोध "काळा घोड़ा," शब्दों से नहीं होता। "घोड़ा" शब्द जितना व्यापक है उतना "काळा घोड़ा" शब्द नहीं है। "घोड़ा" शब्द की व्याप्ति (विकार) "काळा" शब्द से मर्यादित (संकुचित) होती है; अर्थात् "घोड़ा" शब्द अधिक प्राणियों का बोधक है और "काजा घोड़ा" शब्द उससे कम प्राणियों का बोधक है।

"हिंदी-बाल-बोध-च्याकरण" में विशेषण का यह लच्चण दिया हुआ है— "संज्ञावाचक शब्द के गुणों को जतानेवाले शब्द को गुणवाचक शब्द कहते हैं।" इस परिभाषा में धब्यासि दोष हैं, क्योंकि कोई कोई विशेषण केवल संख्या और कोई कोई केवल दशा प्रगट करते हैं। फिर "गुण" शब्द से इस लच्चण में धतिन्यासि दोष भी आ सकता है, क्योंकि भाववाचक संज्ञा भी "गुण" जतानेवाली है। इसके सिवा इस लच्चण में "संज्ञा" के लिए व्यर्थ ही "संज्ञा-वाचक शब्द" और "विशेषण" वा "गुणवाचक" के लिए "गुणवाचक शब्द" साथा गया है।

१४४—क्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ जो विशेषण श्राता है वह उस संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित नहीं करता; जैसे, पतिव्रता सीता, प्रतापी भोज, दयालु ईश्वर, इत्यादि । इन उदाहरणों मे विशेषण संज्ञा के श्रर्थ को केवल स्पष्ट करते हैं। "पतिव्रता सीता" वही व्यक्ति है जो 'सीता' है। इसी प्रकार "भोज" श्रीर "प्रतापी भोज" एकही व्यक्ति के नाम हैं। किसी शब्द का श्रर्थ स्पष्ट करने के लिये जो शब्द श्रात हैं वे समानाधिकरण कहाते हैं (श्रं०—५६१)। उत्पर के वाक्यों में "पतिव्रता," "प्रतापी" श्रीर "दयालु" समानाधिकरण विशेषण हैं।

१४५—जातिवाचक संज्ञा के साथ उसका साधारण धर्म सृचित करनेवाला विशेषण समानाधिकरण होता है; जैसे, मूक पशु, अबोध बचा, काला कौआ, ठंढी वर्फ, इत्यादि। इन उदाहरणों में विशेषणों के कारण संज्ञा की ज्यापकता कम नहीं होती।

- १४६—विशेषक के योग से जिस संज्ञा की ज्याप्ति मर्यादित होती है उस संज्ञा को विश्वेष्य कहते हैं; जैसे, ''ठंढो हवा चली'' —इस वाक्य में 'ठंढो' विशेषक भीर 'हवा' विशेष्य है।
- (क) विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है—
  (१) संज्ञा के साथ, (२) किया के साथ। पहले प्रयोग को
  विशेष्य-विशेषण श्रीर दूसरें को विधंय-विशेषण कहते हैं। विशेष्यविशेषण विशेष्य के साथ श्रीर विधंय-विशेषण किया के
  साथ श्राता है; जैसे, "ऐसी सुडील चीज़ कहीं नहीं बन
  सकती।" (परी०)। "हमे तो संसार सूना देखं पड़ता है।"
  (सत्य०)। "यह बात सच है।"
- (स) विधंय-विशेषण समानाधिकरण होता है; जैसं, "यह ब्राह्मण चपला है।" इस वाक्य में 'यह' शब्द के कारण "ब्राह्मण" संज्ञा की व्यापकता घटती है; परंतु "चपल" शब्द उस व्यापकता को ग्रीर कम नहीं करता। उससे ब्राह्मण के विषय में केवल एक नई बात—चपलता—जानी जाती है।

१४७—विशेषण के मुख्य तीन भेद किये जाते हैं—(१) सार्व-नामिक विशेषण, (२) गुग्गवाचक विशेषण ग्रीर (३) संख्यावाचक विशेषण ।

[सूचना—यह वर्गीकरण न्याय-दृष्टि से नहीं, किंतु उपयोगिता की दृष्टि से किया गया है। सार्वनामिक विशेषण सर्वनामों से बने हैं; इसिक्य दृत्यर विशेषणों से उनका एक श्रष्टम वर्ग मानना उचित है। फिर, व्यवहार में गुणु श्रौर संख्या भिन्न भिन्न धर्म हैं, इसिक्य इन दोनों के विचार से विशेषण के श्रीर दो भेड-- गुणवाचक श्रीर संख्यावाचक किए गये हैं।]

## (१) सार्वनामिक विशेषण।

१४८ - पुरुषवाचक श्रीर निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर शंष सर्वनामों का प्रयोग विशेषण के समान होता है। जब ये शब्द अकेले आते हैं, तब सर्वनाम होते हैं और जब इनके साथ संज्ञा आती है तब ये विशेषण होते हैं; जैसे "नौकर आया है; वह बाहर खड़ा है।" इस वाक्य में 'वह' सर्वनाम है; क्योंकि वह "नौकर" संज्ञा के बदले आया है। "वह नौकर नहीं आया"—यहाँ "वह" विशेषण है; क्योंकि "वह" "नौकर" संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है; अर्थात् उसका निश्चय बताता है। इसी तरह "किसीको बुलाओ" और "किसी बाह्यण का बुलाओं"—इन बाक्यों में "किसी" कमशः सर्वनाम और विशेषण है।

१४-८—पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम (में, तू, श्राप) संज्ञा के साथ धाकर उसकी व्याप्ति मर्यादित नहीं करते; जैसे, ''मैं मोहनलाल इकरार करता हूं।'' इस वाक्य में 'मैं'' शब्द विशेषण के समान ''माहनलाल'' संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित नहीं करता, कितु यहाँ मोहनलाल शब्द ''मैं'' के धर्ष को स्पष्ट करने के लिये धाया है। कोई कोई यहाँ ''मैं'' को विशेषण कहेगे; परंतु यहाँ मुख्य विधान 'मैं' के विषय में है धीर किया भी उसीके अनुसार है। जो विशेषण विशेष्य के साथ आता है उस विशेषण के विषय मे विधान नहीं किया जा सकता। इसलिए यहाँ ''मैं'' धीर ''मोहनलाल'' समानाधिकरण शब्द हैं; विशेषण और विशेष्य नहीं हैं। इसी तरह ''लड़का आप आया था''—इस वाक्य मे ''आप' शब्द विशेषण नहीं हैं; कितु ''लड़का'' संज्ञा का समानाधिकरण शब्द हैं।

१५०-सार्वनामिक विशेषण व्युत्पत्ति के अनुसार दो प्रकार के होते हैं-

(१) मूल सर्वनाम, जो बिना किसी रूपांतर के संज्ञा के साथ आते हैं; जैसे, यह घर, वह लड़का, कोई नौकर, कुछ काम, इत्यादि। (ग्रं०—११४)।

(२-) यैगिक सर्वनाम (ग्रं०—१४१), जो मूल सर्वनामी में प्रत्यय लगाने से बनते हैं ग्रीर संज्ञा के साथ ग्रातं हैं; जैसे—ऐसा ग्राहमी, कैसा घर, उतना काम, जैसा देश वैसा भेष, इत्यादि।

१५१—मूल सार्वनामिक विशेषणों का श्रर्थ बहुधा सर्वनामें ही के समान होता है; परंतु कही कही उनमें कुछ विशेषता पाई जाती है।

- (ग्र) "वह" "एक" के साथ आकर श्रनिश्चय-वाचक होता है; जैसे, "वह एक मनिहारिन ग्रा गई थी।" (सत्य०)। [सूचना—गध में 'सो' का प्रयोग बहुधा विशेषण के समान नहीं होता।]
- (आ) "कीन" और "कोई" प्राधी, पदार्थ वा धर्म के नाम के साथ श्राते हैं; जैसे, कौन मनुष्य ? कीन जानवर ? कौन कपड़ा ? कौन बात ? कोई मनुष्य ? कोई जानवर ? कोई कपड़ा ? कोई बात ? इत्यादि ।
- (इ) ग्राश्चर्य में "क्या" प्राची, पदार्थ वा धर्म तीनों के नाम के साथ ग्राता है, जैसे, "तुम भी क्या ग्रादमी हो।" "यह क्या लकड़ी है।" "क्या बात है।" इस्रादि।
- (ई) प्रश्न में ''क्या'' बहुधा भाववाचक संज्ञाओं के साथ आता है; जैसे, क्या काम ? क्या नाम ? क्या दशा ? क्या सहा-यता ? क्या कारण ? इत्यादि ।
- (उ) "कुछ" संख्या, परिमाग्य श्रीर श्रानिश्चय का बीधक है। संख्या श्रीर परिमाग्य के प्रयोग श्रागं लिखे जायँगे। श्रानिश्चय के श्रर्थ में "क्या" के समान "कुछ" बहुधा भाववाचक • संज्ञाश्रों के साथ श्राता है; जैसे, कुछ बात, कुछ डर, कुछ विचार, कुछ उपाय, इत्यादि।
- १५२ यौगिक सार्वनामिक विशेषणो के माथ जब विशेष्य नहीं रहता तब उनका प्रयोग संज्ञाश्रों के समान होता है; जैसे,

- "इतने मे ऐसा हुआ;" "जैसा करोगं वैशा पाओगे;" "जैसे को तैसा मिले।"
- (ग्र) "ऐसा" का प्रयोग कभी कभी "यह" के समान वाक्य के बदलें मे होता है; जैसे, "ऐशा कब हो सकता है कि मुभे भी दोष लगे।" (गुटका०)।
- (ग्रा) "ऐसा वैसा" तिरस्कार के ग्रर्थ में श्राता है; जैसे, "मैं ऐसे वैसे को कुछ नहीं समकता।" "राजा दिलीप कुछ ऐसा वैसा न था।" (रघु०)। "ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए।"
- १५२—(१) यौगिक संबंध-वाचक (सार्वनामिक) विशेषणा के साथ बहुधा उनके नित्य-संबंधी विशेषण श्राते हैं; जैसे, "जैसा देश वैसा भेष।" "जितनी चादर दंखी उतना पैर फैलाश्री।"
- ( ग्र ) कभी कभी किसी एक विशेषण के विशेष्य का लीप होता है;
  जैसे, "जितना मैंने दान दिया उतना तो कभी किसीकं
  ध्यान मे न ग्राया होगा।" (गुटका०)। "जैसी बात
  ग्राप कहते हैं वैसी कोई न कहेगा।" "हमारं ऐसे पदाधिकारियों को शत्रु उतना संताप नहीं दंतं जितना
  दूसरों की सम्पत्ति ग्रीरकीर्त्त।" ( मत्य० )।
- (ग्रा) दोनों विशेषणों की द्विरुक्ति से उत्तरात्तर घटती बढ़ती का बीध होता है, जैसे, जितना जितना नाम बढ़ता है उतना उतना मान बढ़ता है।" "जैसा जैसा काम करोगं वैसे वैसे दाम मिलेंगं।"
- (इ) कभी कभी "जैसा" श्रीर "ऐसा" का उपयोग "समान" (संबंध-सूचक) के सदृश होता है; जैसे, "प्रवाह उन्हें ताकृष का जैसा रूप दे देता है।" (सर्०)। "यह श्राप ऐसे महात्माओं का काम है।" (सत्य०)।

- (ई) ''जैसा का तैसा"—यह विशेषण-वाक्यांश ''पूर्ववत्" के भर्ष में भ्राता है; जैसे, ''वे जैसे के तिसे वने रहे।"
- (२) यौगिक प्रश्न-वाचक (सार्वनामिक) विशेषण (कैंसा श्रीर कितना) नीचे लिखे श्रशों में श्राते हैं—
- (ग्र) आश्चर्य में; जैसे ''मनुष्य कितना धन देगा ग्रीर याचक कितना लेंगे।'' (सत्य०) : ''विद्या पाने पर कैसा ग्रानंद होता है।''
- (आ) ''ही" (भी) के साथ अनिश्चय के अर्थ मे, जैसे, ''र्छा केसी ही सुशीलता से रहे, फिर भी लोग चवाव करते हैं।" (शक्क०)। ''(वह) कितना भी दं, पर मतोष नहीं होता।" (सत्य०)।

१५४--परिमाणवाचक सार्वनामिक विशेषण बहुवचन में संख्यावाचक होतं हैं, जैसं, ''इतने गुणज्ञ ग्रीर रसिक लोग एकत्र हैं।'' (सत्य०)। ''मेरे जितने प्रजा-जन है उनमें से किसीको भकाल मृत्यु नहीं श्राती।'' (रघु०)।

- (अ) "कितने ही" का प्रयोग "कई" के अर्थ में होता है; जैसे, "पृथ्वी के कितने ही अंश धीरे धीरे उठते जाते हैं।"(सर०)। "कितने" के साथ कभी कभी "एक" जांडा जाता है, जैसं, "कितने एक दिन पीछं फिर जरासंध उतनी ही सेना ले चढ़ आया।" (प्रेम०)।
- १५५—योगिक सार्वनामिक विशेषण कभी कभी किया-विशेषण होते हैं; जैसे, "तू मरने से दूतना क्यों डरता है ?" "वैदिक लोग जितना भी अच्छा लिखें तो भी उनके अचर अच्छे नही होते।" (मुद्रा०)। "मुनि ऐसे कोधी हैं कि बिना दिचणा मिले शाप देने को तैयार होंगे।" (सत्य•)। "मृग-छीने कैसे निधड़क चर रहे हैं।" (शकु०)।

(ग्र) "इतने में" क्रिया-विशेषण—वाक्यांश है; ग्रीर उसका अर्थ "इस समय में" होता है; जैसे, "इतने में ऐसा हुआ।" (ग्रा) "वैसे ही" का अर्थ "स्वभाव से" या "सेंतमेत" होता है; जैसे, "सूर्यकांति मिण का स्वभाव है कि वैसे ते। त्रूने में ठंढी लगती है।" (शकु०)। "यह किताब मुक्ते वैसे ही मिली।"

१५६—''निज'' श्रीर ''पराया'' भी सार्वनामिक विशेषण है; क्योंकि इनका भी प्रयोग बहुधा विशेषण के समान होता है; ये देानों श्रर्थ में एक दृसरे के उलटे हैं। ''निज'' का श्रर्थ ''श्रपना'' श्रीर ''पराया'' का श्रर्थ ''दृसरे का'' है, जैसे, निज देश, निज भाषा, निज गृह (राम०), पराया घर, पराया माल, इत्यादि।

# (२) गुणवाचक विशेषण।

१५७--गुगावाचक विशेषणों की संख्या ग्रीर सब विशेषणां की अपेचा ग्रधिक रहती है। इनके कुछ मुख्य ग्रर्थ नीचे दिये जाते हैं-

काल--नया, पुराना, ताजा, भूत, वर्त्तमान, भविष्य, प्राचीन, अगला, पिछला, मौसमी, आगामी, टिकाऊ, इत्यादि ।

स्थान-लंबा, चैाड़ा, ऊँचा, नीचा, गहरा, सीधा, सकरा, तिरछा, भीतरी, बाहरी, ऊजड़, स्थानीय, इत्यादि।

**आकार**—गोल, चैकोर, सुडौल, ममान, पोला, सुंदर, नुकीला, इत्यादि।

रंग-लाल, पीला, नीला, हरा, सफोद, काला, बैंगनी, सुनहरी, चमकीला, धुँधला, फीका, इत्यादि।

दशा—दुबला, पतला, मोटा, भारी, पिघला, गाढ़ा, गीला, सुखा, घना, ग़रीब, उद्यमी, पालतू, रोगी, इत्यादि ।

गुण-भला, बुरा, उचित, अनुचित, मच, भूठ, पापी, दानी, न्यायी, दुष्ट, सीधा, शांत, इत्यादि।

१५८—गुग्रवाचक विशेषणों के साथ हीनता के अर्थ में "सा" प्रत्यय जोड़ा जाता है; जैसे, "बड़ासा पेड़," "जँचीसी दोवार," "यह बांदी खोटीसी दिखती है।" "उसका सिर कुछ भारीसा हो गया।"

[ सूचना-सा = प्राकृत, सरिसो, संस्कृत, सदशः । ]

१५६—''नाम'' (वा ''नामक''), ''संबंधी'' श्रीर ''रूपी'' संज्ञा के साथ मिलकर विशेषण होते हैं; जैसे, ''बाहुक-नाम सारधी,'' 'परंतप-नामक राजा,'' ''घर-संबंधी काम,'' ''तृष्णा-रूपी नदी,'' इत्यादि।

१६०—''सरीखा'' संज्ञा श्रीर सर्वनाम के साथ संबंध-सूचक होकर श्राता है, जैसे, ''हरिश्चंट्र सरीखा दानी,'' ''मुक्त सरीखे लोग'' इत्यादि । इसका प्रयोग कुछ कम हो चला है।

१६१—''ममान'' (सदश)श्रीर ''तुल्य'' (बराबर) का प्रयाग कभी कभी संबंध-सृचक के समान होता है। जैसे, ''उसका ऐन घडं के समान बड़ा था।'' (रघु०)। ''लड़का श्रादमी के बराबर दै।डा।''

(ग्रा) ''यंग्य'' (लायक) संबंध-सूचक के समान आकर भी बहुधा विशेषण ही रहता है; जैसे, मेरं **योग्य** काम काज लिखियेगा।''

१६२— गुण्वाचक विशेषण के बदले बहुधा संज्ञा का संबंध-कारक द्याता है; जैसे, "चक्क भगड़ा" = घर का भगड़ा, "जंगली जानवर" = जंगल का जानवर, इत्यादि।

१६३ — जब गुणवाचक विशेषणों का विशेष्य ल्लप्त रहता है तब उनका प्रयोग संज्ञाओं के समान होता है (ग्रं० — १०६); जैसे, ''क्वों ने सच कहा है।" (सत्य०)। ''दीनों को मत सताम्रो।" ''सहज में," "ठंढे में" इत्यादि।

(ग्र) कभी कभी विशेषण अकेला आता है और उसका ख्रुप्त विशेष्य अनुमान से समक्त लिया जाता है; जैसे—''महाराज जी ने खटिया पर लंबी तानी।'' (शिव०)। ''बापुरे बटोही पर बड़ी कड़ी बीती।'' (ठेठ०)। ''जिसके समज्ञ न एक भी विजयी सिकन्दर की चली।'' (भारत०)।

## (३) संख्यावाचक विशेषण।

१६४—संख्यावाचक विशेषण के मुख्य तीन भंद हैं-(१) निश्चित संख्यावाचक,(२) अनिश्चित संख्यावाचक और(३) परिणाम-बाधक।

## (१) निश्चित संख्या-वाचक विशेषण।

१६५—निश्चित सख्यावाचक विशेषणो से वस्तुत्रो की निश्चित संख्या का बोध होता है; जैसे, एक लड़का, पच्चीस रुपये, दसवाँ भाग, दूना मोल, पाँचों इंद्रियां, हर त्रादमी, इत्यादि ।

१६६—निश्चित संख्या-वाचक विशेषणों कं पाँच भेद हैं—(१) गणनावाचक, (२) क्रमवाचक, (३) त्रावृत्तिवाचक, (४) समुदाय-वाचक ग्रीर (५) प्रत्यंक-बोधक।

१६७—गणनावाचक विशेषणों के दंा भेद हैं— (ग्र) पूर्णांक-बांधक ; जैसे, एक, दा, चार, सी, हज़ार । (ग्रा) अपूर्णांक-बांधक ; जैसे, पाव, श्राधा, पीन, सवा । (ग्रा) पूर्णांक-बांधक ।

१६ — पूर्णांक-बोधक विशेषण दो प्रकार से लिखे जाते हैं —(१) शब्दों मे, (२) अंकों में । बड़ी बड़ी संख्याएँ अंकों में लिखी जाती हैं; परंतु छोटी छोटी संख्याएँ और अनिश्चित बड़ी संख्याएँ बहुधा शब्दों में लिखी जाती हैं। विधि और संवत् को अंकों ही में लिखते हैं। उदा०—"सन् १६०० तक तेले भर सोने की दस तेले चाँदी मिलती थो । सन् १७०० में अर्थात् सी बरस बाद तेले भर सोने की चीदह तेले मिलने लगी।" (इति०)। "सात वर्ष के अंदर १२ करोड़

रुपये सात जंगी जहाजों श्रीर छ: जंगी क्रूजर्स के बनाने में धीर खर्च किये जायेंगे !'' (सर०)।

१६८ -- पूर्णीक-बोधक विशेषणों के नाम ग्रीर ग्रंक नीचे दिये जाते हैं-

|         |      |                    | <del></del> | 1               |            |              | <del></del> |
|---------|------|--------------------|-------------|-----------------|------------|--------------|-------------|
| पुक     | 1    | छुडबीस             | २६          | हक्यावन         | स ३        | छिद्द त्तर   | <b>७</b> ६  |
| हो      | ₹    | सत्ताईस            | २७          | बावन            | ४२         | सतहत्तर      | હહ          |
| तीन     | ą    | श्रहाईस            | २=          | तिरपन           | ५३         | ग्रठहत्तर    | ও⊏          |
| चार     | ક્ષ  | <b>इं</b> तीस      | २६          | चीवन            | १४         | <b>उनासी</b> | 3 છ         |
| पांच    | ¥    | तीस                | ३०          | पचपन            | ५५         | श्रस्सी      | ㅈㅇ          |
| छु:     | ¥    | इकतीस              | <b>३</b> १  | छुप्पन          | <i>५</i> ६ | इक्यासी      | <b>=</b> ١  |
| सात     | و    | बत्तीस             | ३२          | सत्तावन         | <b>২</b> ৩ | बयासी        | 드ર          |
| धाउ     | =    | तेंसीस             | <b>₹</b> ₹  | भ्रहावन         | र⊏         | तिरासी       | 도 원         |
| नौ      | 3    | चौंतीस             | ३४          | उनसठ            | ४६         | चौरासी       | ೯೪          |
| दस      | 90   | पैंतीस             | ३४          | साठ             | ६०         | पचासी        | =+          |
| ग्यारह  | 99   | इतीस               | ३६          | इकसठ            | ६१         | छियासी       | <b>≖</b> ξ  |
| बारह    | 3 8  | सैंतीस             | ३ ७         | बासट            | ६ २        | सतासी        | = ಅ         |
| तेरह    | 93   | भ्रड़तीस           | १८          | तिरसठ           | € ₹        | श्रहासी      | 22          |
| चौदह    | 88   | <b>उंता</b> लीस    | 3.8         | चौंसठ           | ६४         | नवासी        | <b>도</b> 8  |
| पंद्रह  | 14   | चालीस              | ४०          | <b>पें</b> सठ   | ६४         | नव्वे        | 60          |
| सोलह    | 9 Ę  | इकतालीस            | 8 8         | छियासर          | ६६         | इक्यानवे     | 8 9         |
| सन्नह   | 9 9  | बयालीस             | ४२          | सड़सठ           | ६७         | बानवे        | ६२          |
| श्रठारह | 1=   | तेंतालीस           | ४३          | <b>अड़स</b> ठ   | Ę۳         | तिरानवे      | 83          |
| उन्नीस  | 3 6  | चौवालीस            | 88          | <b>उनह</b> स्तर | ६१         | चौरानवे      | <b>£</b> 8  |
| बीस     | २०   | पैंताबीस           | ४४          | सत्तर           | 90         | पंचानवे      | ६४          |
| इक्कीस  | ર ૧  | <b>छियाली</b> स    | ષ્ઠદ        | इकहत्तर         | 9          | छियानवे      | <b>१६</b>   |
| बाईस    | २२   | सैंतालीस           | ૪૭          | बहत्तर          | ७२         | मत्तानवे     | ह ७         |
| तेईस    | २३   | <b>श्र</b> ड़तालीस | ४८          | तिहत्तर         | 93         | श्रट्टानवे   | 8=          |
| चौबीस   | , 58 | उनचास              | 88          | चौहत्तर         | @ <b>8</b> | निसानवे      | 8.8         |
| पश्चीस  | २४   | पचास               | ४०          | पचहत्तर         | 64         | सौ           | १००         |

१७०--दहाई की संख्याओं मे एक से लेकर आठ तक श्रंकों

का ज्यारक दहाइयों के पहले होता है; जैसे, ''चै।-दह,'' चै।-बीस,'' 'पैं-तीस,'' 'पैं-तालीस'' इत्यादि ।

(क) दहाई की संख्या सूचित करने में इकाई छीर दहाई के अंकों का उचारण कुछ बदल जाता है; जैसे,

> दल = रह । हो = बा. ब। बीस = ईस । तीन = ते, तिर, ति । तीस - तीस। चार = ची. चीं । चालीस = साबीस । पांच = पंद. पच. पचास = वन, पन। पें. पंच । सार = सर । षः ≕सो. छ। सप्तर = इप्तर । सात = सत, सें, सड । अस्सी = आसी : भार = श्रर, श्रद्ध । मार्चे = सर्वे ।

१७१—बीस से लेकर अस्सी तक प्रत्येक दहाई के पहले की संख्या सूचित करने के लिये उस दहाई के नाम के पहले "उन" शब्द का उपयोग होता है, जैसे, उन्नीस," "उंतीस," "उनसठ," इत्यादि। यह शब्द संस्कृत के "ऊन" शब्द का अपभंश है। "नवासी" और "निन्नानवे" में कमशः और "नव" और "निन्नाण जोड़े जाते हैं। संस्कृत में इन संख्याग्रेमं के रूप "नवाशीति" और "नवनवति" हैं।

१७२—सो से उपर की संख्या जताने के लियं एक से अधिक शब्दों का उपयोग किया जाता है; जैसे, १२५ = "एक सी पचीस," २७५ = "दो सी पचहत्तर" इत्यादि।

(भ) सौ भीर दो सौ के बीच की संख्याएँ प्रगट करने के लिये कभी कभी छोटी संख्या की पहले कहकर फिर बड़ी संख्या बोलते हैं। इकाई के साथ "ग्रेगतर" (सं०—उत्तर = ग्राधिक) ग्रीर दहाई के साथ "ग्रा" जोड़ा जाता है; जैसे, "ग्रोतर सी" = १०८, "चालीसा सौ" = १४०, इत्यादि । इनका प्रयोग बहुधा गणित स्रीर पहाड़ों में होता है ।

१७३—नीचे लिखी संख्याश्रीं के लिए श्रलग श्रलग नाम हैं— १००० = हजार (सं० सहस्र )।

१०० हजार = लाख।

१०० लाख = करोड ।

१०० करोड = अर्ब।

१०० सर्व = खर्व ।

(श्र) खर्ब से उत्तरोत्तर सौ सौ गुनी संख्याओं के लिये क्रमशः नील, पद्म, शंख ग्रादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन संख्याओं से बहुधा श्रसंख्यता का बीध होता है।

( ग्रा ) ग्रपूर्वा क-बोधक विशेषण ।

१७४--- अपूर्णा क-बोधक विशेषण से पूर्ण-संख्या के किसी भाग का बोध होता है; जैसे, पाव = चौथाई भाग; पान = तीन भाग; सवा = एक पूर्णा के श्रीर चौथाई भाग, अढ़ाई = दे पूर्णांक श्रीर आधा, इत्यादि।

(ग्र) दूसरे अपूर्णांक-बोधक शब्द ग्रंश (सं०), भाग वा हिस्सा (फ़ा०) शब्द के उपयोग से सूचित होते हैं; जैसे, तृतीयांश वा तीसरा हिस्सा वा तीसरा भाग, दी पंचमांश (पॉच भागों में से दी भाग), इत्यादि। तीसरे हिस्से की "तिहाई" ग्रीर चैथि हिस्से की "तिहाई" भी कहते हैं।

१७५-- अपूर्णांक-बोधक विशेषणों के नाम और श्रंक नीचे लिखे जाते हैं--

> पोब = 1, है सवा = १1, १ है ग्राभा = 11, है डेढ़ = १11, १ है पोन = 111, है पोने दें = १111, १ है

अदाई या ढाई = २॥,२३ साढ़े तीन = ३॥, ३३

- (अ) एक से अधिक संख्याओं के साथ पाव और पौन सूचित करने के लिये पूर्णांक-बोधक शब्द के पहले क्रमशः ''सवा'' (सं० सपाद) और ''पौने'' (सं० पादीन) शब्दों का उप-यंग किया जाता है; जैसे, ''सवा दे।'' = २ दे; ''पौने तीन'' = २ दे; इत्यादि।
- ( भ्रा ) तीन श्रौर उससे ऊपर की संख्याश्रों में भ्राधे की श्रिधिकता सूचित करने के लिये 'साढ़ें" (सं०-सार्ध) का उपयाग होता है; जैसे, 'साढ़ें चार" = ४३; ''साढ़ें दस" = १०६; इत्यादि।

[स्वना--''पाने'' श्रीर ''साढ़े'' शब्द कभी श्रकेले नहीं श्राते। ''सवा श्रकेटा १ के लिए श्राता है।]

१७६—सौ, हज़ार, लाख, इत्यादि संख्याश्रों मे भी श्रपूर्णांक-बोधक शब्द जोड़ं जाते हैं; जैसे, "मवा सौ" = १२५; ढाई सौ = २५०; "साढ़े तीन हज़ार" = ३५००, "पौने पाँच साख्यः = ४७५०००; इत्यादि ।

१७७—-श्रपूर्णांक-बोधक शब्द माप-ते।ल-वाचक संज्ञाओं के साथ भी ब्राते हैं; जैसे, ''सवा सेर,'' ''डेढ़ गज़,'' ''पौने तीन के।स,'' इत्यादि।

१७८—कभी कभी अपूर्णांक-वेधक संज्ञा आनों के हिसाब से भी सूचित की जाती है; जैसे, "इस साल चौदह आने फ़सल हुई है।" "इस व्यापार में मेरा चार आने हिस्सा है।" इत्यादि।

१७<del>८</del>—गग्रनावाचक विशेषगो के प्रयोग मे नीचे लिखी विशेष-ताएँ हैं—

( अ ) पूर्णांक-बोधक विशेषण के साथ एक लगाने से ''लगभग'' का अर्थ पाया जाता है; जैसे, ''दस एक आदमी,'' ''चालीस एक गायें,'' इत्यादि। "सौ एक" का अर्थ "सौ के लगभग" है; परंतु "एक सौ एक" का अर्थ "सौ और एक" है।

भनिश्चय भशवा अनादर के अर्थ में "ठो" जोड़ा जाता है; जैसे दोठो रोटियाँ, पचासठो भादमी ।

[ सूचना---क चता में ''व्क'' क बदले बहुषा 'क' कोडा जाता है; जैले, चली छ-सातक हाथ, ''दिन द्वेंक तें''। (सत०)।]

- (भा) एक के भ्रानिश्चय के लिये उसके साथ भाद या भाध लगाते हैं; जैसे एक भाद टोपी, एक-भाध कवित्त । एक भीर भाद (भाय) में बहुधा संधि भी हो जाती है; जैसे, एकाद, एकाध।
- (इ) भ्रनिश्चय के लिए कोई भी दो पूर्णांक-बोधक विशेषण साथ साथ भाते हैं; जैसे, "दो-चार दिन में," "दस-बीस रुपये", "सी-दो-सी भ्रादमी," इत्यादि।

"डेढ़ दो", " अढ़ाई-तीन" आदि भी बोलते हैं। "उन्नोस-बोस" कहने से कुछ कमी समभी जाती है; जैसे, 'बीमारी अब उद्वीस-बीस है"। "तीन-पाँच" का अर्थ "लड़ाई" है और "तीन-तेरह" का अर्थ "तितर-बितर" है।

(ई) ''बांस'', ''पचास'', ''सैकड़ा'', ''हज़ार'', ''लाख'' श्रीर ''करोड़'' में श्रों जोड़ने से श्रनिश्चय का बेध होता है; जैसे ''बी ों श्रादमी'', ''पचासों घर'', ''सैकड़ों रुपयं'', ''हज़ारों बरस'' ''करोड़ों पंडित'', इत्यादि।

[ सुचना---एक लेखक हिंदी "करोड़" शब्द के साथ "श्रॉ" के बदसे फ़ारसी का "हा" प्रत्यय जोड़कर "करोड़हा" बिखते हैं, जो श्रशुद्ध है।]

१८० --- क्रम-वाचक विशेषणसे किसी वस्तुकी क्रमानुसार गणना का बोध होता है; जैसे, पहला, दूसरा, पाँचवाँ, बीसवाँ, इत्यादि। (अ) क्रम-वाचक विशेषण पूर्णक-बोधक विशेषणों से बनते हैं। यहते चार क्रम-वाचक विशेषण नियम-रहित 🕻; जैसे,

एक = पहला

तीन = तीसरा

दो = दूसरा

चार = चौथा

( ग्रा ) पाँच से लेकर ग्रागे के शब्दों में "वाँ" जोड़ने से कम-वाचक विशेषण वनते हैं: जैसे.

पाँच = पाँचवाँ

दस = दसवां

छ: = ( छठवॉ ) छठा

पंद्रह = पंद्रहवॉ

ष्पाठ = श्राठवॉ

पवास = पचासवाँ

- (इ) सी से ऊपर की संख्याओं में पिछले शब्द के अंत में वॉ लगाते हैं; जैसे, एक सी तीनवॉ, दो सी श्राठवॉ, इत्यादि।
- (ई) कभी कभी संस्कृत क्रम-वाचक विशेषणों का भी उपयोग होता है; जैसे प्रथम (पहला), द्वितीय (दूसरा), तृतीय (तीसरा), चतुर्थ (चौथा), पंचम (पाँचवाँ), षष्ठ (छठा). दशम (दसवाँ)।
- ( च ) तिथियों के नामों में हिंदी शब्दों के सिवा कभी कभी संस्कृत शब्दों का भी उपयोग होता है; जैसे, हिंदी—दूज, तीज. चौथ, पाँचें, छठ, इत्यादि। संस्कृत—द्वितीया, कृतीया. चतुर्थी, पंचमी, षष्ठो, इत्यादि।
- १८१ आष्ट्रितिवाचक विशेषण से जाना जाता है कि उसकं विशेष्य का वाच्य पदार्थ के गुना है; जैसे, दुगुना, चीगुना, दस-गुना, सीगुना, इत्यादि।
- ( ध्र ) पूर्णांक बोधक विशेषण के आगे ''गुना'' शब्द लगाने सं आवृत्ति-वाचक विशेषण बनते हैं। ''गुना'' शब्द लगाने के पहले दो से लेकर आठ तक संख्याओं के शब्दों में आव स्वर का कुछ विकार होता है; जैसे,

दो = दुगुना वा दूना

छः = छ्राना

तीन = तिगुना चार = चौगुना पाँच = पचगुना सात = सवगुना भाठ = भठगुना नौ = नौगुना

( आ ) परव वा प्रकार के अर्थ में 'हरा' जोड़ा जाता है; जैसे, इक्षहरा, दुहरा, तिहरा, चीहरा, इत्यादि ।

(इ) कभी कभी संस्कृत के भावृति-वाचक विशेषणों का भी उपयोग होता है; जैसे, द्विगुण, त्रिगुण, चतुर्गुण, इत्यादि।

(ई) पहाड़ों में भावित्त-बाचक श्रीर श्रपूर्ण-संख्या-बोधक विशेषणों के रूपों में कुछ श्रंतर हो जाता है, जैसे,

द्ना--द्ने, द्नी।

सवा-सवाम ।

तिगुना---तिया, तिरिक।

डेष्-डेबदे ।

चौगुना-चौक ।

महाई---अदाम ।

पँचगुना--पंचे।

ख्युना---वक

सतगुना-सते ।

श्रहगुना---श्रहे ।

नौगुनाः-नर्वा, नर्वे ।

द्सगुना-इहाम।

[सूचना—इन शब्दों का उचारण भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है।]

१८२ - समुदाय-वाचक विशेषणों से किसी पूर्णिक-बोधक संख्या के समुदाय का बोध होता है; जैसे, दोनों हाथ, चारों पाँव. आठों लड़कें, चालीमों चोर, इत्यादि।

- (ग्र) पूर्णांक-बोधक विशेषणों के ग्रागे 'ग्रों', जोड़ने से समुदाय-व्यचक विशेषण बनते हैं; जैसे, चार-चारों, दम-दसों, सोजह-सोजहों, इत्यादि। छ: का रूप 'छग्रों' होता है।
- (आ) "देा" से "दोनों" बनता है। 'एक' का समुदाय-वाचक रूप "अकेला" है। "दोनों" का प्रयोग बहुधा सर्वनाम के

समान होता है; जैसे, "दुविधा में दीनों गयं, माया मिली न राम।" "सकेला" कभी कभी किया-विशेषण के समान स्नाता है; जैसे, "विपिन स्नकेलि फिरहु केहि हेतू।" (राम०)। स्विना—''कों" प्रत्यय सनिरवय में भी साता है (सं०-१७६-ई)।

(इ) कमी कभी समुदायवाचक विशेषण की द्विरुक्ति भी होती है, जैसे, "पाँचों के पाँचों ग्राहमी चले गये।" "दोनों के दोनों लड़के मूर्ल निकले।"

(ई) समुदाय के अर्थ में कुछ संज्ञाएँ भी आती हैं; जैसे, जांड़ा, जांड़ी = दो। गंडा = चार या पाँच। दहाई = दस। गाही = पाँच। कोड़ो, बीसा, बीसी = बीस। चालीसा = चालीस। बत्तोसी = बतीस। सैकड़ा = सौ। छका = छ:। दर्जन (अं०) = बारह।

(ख) युग्म (दो), पंचक (पॉच), अष्टक (आठ) आदि संस्कृत समुदाय-वाचक संज्ञाएँ मा प्रचार में हैं।

१८३—प्रत्येक-कोधक विशेषण से कई वस्तुकों में से प्रत्येक का बोध होता है; जैसे "हर घड़ो", "हर एक ब्रादमी", "प्रति-जन्म", "प्रत्येक बालक", "हर स्राठवे दिन", इत्यादि।

"हर" के बदले कभी कभी उर्दू "फ़ी" म्राता है; जैसे, क़ीमव फ़ी जिल्द ।—)।

- ( ग्र ) गणना-त्राचक विशेषणों की द्विरुक्ति से भी यही ग्रर्थ निकलता है, जैसे, "एक-एक लड़के की ग्राधा-ग्राधा फल मिला।" "दवा हो-दी घंट के बाद दी जाते।"
- (भा) भ्रपूर्शिक-बोधक विशेषणों में मुख्य शब्द की द्विरुक्ति होती है; जैसे "सवा-सवा गज", "हाई-हाई सी रूपये", "पीने दो-दो मन", "साढ़े पाँच-पाँच हजार", इत्वादि

#### (२) अनिश्चित संख्याबाचक विशेषण।

१८४—जिस संख्या-वाचक विशेषण से किसी निश्चित संख्या का वोध नहीं होता उसे भनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं; जैसे, एक, दूसरा, ( अन्य, धौर ) सब ( सर्व, सकल, समस्त, कुल ) बहुत ( अनेक, कई, नाना ) अधिक ( ज्यादा ), कम, कुछ, आदि, ( इत्यादि, वगैरह ), अमुक, ( फ़लाना ), कै।

श्मनिश्चित संख्या के श्मर्थ में इनका प्रयोग बहुवचन में होता है। श्रीर श्रीर विशेषणों के समान ये विशेषण भी संज्ञा के समान उपयोग में आते हैं; श्रीर इनमें से कोई कोई परिमाण-बोधक विशेषण भी होते हैं।

- (१) ''एक'' पूर्णींक-बोधक विशोषण हैं; परंतु इसका प्रयोग बहुधा श्रनिश्चय के लिए होता है।
- (प्र) "एक" से कभी कभी "कोई" का अर्थ पाया जाता है; जैसे.
  "सक दिन ऐसा हुआ"। "हमने सक बात सुनी है।"
- (भा) जब ''एक'' (विशेष्य के बिना) संज्ञा के समान भाता है तब उसका प्रयोग कभी कभी बहुवचन के अर्थ में होता है; श्रीर दृसरे वाक्य मे उसकी द्विरुक्ति भी होती है, जैसे, ''इक प्रविशहिं इक निर्गमहिं।'' (राम०)। ''एक रोता है श्रीर एक हँसता है।''
- (इ) "एक" कभी कभी 'केवल' के अर्थ में किया-विशेषण होता है; जैसे, "एक आधा सेर आटा चाहिए"। "एक तुम्हारे ही दुख से हम दुखी हैं।"
- (ई) "एक" के साथ "सा" प्रत्यय लगाने से "समान" का म्रर्थ पाया जाता है; जैसे, "दोनों का रूप स्कस्त है।"
- (उ) म्रानिश्चय के म्रार्थ में "एक" कुछ सर्वनामों ग्रीर विशेषणों में जाड़ा जाता है; जैसे, कोई एक, कुछ एक, दस एक, कई एक, कितने एक, इत्यादि।

(क) "एक एका कभी कभी "यह नहाँ के अर्थ में निरमय-बामक सर्वनाम के समान साता है; जैसे, "पुनि वंदीं शारद सुर-सरिता।

युगल पुनीत मनीहर चरिता ॥ मञ्जन पान पापहर **एका** ।

कहत सुनत इक इर अविवेका ॥"--(राम०)।

- (२) ''दूसरा'' ''दो'' का कम-वाचक विशेषण है। यह "प्रकृत प्राणी या पदार्थ से भिन्न'' के मर्थ में माता है; जैसे, ''यह दूसरी बात है।'' ''द्वार दूसरे दीनवा उचित न तुलसी तेर ।'' (तु० स०)। ''दूसरा'' के पर्यायवाची ''ग्रन्य'' भ्रीर ''ग्रीर' हैं; जैसे, ''ग्रन्य पदार्थ'', ''ग्रीर जाति।''
- (भ्र) कभी कभी "दूसरा" "एक" के साथ विचित्रता (तुलना) के अर्थ में संज्ञा के समान भ्राता है; जैसे "एक जलता मांस मारे तृष्णा के मुँह में रख लेता है.....श्रीर दूसरा उसीको फिर फट से खा जाता है।" (सत्य०)।
- (आ) "एक—एक" के समान "एक—दूसरा" श्रयवा "पहला— दूसरा" पहले कही हुई देा वस्तुश्रों का क्रमानुसार निश्चय सूचित करता है; जैसे, "प्रतिष्ठा के लिये दो विद्याएँ हैं, स्क शक्षविद्या श्रीर दूसरी शास्त्रविद्या। पहली बुढ़ापे में हँसी कराती है, परंतु दूसरी का सदा श्रादर होता है।"
- (इ) ''एक-दूसरा'' यौगिक शब्द है और इसका प्रयोग ''आपस'' के अर्थ में होता है। यह बहुधा सर्वनाम के समान (संज्ञा' के बदले में) आता है, जैसे, ''लड़के एक-दूसरे से लड़ते हैं।"
- (ई) ''ग्रीर'' कभी ,कभी ''ग्रधिक संख्या'' के अर्थ में भी भाता है: जैसे, ''मैं श्रीर भाम खूँगा।"

- (ड) "भीड् का भीर" विशेषत्व-वाक्यांश है श्रीर उसका भर्ष 'भिन' होता है, जैसे; उसने श्रीर का श्रीर काम कर दिया।
- (क) ''झीर'' समुचय बोधक भी होता है; जैसे, ''हवा चली स्वीर प्कृती गिरा।'' (फ्रं०—२४४)।
- (श्र) ''कोई'', ''कुछ'', ''कीन'' धीर ''क्या'' के साथ भी ''धीर'' श्राता है; जैसे, ''धसल चेर कोई श्रीर है।'' ''मैं कुछ श्रीर कहूँगा।'' ''तुम्हारे साथ श्रीर कीन है ?'' ''मरने के सिवा श्रीर क्या होगा।''
- (३) "सव" पूरी संख्या सूचित करता है, परंतु मिनिश्चित रूप से। "सव" में पाँच भी शामिल है धौर पचास भी। इसका प्रयोग बहुधा बहुवचन संज्ञा के साथ होता है; जैसे, "सब लड़के।" "सब कपड़े।" "सब भीड़।" "सब प्रकार।"
- ( ग्र ) संज्ञा-रूप में इसका प्रयोग ''संपृष्ण प्राणी वा पदार्थ'' के अर्थ मे श्राता है; जैसे, ''सब यही बात कहते हैं।'' ''सब के दाता राम।'' ''श्रात्मा सब में ज्याप्त है।'' ''मैं सब जानता हूँ।''
- (आ) "सव" के साथ "कोई" ग्रीर "कुछ" ग्राते हैं। "सब कोई" ग्रीर "सब कुछ" के ग्रर्थ का ग्रंतर "कोई" ग्रीर "कुछ" (सर्वनामो) के ही समान है; जैसे, "सब कोई ग्रपनी बड़ाई चाहते हैं।" (शकु०) "हम समभते सब कुछ हैं।" (सस्र०)।
- (इ) "सब का सब" विशेषण वाक्यांश है; श्रीर इसका प्रयोग "समस्तता" के श्रर्थ में होता है, जैसे, "सब के सब लड़के स्रीट श्राये।"
- (ई) ''सब'' के गर्यायवाची ''सर्व,'' ''सकल'', ''समस्त'' धीर ''कुल'' हैं। इन शब्दों का उपयोग बहुधा विशेषस ही के समान होता है।

- (४) ''बहुत' ''बोड़ा'' का उसटा है। ''जैसे मुससमान वे बहुत कीर हिंदू वे बोड़े।'' (सर०)।
- (भ) "बहुत" के साथ "से" ग्रीर "सारे" जेड़ने से कुछ भिषक संख्या का बेधि होता है; जैसे, "बहुतसे लोग ऐसा समभते हैं।" "बहुत-सारे लड़के।" यह पिछला प्रयोग प्रांतीय है।
- (भा) ''बहुत'' के साथ ''कुछ'' भी भाता है। ''बहुत कुछ'' का भर्थ प्राय: ''बहुतसे'' के समान है; जैसे, ''बहुत कुछ भादमी भाये थे।''
- (इ) "ग्रानेक" (ग्रान् + एक) "एक" का उत्तटा है। इसका प्रयोग कम भ्रानिश्चित संख्या के लिए होता है। "ग्रानेक" भीर "कई" प्राय: समानार्थी हैं। उदा०—"ग्रानेक जन्म", "कई रंग". इत्यादि। "ग्रानेक" में विचित्रता के श्रर्थ में बहुधा "ग्रों" जोड़ देते हैं; जैसे, "ग्रानेकों राग", "ग्रानेकों" मनुष्य, इत्यादि।
- (ई) "कई" के साथ बहुधा "एक" द्याता है। "कई एक" का द्यर्थ प्राय: "कई प्रकार का" है द्यीर उसका पर्यायवाची "नाना" है; जैसे, "कई एक ब्राह्मण", "नाना बुच", इत्यादि।
- (५) ''श्रधिक'' श्रीर ''इयादा'' तुलना में श्राते हैं; जैसे, "श्रधिक रुपया'', ''र्यादा दिन'', इत्यादि।
- (६) "कम'' " ज्यादा" का उलटा है धीर इसीके समान तुलना में भाता है; जैसे, "इम यह कपड़ा कम दामों मे बेचते हैं।"
- (७) "कुछ" अनिश्चय-वाचक सर्वनाम होने के सिवा (अं०— १३३, १५१-ड) संख्या का भी द्योतक है। यह "बहुत" का उल्लटा है; जैसे, "कुछ लोग", "कुछ फल", "कुछ तारे", इत्यादि।
- (८) ''भ्रादि'' का अर्थ ''श्रीर ऐसे ही दूसरे'' है। इसका प्रयोग संज्ञा भीर विशेषण दोनों के समान होता है, जैसे, ''भ्राप

मेरी दैवी और मानुनी फ्रादि सभी आपतियों के नाश करनेवाले हैं।" (रघु०)। "विद्यानुरागिता, उपकारिप्रयता, द्वादि गुळ जिसमें सहज हों।" (सत्य०)। "इस युक्ति से उसको टोपी, रूमाल, घड़ी, छड़ी, फ्रादि का बहुधा फायदा हो जाता था।" (परी०)। "आदि" के पर्याय-वाचक "इसादि" और वगैरह" हैं। "वगैरह" उर्दू (ग्ररवी) शब्द है; हिदी में इसका प्रयोग कचित् होता है। "इसादि" का प्रयोग बहुधा किसी विषय के कुछ उदाहरणों के परचात् होता है; जैसे, "खबरदार इत्यादि कहता हुआ।" (सत्य०)। "द्वोपन इत्यादि दोहा पढ़ता है।" (रज्ञा०)। "क्या हुआ, क्या देखा, इत्यादि ।" (भाषा-सार०)। पठन, मनन, चेाषणा, इत्यादि सब शब्द यही गवाही देते हैं।" (इति०)।

[स्वना— 'श्रादि'', ''इत्यादि'' सीर'' सगैरह'' शब्दों का उपयोग बार बार करने से सेखक की ग्रासावधानी और अर्थ का अनिश्चय स्वित होता है। एक उदाहरण के पश्चाद श्रादि, सीर एक से ग्राधिक के बाद इत्यादि लाना चाहिए: जैसे, घर श्रादि की स्थवस्था ; कपड़े, भोजन, इत्यादि का प्रशंध।

- (६) "श्रमुक" का प्रयोग "कोई एक" (श्रं०-१३२-उ) के अर्थ मे होता है; जैसे, "श्रादमी यह नहीं कहते कि स्रमुक बात, स्रमुक राय या स्रमुक सम्मति निर्दोष है।" (खा०)। "श्रमुक" का पर्या-यवाची "फलाना" ( उर्दू--फ़लॉ) है।
- (१०) "कै" का ग्रर्थ प्रश्नवाचक विशेषण "कितने" के समान है। इसका प्रयोग संज्ञा की नाई कचित् होता है; जैसे, "कै लड़के", "कै श्राम", इत्यादि।

## (३) परिमाण बाधक विशेषण।

१८५--परिमाण बोधक विशेषणों से किसी वस्तु की नाप या तील का बोध होता है; जैसे, झीर, सब, सारा, समूचा, अधिक (ज्यादा), बहुत, बहुतेरा, कुछ (ग्रस्प, किंचित्, ज़रा), कम, श्रोड़ा, पूरा, अधूरा, यथेष्ट, इत्यादि ।

(म्र) इन शब्दों से केवल स्मनिश्चित परिमाण का बोध होता है: जैसे, ''श्रीर घी लाग्ने।'', ''सब धान'', ''सारा कुटुंब'', ''बहुतेरा काम'', ''चाड़ी बात'', इसादि।

(ब्रा) ये विशेषण एकवचन संज्ञा के साथ परिमाण-बीधक श्रीर बहुवचन संज्ञा के साथ श्रनिश्चित संख्यावाचक होते हैं; जैसे,

परिमाण-बोधक श्राविश्चित संख्यावाधक
बहुत दूध बहुत श्रादमी
सब जंगल सब पेड़
सारा देश सारे देश
बहुतेरा काम बहुतेरे उपाय
पूरा श्रानंद पूरे टुकड़े

''ग्रल्प'', ''किंचित'' भीर ''ज़रा'' केवल परिमाण-वाचक हैं।

- (इ) निश्चित परिमाण बताने के लिए संख्यावाचक विशेषण के साथ परिमाण-बोधक संज्ञात्रों का प्रयोग किया जाता है; जैसे, ''दो सेर घी,'' चार गज़ मलमल'', ''दस हाथ जगह''. इत्यादि।
- (ई) परिमाख-बाधक संज्ञान्त्रों में ''श्रों'' जोड़ने से उनका प्रयोग श्रानिश्चित-परिमाख-बोधक विशेषणीं के समान होता है; जैसे ढेरों इलायचो, मनों धी, गाड़ियों फल, इत्यादि।
- (उ) एक का परिमास सूचित करने के लिए परिमास-बोधक संज्ञा के साथ "भर" प्रत्यय जोड़ देते हैं; जैसे,

एक गज़ कपड़ा = गज़-भर कपड़ा । एक तोला सोना = तेले-भर सोना ।

#### , स्क हाथ जगह = हाथ-भर जगह।

(ऊ) कोई कोई परिमाखबोधक विशेषस एक दूसरे से मिलकर आते हैं; जैसे,

"बहुत-सारा काम", "बहुत-कुछ श्राशा" "थोड़ा-बहुत लाभ,।" "कम-ज्यादा श्रामदनी"।

- (ऋ) "बहुत", "थोड़ा", "ज़रा", "ऋधिक" ( ज़्यादा ) कं सौथ निश्चय के अर्थ में "सी" प्रत्यय जोड़ा जाता है; जैसे, "बहुतसा लाभ", "थोड़ीसी विद्या", ''जरासी बात" "ऋधिकसा बल"। इत्यादि।
- (ए) कोई कोई परिमाणवाचक विशेषण कियाविशेषण भी होते हैं;
  जैसे, "नल ने दमयंती को बहुत समफाया।" (गुटका०)।
  "यह बात तो कुछ ऐसी बड़ी न थी।" (शकु०)। "जिनको
  ग्रीर सारे पदार्थों की अपेचा यश ही आधिक प्यारा है।"
  (रष्ठ०)। "लकीर और सीधी करो।" "यह सोना योड़ा
  ग्वोटा है।" "थोड़े" का अर्थ प्राय: "नहीं" के बराबर
  होता है; जैसे, "हम लड़ते योड़े हैं।"

# र्संख्या-वाचक विशेषणों की व्युत्पत्ति।

१८६—हिदी कं सब संख्यायाचक विशेषण प्राकृत के द्वारा संस्कृत से निकले हैं; जैसे,

| <b>#</b> o | भा <b>॰</b> | हिं•       | , सं॰     | সা•            | हि •         |
|------------|-------------|------------|-----------|----------------|--------------|
| एक         | <b>克服</b>   | एक         | विंशति    | वीस <b>ई</b>   | वीस          |
| हिं        | दुवे        | दो         | त्रिंशत्  | तीसभा          | तीस          |
| त्रि       | तिण्य       | तीन        | चस्वारि श | त् चत्ताबीसा   | चालीस        |
| चतुर्'     | वसारि       | चार        | पञ्चाशत   | पण्णासा        | पचास         |
| पश्चम्     | पञ्च        | qांच       | षष्टि     | सहि            | साठ          |
| षट्        |             | <b>%</b> : | सप्तति    | सत्तरी         | ससर          |
| ससम्       | सत्त        | सात        | भ्रशीति   | <b>ग्रासीई</b> | <b>अस्सी</b> |

| चडम्                      | षाह                    | बाद                        | नवःसि                           | म <b>ाष्</b>                     | मध्ये                    |
|---------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| सबस्                      | गम                     | मी                         | शत                              | सद्य                             | सी                       |
| दशस्                      | दस                     | इस                         | सहस्र                           | सहस                              | सङ्ख                     |
| प्रयम<br>द्वितीय<br>तृतीय | पठमो<br>बुद्दम<br>तह्म | <br>पहला<br>सूसरा<br>सीसरा | <b>चतुर्थे</b><br>पञ्चम<br>पञ्च | <b>च</b> उरथे<br>पंचमे।<br>छट्ठो | चौथा<br>पांचर्वा<br>छुठा |

िटी - हिंदी के अधिकांश व्याकरणों में विशेषणों के भेद थीर उपभेद नहीं किये गये । इसका कारण कवाचित् वर्गी-करण के न्याय-सन्तत प्राधार का सभाव हो । विशेषकों के वर्गीक स्त का कारता हम इस अध्याय के आर भ में जिला भाषे हैं। इनका वर्गी बरका केवल "भाषातरवदी वे हा" में पाया जाता है. इविलिए इस अपने किये हुए भेटों का मिलान इसी पुरनक में दिये गए भेदों से करते हैं। इस पुस्तक में "संख्या-विशेषण" के पांच मेद किये गर्ये हैं--(१) संख्याबाचक (२) समृहवाचक (३) क्रमशाचक (४) ग्रावृत्ति-बाचक थीर (१) संस्थाशवाचक । इनमें 'संस्था-विशेषण'' थीर 'संस्था-वायक" एक ही अर्थ के दो नाम हैं जो क्रमशः जाति और उनकी उपनाति को दिये गये हैं। इससे नामों की गड़बड़ के सिवा कोई लाभ नहीं है। फिर "संख्यांश-वाचक" नाम का जो एक भेद है उसका समावेश "संख्या-वाचक" में हो जाता है, क्योंकि दोनों भेड़ो के प्रवेश समान हैं। जिप प्रकार पुक, दें।, तीन, भादि शब्द वस्तुश्रों की संस्था सुचित काते हैं उसी प्रकार भाषा, वीन, सवा, भादि भी संख्या सु वित करनेवाले हैं। इसके सिवा भनिश्चित संख्या-बावक विशेषण "भाषा-तस्य दीपिक।" में स्वीकार ही नहीं किया गया। उसके कुछ उदाहरण इस पुस्तक में 'सामान्य सर्वनाम'' के नाम से काये है, परंत उनके विशेषशीभृत प्रयोग का कहीं उक्तेख ही नहीं है। प्रत्येक-श्रोधक विशे-पण के विषय में भी "भाषा-तत्व-दीविका" में कुछ नहीं कहा गया। इसने -संक्या-वाचक विशेषण के सब मिळाकर सात मेद नीचे किसे प्रनुसार किये हैं -



यह वर्गीकरण भी बित्हल निर्दोष नहीं है. परंकु इसमे प्रायः सभी संख्या-पाचक विशेषण श्रा गये है; श्रीर रूर तथा श्रर्थ में एक वर्ग दूसरे से बहुचा मिक्र है।]

# चौथा यघ्याय।

#### क्रिया।

्र १८७—जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे किया कहते हैं; जैसे, "हरिण भागा," "राजा नगर में आये" "में जाऊँगा," "वास हरी होती है" ≯ पहले वाक्य में हरिण के विषय में "भागा" शब्द के द्वारा विधान किया गया है; इसलिए "भागा" शब्द किया है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में "झाये", तीसरे वाक्य में "जाऊँगा" और वैश्वे वाक्य में "होती है" शब्द से विधान किया गया है; इसलिए "आयं" "जाऊँगा" और "होती है" शब्द से विधान किया गया है; इसलिए "आयं"

१८८--जिस मृल शब्द में विकार होने से किया बनती है उसे धातु कहते हैं; जैसे, "भागा" किया में " धा " प्रत्यय है जो "भाग" मृल शब्द में लगा है; इमलिए "भागा" किया का धातु "भाग" है। इसी तरह "धायं" किया का धातु "आग", "जाऊँगा"

- किया का घातु "जा", श्रीर "होती है" किया का घातु "हो" है। (ध) घातु के धंत में "ना" जोड़ने से जो शब्द बनता है उसे किया का साधारख रूप कहते हैं; जैसे "भाग-ना, धा-ना, जा-ना, हो-ना," इत्यादि। कोई कोई भूल से इसी साधारख रूप को घातु कहते हैं। कोश में भाग, धा, जा, हो, इत्यादि घातुओं के बदले किया के साधारख रूप, भागना, धाना, जाना, होना, इत्यादि लिखने की चाल है।
- (श्रा) किया का साधारण रूप किया नहीं है; क्योंकि •उसके उपयोग से हम किसी वस्तु के विषय में विधान नहीं कर सकते। विधि-काल के रूप की छीड़कर किया के साधारण रूप का प्रयोग संज्ञा के समान होता है। कोई कोई इसे कियार्थक संज्ञा कहते हैं; परंतु यह कियार्थक संज्ञा भाव-वाचक संज्ञा के ग्रंतर्गत है। उदा०—''पढ़ना एक गुण है।'' 'में पढ़ना सीखता हूँ।'' 'छुट्टी मे अपना पाठ पढ़ना।'' ग्रंतिम वाक्य में ''पढ़ना'' किया (विधि-काल में) है।
- (इ) कई एक धातुओं का प्रयोग भी भाववाचक संज्ञा के समान होता है, जैसे, ''हम नाच नहीं देखते। " ''आज घोड़ों की दीड़ हुई।" ''तुम्हारी जाँच ठीक नहीं निकली।"
- (ई) किसी वस्तु के विषय में विधान करनेवाले शब्दों को क्रिया इसलिए कहते हैं कि श्रिधिकांश धातु जिनसे ये शब्द बनते हैं क्रियावाचक हैं; जैसे, पढ़, लिख, उठ, बैठ, चल, फेंक, काट, इत्यादि। कोई कोई धातु स्थिति-दर्शक हैं, जैसे, से।, गिर, मर, हो, इत्यादि धीर कोई कोई विकारदर्शक हैं; जैसे, बन, दिख, निकल, इत्यादि।
- [ टी॰—किसा के जो छच्चा हि'दी व्याकरकों में दिये गये हैं उनमें से आया सभी छच्चों में किया के कवे का विवार किया गया है, जैसे,—"किया

काम के कहते हैं।'' वर्षात् ''जिस शब्द से करने अवना होने का वर्ष किसी काळ, पुरुष धीर ववन के साथ पाता जाय।'' (आया-अमाकर)। ज्याकरण में शब्दों के लक्ष्य और वर्गीकरण के जिए उनके रूप धीर प्रयोग के साथ कभी कभी वर्ष का भी विचार किया जाता है; परंतु केवल वर्ष के बातु-सार लक्ष्य करने से विवेचन में गड़ण्ड़ होती है। यदि किया के लक्ष्य में केवल "करना" या "होना" का विचार किया जाय तो "जाना", "जाता हुआ", "जानेवाला" बादि शब्दों की भी "किया" कहना पहेगा। आधा-अभाकर में विये हुए लक्ष्य में जो काल, पुरुष बीर वचन की विशेषता बताई गई है वह किया का असाधारण धर्म नहीं है धीर वह लक्ष्य एक प्रकार का वर्णन है।

किया का जो लक्षण यहां जिसा गया है उस पर भी यह काचेप हो सकता है कि कोई कोई कियाएँ क्षवेखी विधान नहीं कर सकतीं—जैसे, ''राजा दयालु हैं।'' 'पची घोंसबे बनाते हैं।'' इन उदाहरकों में ''हैं'' और ''बनाते हैं'' कियाएँ क्षवेजी विधान नहीं कर सकतीं। इनके साथ कमशः ''दयालु'' और ''घोंसजे'' शब्द रखने की कावश्यकता हुई है। इस आचेप का उत्तर यह है कि इन वाक्यों में ''हैं'' और ''बनाते हैं'' विधान करनेवाले गुक्य शब्द हैं वौर उनके बिना काम नहीं चल सकता; चाहे उनके साथ कोई शब्द रहे वा न रहे। क्रिया के साथ किसी दूसरे शब्द का रहना या न रहना उसके व्यर्थ की विशेषता है।]

१८-धातु मुख्य दो प्रकार के होते हैं—(१) सकर्मक श्रीर (२) श्रकर्मक।

१६०—जिस धातु से सूचित होनेवाले ज्यापार का फल कर्ता से निकलकर किसी दूसरी वस्तु पर पड़ता है उसे सकमक धातु कहते हैं। जैसे, "सिपाही चोर को पकड़ता है।" "नौकर चिट्ठी लाया।" इत्यादि। पहले वाक्य में "पकड़ता है" किया के ज्यापार का फल "सिपाही" कर्ता से निकलकर चोर पर पड़ता है; इसिक् ए "पकड़ता है" किया ( प्रथवा "पकड़" धातु ) सकर्मक है। दूसरे वाक्य में "लाया" किया ( प्रथवा "ला" धातु ) सकर्मक है, क्योंकि उसका फल "नौकर" कर्ता से निकलकर "चिट्ठी" कर्म पर पड़ता है।

- (म) कर्ता का वर्ष है "करनेवाला"। किया के ज्यापार का करनेवाला (प्राची वा पदार्थ) "कर्ता" कहलाता है। जिस शब्द से इस करनेवाले का बीध होता है उसे भी (व्याक्रिय में) बहुधा "कर्ता" कहते हैं; पर यथार्थ में शब्द कर्ता नहीं हो सकता। शब्द को कर्त्ता कारक ग्रथवा कर्त्तु मद्द कहना चाहिए। जिन क्रियाओं से स्थित वा विकार का बोध होता है उनका कर्ता वह पदार्थ है जिसकी स्थित वा विकार के विषय में विधान किया जाता है; जैसे, "स्त्री चतुर है।" "मंत्री राजा हो गया।" इत्यादि।
- ( आ ) धातु से सृचित होनेवाले व्यापार का फल कर्ता से निकल-कर जिस वस्तु पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं; जैसे, "सिपाही चौर को पकड़ता है।" "नौकर चिट्ठो लाया।" पहले वाक्य में "पकड़ता है" क्रिया का फल कर्ता से निकल कर चोर पर पड़ता है; इसलिए "चोर" कर्म है। दूसरे वाक्य में "लाया" क्रिया का फल चिट्ठो पर पड़ता है; इसलिए "चिट्ठो" कर्म है। "सकर्मक" शब्द का अर्थ है "कर्म के सहित" और कर्म के साथ आने ही से क्रिया "सकर्मक" कहलाती है।

१-६१—जिस धातु से सूचित होनेवाला व्यापार और उसका फल कर्त्ता ही पर पड़े उसे अक्सम के धातु कहते हैं; जैसे, ''गाड़ो चली।" ''लड़का सोता है।" पहले वाक्य में ''चली" किया का व्यापार और उसका फल ''गाड़ो" कर्त्ता ही पर पड़ता है; इसलिए ''चली" किया ध्यकर्मक है। दूसरे वाक्य में ''सोता है" किया भी ध्यकर्मक है, क्योंकि उसका व्यापार और फल ''लड़का" कर्त्ता ही पर पड़ता है। ''ध्यकर्मक" शब्द का धर्ध है ''कर्म-रहित" धौर कर्म के न होने ही से किया ''ध्यकर्मक" कहाती है।

(अ) ''सड़का अपने के। सुभार रहा है" — इस वाक्य में यशिप किया के ज्यापार का फल कर्त्ता ही पर पड़ता है, तथापि ''सुभार रहा है" किया सकर्मक है; क्यों कि इस किया के कर्त्ता और कर्म एक ही ज्यक्ति के वाचक होने पर भी भलग सलग शब्द हैं। इस वाक्य मे ''लड़का" कर्त्ता और ''अपने को" कर्म है, यशिप ये दोनों शब्द एक ही ज्यक्ति के वाचक हैं।

१६२—कोई कोई धातु प्रयंग के अनुसार सकर्मक और अकर्मक दोनों होतं हैं; जैसे, खुजलाना, भरना, लंजाना, भूलना, घिसना, बदलना, ऐठना, ललचाना, घबराना, इत्यादि । उदा०— "मेरे हाथ खुजलाते हैं।" (अ०)। (शकु०)। "उसका बदन खुजलाकर उसकी सेवा करने मे उसने कोई कसर नहीं की।" (स०)। (रघु०)। "खेल-तमाशे की चीज़ें देखकर भोले भाषे आदिमयों का जी ललचाता है।" (अ०)। (परी०)। "बाइट अपने असवाव की खरीदारी के लिये मदनमोहन को ललचाता है।" (स०)। (तथा)। "बूँद बूँद करके तालाव भरता है।" (अ०)। (कहा०)। "प्यारी नं आयें भरके कहा।" (स०)। (शकु०)। इनको उभय-विध धातु कहते हैं।

१-६२ — जब सकर्मक किया के व्यापार का फल किसी विशेष पदार्थ पर न पड़कर सभी पदार्थों पर पड़ता है तब उसका कर्म प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती; जैसे ''ईश्वर की कृपा से बहरा सुनता है और गूँगा बालता है।'' ''इस पाठशाला में कितने,लड़के पहते हैं?''

१-६४-- कुछ प्रकर्मक धातु ऐसे हैं जिनका प्राशय कभी कभी प्रकेले कर्त्ता से पूर्णतया प्रकट नहीं होता। कर्त्ता के विषय मे पूर्ण विधान होने के लिए इन धातुओं के साथ कोई संज्ञा या विशे- षण जाता है। इन कियाओं को अपूर्ण अकर्म क किया कहते हैं जीर जो शब्द इनका आशय पूरा करने के लिए आते हैं उन्हें पूर्ति कहते हैं। "होना," "रहना," "बनना," "दिखना," "निकलना," "ठहरना" इस्रादि अपूर्ण अकर्मक कियाएँ हैं। उदा०—"लड़का चतुर है।" "साधु चोर निकला।" "नोकर बीमार रहा।" "आप मेरे मित्र ठहरे।" "यह मनुष्य विदेशी दिखता है।" इन वाक्यों में "चतुर", "चोर", "बीमार" आदि शब्द पूर्ति हैं। (अ) पदार्थों के स्वाभाविक धर्म और प्रकृति के नियमों को प्रकट करने के लिए बहुधा "है" या "होता है" किया के साथ संज्ञा या विशेषण का उपयांग किया जाता है, जैसे "सोना भारी धातु है।" "हाथी के कान कड़े होते हैं।"

- (मा) म्रपूर्ण कियाओं से साधारण मर्थ मे पूरा म्राशय भी पाया जाता है; जैसे, ''ईश्वर है", ''सबरा हुम्रा'', ''सूरज निकला'', ''गाड़ी दिखाई देती हैं", इत्यादि।
- (इ) सकर्मक कियाएँ भी एक प्रकार की अपूर्ण क्रियाएँ हैं क्योंकि उनसे कर्म के बिना परा आशय नहीं पाया जाता। तथापि अपूर्ण अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं में यह अंतर हैं कि अपूर्ण अकर्मक क्रिया की पूर्त्ति से उसके कर्त्ता ही की स्थिति वा विकार सूचित होता है और सकर्मक क्रिया की पूर्त्ति (कर्म) कर्त्ता से भिन्न होती है, जैसं, "मंत्री राजा बन गया". "मंत्रो ने राजा को बुलाया।" सकर्मक क्रिया की पूर्त्ति (कर्म) को बहुधा पूरक कहते हैं।

१६५-देना, बतलाना. कहना, सुनाना और इन्हीं अर्थों कं दूसरे कई सकर्मक धातुओं के साथ दो दो कर्म रहते हैं। एक कर्म से बहुधा पदार्थ का बोध होता है और उसे सुख्य कर्म कहते हैं; द्रीर दूसरा कर्म जो बहुधा प्राणि-वाचक होता है, गीण कर्म कहलाता है; जैसे, '' गुरु ने शिष्य की (गीण कर्म) पायी (मुख्य कर्म) दी।'' 'मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ।'' इत्यादि।

(भ्र) गौग्र कर्म कभी कभी लुप्न रहता है; जैसे ''राजा ने दान दिया।'' ''पंडित कथा सुनाते हैं।''

१-६६—कभो कभी करना, बनाना, सममना, पाना, मानना, आदि धातुग्रें। का ध्राशय कर्म के रहते भी पूरा नहीं होता; इसलिए उनके साथ कोई संज्ञा या विशेषण पूर्त्ति के रूप मे आता है:
जैसं, "श्रहल्याबाई ने गंगाधर को श्रपना दीवान बनाया।" "मैंनं
चोर की साधु सममा।" इन कियाग्रें। की श्रप्र्ण सकर्मक कियाएँ
कहते हैं श्रीर इनकी पूर्ति कर्म-पूर्ति कहलाती है। इससे भिन्न
ध्रकर्मक श्रप्र्ण किया की पृत्ति का उद्देश्य-पूर्ति कहते हैं।

(ग्र) साधारण अर्थ में सकर्मक अपृर्ण क्रियाओं को भी पूर्त्ति की आवश्यकता नहीं होती, जैसे. ''कुम्हार घड़ा बनाता है।'' ''लडके पाठ समभते हैं।'' इत्यादि।

१६७—िकसी किसी अक्रमेक और किसी किसी सक्रमेक घात के साथ उसी घातु से बनी हुई भाववाचक संज्ञा कर्म के समान प्रयुक्त होती है, जैसे, ''लड़का अच्छी चाल चलता है।" ''सिपार्हा कई लड़ाइयाँ लड़ा।" ''लड़कियाँ खेल खेल रही हैं।" ''पत्ती अने।खी बोली वे।लते हैं।" ''किसान ने चोर को बड़ी सार मारी।' इत्यादि। इस कर्म को बहुधा सजातीय कर्म और किया को सजातीय किया कहते हैं।

# यागिक धातु।

१स्—च्युत्पति के अनुसार धातुग्रें। के दो भंद होते हैं-—(१)
मृत्त-धातु ग्रें।र (२) योगिक धातु।

**१६६—मूल**-धातु वे हैं जो किसी दूसरे शब्द से न बने हों; जैसे, करना, बैठना, चलना, लेना।

२००-जो धातु किसी दूसरे शब्द से बनाये जाते हैं वे यौगिक धातु कहाते हैं; जैसे, ''चलना'' से ''चलाना'', ''रंग'' से ''रॅंगना', ''चिकना'' से ''चिकनाना'' इस्रादि।

(ग्र) संयुक्त धातु यागिक धातुत्रों का एक भेद है।

[स्वता—जो धातु हिंदी में मूळ-धातु माने जाते हैं उनमें बहुत से प्राकृत के द्वारा संस्कृत धातुओं से बने हैं; जैसे, सं - —कृ, प्रा - —कर, हिं - —कर। सं - —मृ, प्रा - —कर। हिं - —कर। सं - —मृ, प्रा - —को। हिं - —को। संस्कृत अथवा प्राकृत के धातु चाहे बीतिक हो चाहे मृळ, परंतु उनसे निकजे हुए हिंदी धातु मृल ही माने जाते है, क्योंकि व्याकरण में, दूसरी भाषा से आये हुए राज्यों की मूळ च्यु-रपित्त का विचार नहीं किया जाता। यह विषय कोष का है। हिंदी ही के राज्यों से अथवा हिंदी प्र-यणे के योग से जो धातु बनते है उन्हीं को, हिंदी में, योगिक मानते हैं।

२०१—यै। गिक धातु तीन प्रकार से बनते हैं—(१) धातु में प्रत्यय जोड़ने से सकर्मक तथा पेरणार्थक धातु बनते हैं, (२) दूसरे शब्द-भेदों में प्रत्यय जोड़ने से नाम-धातु बनते हैं ग्रीर (३) एक धातु में एक या दो धातु जोड़ने से संयुक्त धातु बनते हैं।

[ सूचना—यदापि यौगिक धातुश्रों का विवेचन ब्युत्पत्ति का विवय हैं सधापि सुभीते के लिए हम प्रेरणार्थक धातुश्रों का खीर नाम-धातुझों का विचार इसी अध्याय में, और संयुक्त धातुश्रों का विचार किया के रूपाँतर-प्रकरण में करेंगे।

# (१) प्रेरणार्थक धातु

२०२—मूल धातु के जिस विकृत रूप से किया के ज्यापार में कर्ता पर किसी की प्रेरणा समभी जाती है उसे प्रेरणार्थक धातु कहते हैं; जैसे, "बाप लड़के से चिट्ठी लिखवाता है।" इस वाक्य में मूल धातु "लिख" का विकृत रूप "लिखवा" है जिससे जाना

जाता है कि लड़का लिखने का ज्यापार वाप की प्रेरण। से करता है; इसलिए ''लिखना' प्रेरणार्थक धातु है धीर ''वाप' प्रेरक कर्सा तथा ''लड़का'' प्रेरित कर्सा है। ''मालिक नैकर से गाड़ी चलवाता है।' इस नाक्य में ''चलनाता है'' प्रेरणार्थक किया, ''मालिक' प्रेरक कर्सा ग्रीर ''नैकर'' प्रेरित कर्सा है।

२०२ - प्राना, जाना, सकना, होना, रुचना, पाना, धादि धातुओं से अन्य प्रकार के धातु नहीं बनते। शेष सब धातुओं से दो दो प्रकार के प्रेरणार्थक धातु बनते हैं, जिनका पहला रूप बहुधा सकर्मक किया ही के श्रर्थ में आता है और दृसरे रूप से यथार्थ प्रेरणा समभी जाती है; जैसे, ''घर गिरता है।" ''कारीगर घर गिराता है।" ''कारीगर नीकर से घर गिरवाता है।" ''लंग कथा सुनते हैं।" ''पंडित लोगों को कथा सुनाते हैं।" ''पंडित शिष्य से आंताओं को कथा सुनवाते हैं।"

(भ्र) सब प्रेरमार्थक कियाँ सकर्मक होती हैं; जैसे, ''दबी बिल्ली चूहे। से कान कटाती हैं।" ''लड़के ने कपड़ा सिलवाया।" पीना, खाना, देखना, समम्मना, देना, पढ़ना. सुनना, भ्रादि कियाओं के दोनों प्रेरणार्थक रूप हिकर्मक होते हैं, जैसे, ''प्यासे को पानी पिलाओं।।" ''बाप ने लड़के को कहानी सुनाई।" ''बच्चे की रोटी खिलवाओं।।"

२०४--- प्रेरणार्थक कियाओं के बनाने के नियम नीचे दिये जाते हैं---

१—मूल धातु के द्यंत में ''द्या'' जोड़ने से पहला प्रेरणार्थक भीर ''वा'' जोड़ने से टूसरा प्रेरणार्थक रूप वनता है, जैसे.

मू० धा० प० प्रे० दृ० प्रे० उठ-ना उठा-ना उठवा-ना श्रीट-ना श्रीटा-ना श्रीटवा-ना

| गिर-ना | गिरा-ना | गिरवा-ना |
|--------|---------|----------|
| चल-ना  | चला-ना  | चलवा-ना  |
| पढ़-ना | पढ़ा-ना | पढ़वा-ना |
| फैल-ना | फैला-ना | फैलवा-ना |
| सुन-ना | सुना-ना | सुनवा-ना |

(अप) दो अपत्तरों के धातु में 'एं' वा 'आर्थं' को छोड़कर आदि का अन्य दीर्घस्वर हस्व हो जाता है; जैसे,

| मू० धा०  | प० प्रे०      | दू० प्रे०      |
|----------|---------------|----------------|
| म्रोढ़ना | <b>उढ़ाना</b> | <b>उढ़वाना</b> |
| जागना    | जगाना         | जगवाना         |
| जीतना    | जिताना        | जितवाना        |
| डूबना    | डुवाना        | डुववाना        |
| बोलना    | बुलाना        | बुलवाना        |
| भीगना    | भिगाना        | भिगवाना        |
| भूलना    | भुलाना        | भुलवाना        |
| लेटना    | लिटाना        | लिटवाना        |
|          |               |                |

- (१) ''डूबना'' का रूप ''डुबोना'' ग्रीग ''भीगना'' का रूप ''मिगोना'' भी होता है।
- (२) प्रेरणार्थक रूपो में बालना का अर्थ बदल जाता है। (आ) तीन श्रचर के धातु में पहले प्रेरणार्थक के दृसरे अरचर का ''अरं' अनुरुचरित रहता हैं, जैसे,

|         | ` `,,    |           |
|---------|----------|-----------|
| मू० घा० | प० प्रे० | दृ० प्रे० |
| चमक-ना  | चमका-ना  | चमकवा-ना  |
| पिघल-ना | पिघला-ना | पिघलवा-ना |
| बदल-ना  | बदला-ना  | बदलवा-ना  |
| समभ-ना  | समभा-ना  | समभवा-ना  |

२—एकाचरी धातु के श्रंत में ''ला'' श्रीर ''लवा'' लगाते हैं श्रीर दीर्घ खर को हस्त कर देते हैं; जैसे,

| खाना     | खिलाना         | खिलवाना         |
|----------|----------------|-----------------|
| स्त्रुना | <b>छु</b> लाना | <b>ञ्जलवाना</b> |
| देना     | दिलाना         | दिलवाना         |
| धोना     | धुलाना         | धुलवाना         |
| पीना     | पिलाना         | पिलवाना         |
| सीना     | सिलाना         | सिलवाना         |
| सोना     | सुलाना         | सुलवाना         |
| जीना     | जिलाना         | जिलवाना         |

- (ग्र) ''खाना'' मे श्राद्य स्वर ''इ'' हां जाता है। इसका एक प्रोर-ग्रार्थक ''खवाना'' भी है। ''खिलाना'' श्रपने श्रर्थ के श्रनु-सार ''खिलना'' (फूलना) का भी सकर्मक रूप हो सकता है।
- ( श्रा ) कुछ सकर्मक घातुश्रों सं केवल दृसरं प्रेरणार्थक रूप ( १—- श्र नियम के अनुसार ) बनते हैं, जैसे, गाना-गवाना, खेना-खिवाना, खोना-खोश्राना, बोना-बोश्राना, लेना-लिवाना, इत्यादि ।
- ३---कुछ धातुश्रों के पहले प्रेरणार्थक रूप ''ला'' श्रयवा ''श्रा'' लगाने से बनते हैं; परंतु दूमरे प्रेरणार्थक में ''वा'' लगाया जाता है; जैसे---

| कहना  | कहाना वा कहलाना   | कहवाना  |
|-------|-------------------|---------|
| दिखना | दिखाना वा दिखलाना | दिखवाना |
| सीखना | सिखाना वा सिखलाना | सिखवाना |
| सूखना | सुखाना वा सुखलाना | सुखवाना |
| बैठना | बिठाना वा बिठलाना | बिठवाना |

- (भ) "कहना" के पहले प्रेरणार्थक रूप अपूर्ण अकर्मक भी होते हैं; जैसे, ''ऐसे ही सज्जन प्रंथकार कहलाते हैं।" "विभक्ति-सहित शब्द पद कहाता है।"
- (धा) "कहलाना" के अनुकरण पर दिखाना वा दिखलाना को कुछ लेखक अकर्मक किया के समान उपयोग में लाते हैं, जैसे, "बिना तुम्हारे यहाँ न कोई रचक अपना दिखलाता।" (क० क०)। यह प्रयोग अशुद्ध है।
- (इ) "कहवाना" का रूप "कहलवाना" भी होता है।
- (ई) ''बैठना'' के कई प्रेरणार्थक रूप होते हैं; जैसे, बैठाना, बैठा-लना, बिठालना, बैठवाना।

२०५-कुछ धातुग्रो से बने हुए दोनों प्रेरणार्थक रूप एकार्थी होते हैं; जैसं,

कटना—कटाना वा कटवाना
ग्वुलना—ग्वुलाना वा खुलवाना
गड़ना—गड़ाना वा गड़वाना
देना—दिलाना वा दिलवाना
वॅधना—वॅधाना वा वॅधवाना
रहना—रखाना वा रखवाना
सिलना—सिलाना वा सिलवाना

२०६ — कोई कोई धातु खरूप मे प्रेरणार्थक हैं, पर यथार्थ में वे मूल अकर्मक (वा सकर्मक) हैं; जैसे, कुम्हलाना, घवराना, मचलाना, इठलाना, इत्यादि।

(क) कुछ प्रेरणार्थक धातुत्रों कं मूल रूप प्रचार में नहीं हैं, जैसे, जवाना (वा जवलाना) फुमलाना, गॅवाना, इत्यादि:

२०७-- अकर्मक धातुओं से नीचे लिखे नियमों के अनुसार सकर्मक धातु बनते हैं-- १--धातु के भाग्य खर की दीर्घ करने से; जैसे,

कटना-काटना पिसना-पीसना

इबना--दाबना जुटना--लूटना

वैंधना—बॉधना मरना—मारना

पिटना-पीटना पटना-पाटना

(भ्र) ''सिता'' का सकर्मक रूप ''सीना होता है।

२ — तीन अचरों के धातु में दूसरे श्रवर का स्वर दीर्घ होता है; जैसे,

निकलना-निकालना

उखड़ना—उखाइना

सम्हलना-सम्हालना

बिगड़ना---बिगाड़ना

३-किसी किसी धातु के आदा इ वा उ की गुग्र करने से; जैसे,

फिरना-फरना

खुलना-खालना

दिखना--देखना

घुलना---घेालना

क्रिहना---छहना

मुडना---मोडना

४--- कई धातुत्रों के श्रंय ट के स्थान में ड़ हो जाता है; जैसे,

जुटना — जोड़ना

ट्टना - तांड्ना

**छुटना**—छोड़ना

फटना--फाडना

फृटना--फोड्ना

(श्रा) ''विकना'' का सकर्मक ''वेचना'' श्रीर ''रहना'' का ''रखना'' होता है।

२० — कुछ धातुझों का सकर्मक झीर पहला प्रेरणार्थक रूप अलग अलग होता है झीर दोनों में अर्थ का अंतर रहता है; जैसं, ''गड़ना'' का सकर्मक रूप 'गाड़ना'' और पहला प्रेरणार्थक ''गड़ाना'' है। ''गाड़ना'' का एक अर्थ ''चुभाना'' भी है। ऐसे ही ''दाबना'' श्रीर ''दबाना'' में अंतर है।

## (२) नाम-धातु।

२०-६--धातु की छोड़ दूसरे शब्दों मे प्रत्यय जीड़ने से जी धातु बनायं जाते हैं उन्हें नाम-धातु कहते हैं। यं संज्ञा वा विशेषण के श्रंत में "ना" जोड़ने से बनते हैं।

( ग्र ) संस्कृत शब्दों से; जैसं,

उद्घार—उद्घारना, स्वीकार—स्वीकारना (व्यापार में "सका-रना'), धिकार—धिकारना, अनुराग—अनुरागना, परितेष— परितेषना। इस प्रकार के शब्द कभी कभी कविता में आतं हैं और यं शिष्ट सम्मति से ही बनाये जाते हैं।

( ग्रा ) श्ररनी, फारसी शब्दो से, जैसे,

गुज़र = गुज़रना, खरीद = खरीदना,

बदल = बदलना, दाग = दागना,

खर्च = खर्चना, श्राजमा = श्राजमाना,

फर्मा = फर्माना.

इस प्रकार के शब्द अनुकरण से नयं नहीं बनाये जा सकते। (इ) हिदी शब्दों से (शब्द के ग्रंत में 'आ' करके ग्रीर आगः ''आ'' को हस्व कर के ) जैसं.

दुख-दुखाना, बताना।

चिकना—चिकनाना, हाथ—हथियाना।

ग्रपना-ग्रपनाना, पानी-पनियाना।

लाठी--लठियाना. रिस-- रिसाना।

विलग-विलगाना।

इस प्रकार के शब्दों का प्रचार श्रिधिक नहीं है। इनके बदलें बहुधा संयुक्त कियाओं का उपयोग होता है, जैसे, दुखाना—दुख दंना; बतियाना—बात करना, श्रलगाना—श्रलग करना, इत्यादि। २१०—किसी पदार्थ की ध्वनि के श्रनुकरण पर जो धातु बनाये जाते हैं उन्हें ख्र**नुकरणः-धातु क**हते हैं। ये धातु ध्वनि-सूचक शब्द के ख्रंत में ''श्रा'' करके ''ना'' जोड़ने से बनते हैं । जैसे,

बड़बड़—बड़बड़ाना, खटखट—खटखटाना, घरघर—घरघराना. टर्र—टर्राना.

मचमच---मचमचाना, भनभन---भनभनाना।

(अ) नाम-धातु श्रीर श्रनुकरण-धातु श्रकर्मक श्रीर सकर्मक दोनों होते हैं। ये धातु भी शिष्ट सम्मति के विना नहीं बनाये जाते।

# (३) संयुक्त धातु।

[सूचना--संयुक्त धातु कुछ कृदंता [धातु से बन हुए शब्दां] की सहायता से बनाये जाते है, इसिटिए इनका विवेचन क्रिया के रूपांतर-प्रकाश में किया जायगा।]

[टी॰ - हिंटी-व्यक्तरणों मे प्रेरणार्थक धातुन्नो के संबंध में बड़ी गड-बढ़ है। "हिंदी-ज्याकरण" मे स्वरांत धातुओं से सकर्मक बनाने का जो सर्वज्यापी नियम दिया है उसमें कई अपवाद हैं, जैसे ''बोआना'', ''खे।आना''. ''गॅवाना'', ''लिखवाना'', इत्यादि । लेखक ने इनका विचार ही नहीं किया। फिर उसमें केवल ''घुरुना'', ''चलना'' श्रीर ''दबाना'' के दो दो सकर्मक रूप माने गये हैं: पर हिंदी में इस प्रकार के धातु अनेक है, जैसे, कटना, खुलना, गडना, लुटना, पिसना, भ्रादि । यद्यपि इन धातुन्नों के दे। दे। सकर्मक रूप कहे जाते हैं. पर यथार्थ में एक रूप सकर्मक श्रीर दृसरा प्रेरणार्थक है, जैसे, घुळना-घोलना, घुळाना, कटना-काटना, कटाना; पियना-पीसना, पिसाना, इत्यादि । ''भाषा-भास्कर'' मे इन दुइरे रूपों का नाम तक नहीं है। 'बालबोध-व्याक-रण" में कई एक प्रेरणार्थक कियाओं के जो रूप दिये गये हैं वे हिंदी में प्रच-जित नहीं हैं, जैसे, "सोलाना" ( सुलाना ), "बोलवाना" ( बुलवाना ), ''बैठलाना'' (बिठवाना), इलादि । ''भाषा-चंद्रोदय'' में प्रेरणार्थक धातुओं की त्रिकर्मक जिल्ला है; पर उनका जो एक उदाहरण दिया गया है उसमे लेखक ने यह बात नहीं समकाई श्रीर न उसमें एक से श्रधिक कर्म ही पाये जाते हैं. जैसे, ''देवदत्त यज्ञदत्त से पाथी लिवाता है।''ी

# दूसरा खंड।

#### ख़व्यय ।

#### पहला भध्याय।

#### क्रिया-विशेषण।

२११—जिस अन्यय से किया की कोई विशेषता जानी जाती है उसे किया-विशेषण कहते हैं, जैसे, यहाँ, वहाँ, जल्दी, धीरे, अभी, बहुत, कम, इत्यादि।

[सूचना---"विशेषता" शब्द से स्थान, काल, रीति श्रीर परिमाण का श्रीस्थाय है | ]

(१) किया-विशेषण की अव्यय (अविकारी) कहने में दो शकाएँ हो सकती हैं—(क) कुछ विभक्त्यंत शब्दों का प्रयोग किया-विशेषण के समान होता है; जैसे, ''अंत में'', ''इतने पर'', 'ध्यान से'', ''रात को'' इत्यादि। (ख) कई एक किया-विशेषणों में विभक्तियों के द्वारा रूपांतर होता है; जैसे, ''यहाँ का'', ''कब से'', ''आगे को''. ''किधर से'' इत्यादि।

इनमें से पहली शंका का उत्तर यह है कि यदि कुछ विभक्त्यंत शब्दों का प्रयोग किया-विशेषण के समान होता है तो इससे यह बात सिद्ध नहीं होती कि किया-विशेषण अञ्यय नहीं होते। फिर इन विभक्त्यंत शब्दों के आगे कोई दूसरा विकार भी नहीं होता; इससे इनको भी अव्यय मानने में कोई बाधा नहीं है। सस्कृत में भी कुछ विभक्त्यंत शब्द (जैसे, सत्यम, सुखेन, बलान्) किया-विशेषण के समान उपयोग में आते हैं और अञ्यय माने जाते हैं। हिदी में भी कई एक शब्द (जैसे, आगे, पीछे, सामने, सबेरे, इलादि) जिन्हें किया-विशेषण श्रीर श्रव्यय मानने में किसीको शंका नहीं होती, यशार्थ में विभक्त्यंत संज्ञाएँ हैं; परंतु उनके प्रत्यों का लोप हो गया है। दूसरी शंका का समाधान यह है कि जिन किया-विशेषणों में विभक्ति का येग होता है उनकी संख्या बहुत शोड़ी है। उनमें से कुछ तो सर्वनामों से बने हैं श्रीर कुछ संज्ञाएँ हैं जो श्रिधकरण की विभक्ति का लाप हो जाने से किया-विशेषण के समान उपयोग में श्राती हैं। फिर उनमें भी केवल संप्रदान, श्रपादान, संबंध श्रीर श्रिधकरण की एकवचन विभक्तियों का ही योग होता है; जैसे, इधर से, इधर का, इधर का, यहाँ पर, इत्यादि। इसलिए इन उदाहरणों को श्रपवाद मानकर किया-विशेषणों को श्रव्यय मानने में कोई दोष नहीं है।

(२) जिस प्रकार किया की विशेषता बतानेवाले शब्दों की किया-विशेपण कहते हैं उसी प्रकार विशेषण और किया-विशेषण की विशेषता बतानेवाले शब्दों की भी किया-विशेषण कहते हैं। ये शब्द बहुधा परिमाण-वाचक किया-विशेषण हैं और कभी कभी किया की भी विशेषता बतलाते हैं। किया-विशेषण के लच्चण में विशेषण और दूसरे किया-विशेषण की विशेषता बताने का उल्लेख इसलिए नहीं किया गया है कि यह बात सब किया-विशेषणों में नहीं पाई जाती और परिमाणवाचक किया-विशेषणों की सख्या दूसरे किया-विशेषणों की अपंचा बहुत कम है। कहीं कहीं रीतिवाचक किया-विशेषणों भी विशेषण और दूसरे किया-विशेषण की विशेषता बताते हैं; परंतु वे परोच्च कप से परिमाणवाचक ही है, जैसं, "ऐसा सुंदर बालक।" "गाड़ी ऐसे धीरं चलती हैं" = "गाड़ी इतने धीरं चलती है।"

२१२—किया-विशेषणों का वर्गीकरण तीन आधारों पर हो सकता है—(१) प्रयोग, (२) रूप और (३) अर्थ।

[ टी०—क्रिया-विशेषणों का ठीक ठीक विवेचन करने के खिए उनका वर्गी-करण एक से अधिक आधारों पर करना आवश्यक हैं; क्योंकि हिंदी में बहुतसे क्रिया-विशेषण यौगिक हैं और केवल रूप से उनकी पहचान नहीं हो सकती, जैसे, बच्छा, मन से, इतना, केवल, धीरे, इत्यादि । फिर कई एक शब्द कभी क्रिया-विशेषण और कभी दूसरे प्रकार के होते हैं; जैसे, ''आगे हमने जान लिया।'' (शकु०)। ''मानियों के आगे प्राण और धन तो कोई वस्तु ही नहीं है।'' (सत्य०)। ''राजा ने बाह्मण को आगे से लिया।'' इन बदाहरणों में आगे शब्द क्रवश किया-विशेषण, संबंधसूचक और संज्ञा है।]

२१३—प्रयोग के अनुसार क्रिया-विशेषण तीन प्रकार के होतं हैं-(१) साधारण, (२) संयोजक और (३) अनुबद्ध।

- (१) जिन क्रिया-विशेषणों का प्रयोग किसी वाक्य में स्वतंत्र होता है उन्हें साधारण क्रिया-विशेषण कहते हैं; जैसे, "हाय! आब मैं क्या कहूँ!" "बंटा, जल्दी आओ।" "अरे! वह साँप कहूँ गया ?" (सत्य०)।
- (२) जिनका संबंध किसी उपवाक्य के साथ रहता है उन्हें संयोजक किया-विशेषण कहते हैं; जैसं, "जब रोहिताश्व ही नहीं तो मैं ही जी के क्या कहँगी।" (सत्य०)। "जहाँ अभी ममुद्र है वहाँ पर किसी समय जंगल था।" (सर०)।

[स्वना-संयोजक किया-विशेषण-जब, जहां, जैसं, ज्यो, जितना, संबंध-वाचक सर्वनाम ''जो'' से बनते हैं श्रीर उसीके श्रनुसार दो उपवाक्यों को मिलाते हैं। (श्र--१३४)।

(३) अनुबद्ध किया-विशेषण वे हैं जिनका प्रयोग अवधारण के लिए किसी भी शब्द-भेद के साथ हो सकता है: जैसे, "यह तो किसीने धाला ही दिया है।" (मुद्रा०)। "मैंने उसे देखा तक नहीं", "आपके आने भर की देरी है।"

२१४ - रूप के अनुसार किया-विशेषण तीन प्रकार के होते हैं-(१) मूल, (२) यौगिक और (३) स्थानीय। २१५—जो किया-विशेषण किसी दूसरं शब्द से नहीं बनते वे सूल किया-विशेषण कहलाते हैं, जैसे. ठीक, दूर, श्रचानक, फिर, नहीं, इत्यादि।

२१६—जो क्रिया-विशेषण दूसरे शब्दों, में प्रत्यय वा शब्द जोड़ने से बनते हैं उन्हें योगिक क्रिया-विशेषण कहते हैं। वे नीचे लिखे शब्द-भेदों से बनते हैं—

- (अ) संज्ञा से; जैसे, सबेरं, मन मे, क्रमशः, आगे, रात की, प्रेम-पूर्वक, दिन-भर, रात-तक, इत्यादि ।
- (ग्रा) सर्वनाम से; जैसे, यहाँ, वहाँ, ग्रव, जब, जिससं, इमलिए, तिस पर, इत्यादि।
- (इ) विशेषण से; जैसे, धीरं, चुपके, भूले से, इतने मे, सहज भे. पहले, दूसरं, ऐसे, वैसे, इत्यादि ।
- (ई) धातु से, जैसे, त्राते, करते. देखतं हुए. चाहं, लिये, माना. बैठं हुए, झ्यादि।
- (उ) श्रव्यय से; जैसे, यहाँ तक, कब का. ऊपर को, भट सं, वहाँ पर, इत्यादि।
- (क) क्रिया-विशेषणों के साथ निश्चय जनाने के लियं बहुधा ई वा ही लगाते हैं; जैसे, अब-अभी, यहाँ-यहीं, आते-आतेही पहले-पहलेही, इत्यादि।

२१७ - संयुक्त त्रिया-विशेषण नीचे लिखं शब्दो के मेल से बनते हैं-

- (भ्र) संज्ञाग्रीं की द्विरुक्ति से; घर-घर, घड़ी-घड़ी, बीचों-बीच. हाथो-हाथ, इस्रादि।
- (भा) दो भिन्न भिन्न संज्ञान्त्रीं के मेल से; जैसे, रात-दिन, सांभ-सबेरं, घर-बाहर, देश-विदेश, इत्यादि।
- (इ) विशेषणों की द्विरुक्ति से; जैसे, एका-एक, ठीक-ठीक, साफ-साफ, इत्यादि।

- (ई) क्रिया-विशेषणों की द्विक्ति से; जैसे, धीरे-धीरे, जहाँ-जहाँ, कव-कब, कहाँ-कहाँ, बकते-बकते, बैठे-बैठे, पहले-पहल, इत्यादि।
- (उ) दे। भिन्न भिन्न क्रिया-विशेषणों के मेल से, जैसे, जहाँ-तहाँ, जहाँ कही, जब-तब, जब-कभी, कल-परसीं, तलें-कपर, श्रास-पास, श्रामने-सामने, इलादि।
- (क) दो समान अथवा असमान क्रिया-विशेषणों के बीच मे 'न' रखने से; जैसे, कर्भा-न कभी, कही-न कही, कुछ-न कुछ, इत्यादि।
- (ऋ) श्रमुकरणवाचक शब्दो की द्विकक्ति से; जैसे, गटगट, तड़तड़, सटासट, घड़ाघड़, इत्यादि।
- (ए) संज्ञा श्रीर विशेषण कं मेल से; जैसे, एक-साथ, एक-बार, देा-बार, हर घड़ी, जबरदस्ती, लगातार, इत्यादि।
- (ऐ) अव्यय ग्रीर दूसरं शब्दों के मंल से, जैसे, प्रतिदिन, यथा-क्रम, श्रनजाने, सदेह, बे-फायदा, श्राजन्म, इत्यादि।
- (श्री) पृर्वकालिक छदंत (करके) श्रीर विशेषण के मेल से; जैसे, मुख्य-करके, विशेष-करके, बहुत-करके, एक-एक-करके, इत्यादि। २१८—दूसरे शब्द-भेद जो बिना किसी रूपांतर के क्रिया-विशेषण के समान उपयोग में श्राते हैं उन्हे स्थानीय किया-विशेषण कहते हैं। ये शब्द किसी विशेष स्थान ही में क्रिया-विशेषण होते हैं; जैसे,
- (श्र) संज्ञा—''तुम मेरी मदद पत्थर करोगे!" ''वह अपना सिर पढेगा!"
- (आ) सर्वनाम—''लीजियं महाराज, में यह चला।" (मुद्रा०)। ''कोतवाल जी तो वे आते हैं।" (शकु०)। "हिंसक जीव मुफे क्या मारेगे।" (रघु०)। ''तुम्हे यह बात कीन कठिन हैं!" इत्यादि।

- (इ) विशेषण—"स्त्रों सुंदर सीती है।" "मनुष्य उदास वैठा है।" "लड़का कैसा कूदा!" "सब लोग सोये पड़े थे।" "चार पकड़ा हुआ आया।" "हमने दलना पुकारा।" (सत्य०)। इत्यादि।
- (ई) पूर्वकालिक छदंत—" तुम दौड़कर चलतं हो।" "लड़का उठकर भागा।" इत्यादि।

२१-६—हिदी में कई एक संस्कृत धीर कुछ उर्दू कियाविशेषण भी भाते हैं। यं शब्द तत्सम श्रीर तद्भव दोनों प्रकार के होते हैं।

## (१) संस्कृत क्रियाविशेषण ।

तत्वम — अकस्मात्, ईषत्, पश्चात्, प्रायः, बहुधा, पुनः, अतः, अस्तु, वृथा, व्यर्थ, वस्तुतः, सम्प्रति, कदाचित्, शनैः शनैः, अन्यत्र, सर्वत्र, इत्यादि ।

तद्भव—भाज (सं०—भ्रद्य), कल (सं०—कल्य), परसीं (सं०—परश्व), वार्यवार (स०—वारं वारं), भ्रागं (सं०—भ्रप्ये), साथ (सं०—सार्थम) सामनं (स०—सम्मुखम), सतत (स०—सततम), इत्यादि।

# (२) उद्द क्रियाविशेषण।

तत्सम-शायद, ज़रूर, बिलकुल, अकसर, फीरन, बाला-वाला, इत्यादि।

तद्भव—हमेशा (फा०—हमेशह), सही (अ०—सहीह), नगीच (फा०—नज़दोक), जर्न्दी (फा०—जल्द), खूब (फ़ा०— खूब), आखिर (अ०—आखिर) इत्यादि।

२२८ — ग्रार्थ के अनुसार क्रियाविशंषणो के नीचे लिखे चार भेद होते हैं —

(१) स्थानवाचक, (२) कालवाचक. (३) परिमाणवाचक श्रीर (४) रीतिवाचक। २२१—स्थानवाचक क्रियाविशेषण के दें। भेद हैं—(१) स्थितिवाचक ग्रीर (२) दिशावाचक।

## (१) स्थितिवाचक--

यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, तहाँ, स्थागे, पीछे, ऊपर, नीचे, तले, मामने, साथ, बाहर, भीतर, पास ( निकट, समीप ), सर्वत्र, अन्यत्र, इत्यादि।

(२) दिशावाचक—इधर, उधर, किधर, जिधर, तिधर, दूर, परे, भ्रलग, दाहिने, बाँग, भ्रारपार, इस तरफ, उस जगह, चारां भ्रोर, इत्यादि।

२२२—कालवाचक क्रियाविशेषण तीन प्रकार के होते हैं— (१) समयवाचक, (२) श्रवधिवाचक, (३) पान:पुन्यवाचक।

(१) समयवाचक-

आज, कल, परसां, तरसां, नरसां, अब, जब, कब, तब, अभी, कभी, जभी, तभी, फिर, तुरंत, सबेरे, पहले, पीछे, प्रथम, निदान. आखिर, इतने में, इत्यादि।

### (२) अवधिवाचक---

अप्राजकल, नित्य, सदा, सतत (कविता मे), निरंतर, अवतक, कभी कभी, कभी न कभी, अबभी, लगातार, दिन भर, कब का, इतनी देर, इत्यादि।

### ( ३ ) पैंग्न पुन्यवाचक---

बार-बार ( वारंवार ), बहुधा ( भ्रकसर ), प्रतिदिन (हरराज़), घड़ो-घडो, कई बार, पहले—फिर, एक—हमरे—तीसरे—इत्यादि, हरवार, हरदफे, इत्यादि ।

२२३—परिमाणवाचक क्रियाविशेषणो से अनिश्चित संख्या वा परिमाण का बोध होता है। उनके ये भेद हैं— (भ्र) श्रिधिकताबोधक—बहुत, श्रिति, बड़ा, भारी, बहुतायत से, बिलकुल, सर्वधा, निरा, खृब, पूर्णतया, निपट, भ्रत्यंत, श्रतिशय, इत्यादि ।

- ( आ ) न्यूनताकोधक-कुछ, लगभग, थोड़ा, टुक, अनुमान, प्राय:, ज़रा, किचिन्, इत्यादि ।
- (इ) पर्याप्तिवाचक-केवल, बस, काफ़ी, यथंष्ट, चाहे, बराबर, ठीक, स्प्रस्तु, इति, इत्यादि।
- (ई) तुलना-वाचक—म्प्रधिक, कम, इतना, उतना, जितना, कितना, बढ़कर, श्रीर, इत्यादि।
- (उ) श्रेणीवाचक—थोड़ा-थोड़ा, क्रम-क्रम से, वारी-बारी से, तिल-तिल, एक-एक-करकं, यथाक्रम, इत्यादि।

२२४—-रीतिवाचक क्रियाविशेषणों की संख्या गुणवाचक विशेषणों के समान अनंत हैं। क्रियाविशेषणों के न्यायसम्मत वर्गीकरण में कठिनाई होने के कारण, इस वर्ग में उन मब क्रियाविशेषणों का समावेश किया जाता है जिनका अंतर्भाव पहले कहं हुए वर्गों में नहीं हुआ है। रीतिवाचक क्रियाविशेषण नीचे लिखे हुए अर्थों में आते हैं—

- (म्र) प्रकार—एसं, वैसे, कैसे, जैसे-तैसे, मानो, यथा-तथा, धीर, य्यनानक, सहमा, अनायास, वृथा, सहज, साचान, सेत, सेतमेत, यांही, है। ते, पैदल, जैसे-तैसे, स्वय, परस्पर, आपहीं ग्राप. एक-साथ, एकाएक, मन सं, ध्यान-पृर्वक, सदेह, सुखेन, रीत्यनुसार, क्योंकर, यथाशक्ति, हॅसकर, फटाफट, तड़तड़, फटसे, उलटा, यंन-केन-प्रकारंग, अकस्मान, किम्ब-हुना, प्रत्युत।
- (श्रा) निश्चय—श्रवश्य, सत्ती, सचमुच, निःसंदेह, बेशक, ज़रूर, श्रत्वचत्ता, मुख्य-करके, विशेष-करके, यथार्थ में, वस्तुतः, दर-श्रमतः।

- (इ) ब्रानिश्चय-कदाचित् (शायद), बहुत करके, यथा-संभव।
- (ई) स्वीकार—हाँ, जी, ठीक, सच।
- ( उ ) कारण-इसलिए, क्यां, काहं को ।
- (क) निषेध--न, नहीं, मत।
- (ऋ) अवधारण-तो, ही, मात्र, भर, तक, सा।

२२५—यै।गिक कियाविशेषण दूसरं शब्दों मे नीचे लिखे शब्द अथवा प्रत्यय जोड़ने से बनते हैं—

# (१) संस्कृत क्रियाविशेषण।

पूर्वक—ध्यान-पूर्वक, प्रेम-पूर्वक, इत्यादि ।
वश—विधि-वश, भय-वश ।
इन (आ)—सुखेन, यंन-केन-प्रकारंण, मनसा-वाचा-कर्मणा ।
या—कृपया, विशंषतया ।
ध्रनुसार—रीत्यनुसार, शत्त्यनुसार ।
त:—स्वभावतः, वस्तुत , स्वतः ।
दा—सर्वदा, मदा, यदा, कदा ।
धाः—बहुधा, शतधा, नवधा ।
शः—कमश , श्रवरशः ।
त—एकत्र, सर्वत्र, श्रन्यत्र ।
या—सर्वथा, श्रन्यशा ।
वन्—पूर्ववन्, तद्भन ।
चिन्—कदाचिन्, किचिन्, कचिन् ।
मात्र—पल-मात्र, नाम-मात्र, लेश-मात्र ।

## (२) हिंदी क्रियाविश्वेषण।

ता, ते—दीड़ता, करता, बीलता, चलने, स्राने, मारते। स्रा, ए—बैठा, भागा, लिए, उठाए, बैठे, चर्ट । को—इधर की, दिन को, रात की, ग्रंत को।
से—धर्म से, मन सं, प्रेम से, इधर से, तब से।
मे—संचेप मे, इतने मे, ग्रंत में।
का—सबेरं का, कब का।
तक—ग्राज तक यहाँ तक, रात तक, घर तक।

कर, करको—दौड़कर, उठकर, देखकर कं, धर्म करके, भक्ति करके, क्योंकर।

भर--रातभर, पलभर, दिनभर।
( अ ) नीचे लिखे प्रत्ययां श्रीर शब्दों में मार्वनामिक क्रियाविशेषण
बनते हैं--

ए—एंसे, कैसे, जैसे, वैसे, तेसे, थाडं।

हॉ—यहॉ, वहॉ, कहॉ, जहा, तहां।

थर—इधर, उधर, जिधर, तिधर।

यों —यां, त्यों, ज्यां, क्यों।

लिए—इसलिए, जिसलिए, किसलिए।

व—अव, तव, कव, जव।

# (३) उद्घे क्रियाविशेषण।

श्रन-जबरन, फ़ौरन, मसलन, इत्यादि ।

२२६ — सामासिक क्रियाविशेषण अर्थात् अव्ययाभाव समामा का विचार व्युत्पत्ति-प्रकरण मे किया जायगा। यहाँ उनके कुछ उदाहरण दियं जाते हैं—

# **` (१) संस्कृत अ़ब्ययीभाव समास ।**

प्रति-- प्रतिदिन, प्रतिपत्त, प्रत्यच्च । यथा---यथाशक्ति, यथाक्रम, यथासंभव । नि:---नि:संदेह, निर्भय, नि.शंक । थावत्—यावज्ञीवन ।
श्रा—श्राजन्म, श्रामरण ।
सम्—समन्त, सम्मुख ।
स—सदेह, सपरिवार ।
श्र, श्रन्—श्रकारण, श्रनायास ।
वि —व्यर्थ, विशेष ।

# (२) हिंदी अञ्चयीभाव समास

श्चन-श्चनजाने, श्चनपूछे । नि-निधड्क, निडर ।

## (३) उर्दू अञ्चयीभाव समास।

हर—हरराज़, हरसाल, हरवक्त ।

दर--दरअमल, दरहक्रीकत।

ब-बिजस, बदस्तूर।

बे---बेकार, बेफ़ायदा, बेशक, बेतरह, बेहद।

## ( ४ ) मिश्रित अध्ययीभाव समास ।

हर—हरघड़ी, हरदिन, हरजगह। बे—बेकाम, बेसुर।

२२७ — कुछ कियाविशेषणों के विशेष अर्थी श्रीर प्रयोगों के उदाहरण नीचे दिये जाते हैं —

परसें, कल इनका प्रयाग भूत ग्रीर भविष्य दोनो कालों में होता है। इसकी पहचान क्रिया के रूप से होती है, जैसं, ''लड़का कल ग्राया ग्रीर परसें। जायगा।''

हागे, पीछे, पास, टूर—यं ग्रीर इनके समानार्थी स्थान-वाचक क्रियाविशेषण कालवाचक भी हैं, जैसे "द्वागे राम अनुज पुनि पाछे।"(राम०)।(स्था० वा०)। "द्वागे पीछे सब चल वसेंगे।"(कहा०)।(का० वा०)। "गांव पास है या टूर?" (स्था० वा०)। "दिवाली पास मा गई।" "विवाह का समय म्रभी दूर है।" (का० वा०)। 'म्रागे' का कालवाचक मर्थ कभी कभी 'पीछं' के साथ बदल जाता है; जैसे, ''ये सब बातें जान पढ़ेंगी मारे (सर०)। (पीछे)।

तब, फिर—भाषा-रचना में 'तव' की द्विकृत्ति मिटाने के लिए उसके बदले ब्रहुधा 'फिर' की याजना करते हैं; जैसं, तब (मैंने) समभा कि इसके भीतर कोई अभागा बंद है। फिर जो कुछ हुआ सो आप जानते ही हैं। (विचित्र )। कभी कभी 'तब' और 'फिर' एक ही अर्थ में साथ साथ आते हैं, जैसं, ''तब फिर अप क्या करेगे?''

कभी—इससे अनिश्चित काल का बांध होता है. जैसे, "हमसे कभी मिलना।" "कभी" और "कदापि" का प्रयाग बहुधा निषंध-वाचक शब्दों के साथ होता है; जैसे, "ऐसा काम कभी मत करना।" "मैं वहाँ कदापि न जाऊँगा।" दो या अधिक वाक्यों में "कभी" सं क्रमागन करल का बोध होता है; जैसे, "कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाडों नाव पर।" "कभी धी धना, कभी मुद्दी-भर चना, कभी वह भी मना।" "कभी" का प्रयोग आश्चर्य वा तिरस्कार में भी होता है; जैसे, "तुमने कभी कलकत्ता देखा था!"

कहाँ— दो श्रलग श्रलग वाक्यो मे 'कहाँ' से बड़ा श्रंतर सूचित हाता है, जैसे, ''कहँ कुँभज कहँ सिधु श्रपारा।'' (राम०)। ''कहाँ राजा भोज कहाँ गंगा तेली।''

कहीं --- अनिश्चित स्थान कं अर्थ के सिवा यह "अत्यंत" और "कदाचित्" के अर्थ में भी आता है; जैसे, "पर सुफ से वह कहीं सुखी है।" (हिंदी प्रंथ०)। "सखी ने व्याह की बात कहीं हैंसी से न कही हो।" (शकु०)। अलग अलग वाक्यों में "कहीं" से विरोध सुचित होता है; जैसे, "कहीं धूप, कहीं छाया।" "कहीं शरीर भ्राधा जला है, कहीं बिलकुल कचा है !" (सत्य०)। भ्राध्ययं में ''कहीं" का प्रयोग ''कभीं" के समान होता है; ''कहीं इबे तिरे हैं!" ''पत्थर भी कहीं पसीजता है!"

परे—इसका प्रयोग बहुधा तिरस्कार मे होता है, जैसे, ''परे हो।'' ''परे हट।''

द्धर-उधर (यहाँ-वहाँ )-इन दुहरे क्रियाविशेषणो से विचित्रता का बोध होता है; जैसं, "द्धर तो तपस्त्रियों का काम, उधर बड़ों की श्राज्ञा।" (शकु०)। "सुत-सनेह द्दत बचन उत, संकट परंउ नरंश।" (राम०)। तुम यहाँ यह भी कहते हो, वहाँ वह भी कहते हो।"

यों ही-इसका अर्थ 'अकारण' है; जैसं, ''लड़का यों ही फिरा करता है।'' इसका अर्थ ''इसी तरह'' भी है।

भानी-यह ''जैसं'' का पर्यायवाचक है और उसके समान बहुधा ''ऐसं'' के साथ उपमा (उत्प्रंचा ) मे आता है; जैसे, ''यह चित्र ऐसा सुहावना लगता है भानी साचान सुदरापा आगं खड़ा है।'' (शकुं०)।

जाब तकः-यह बहुधा निषंधवाचक वाक्य में ग्राता है, जैसे, ''जाब तक मैं न ग्राक तुम यहीं रहना।''

तब तक -इसका श्रर्थ भी कभी कभी ''इतनं मे'' होता है; जैसे, ''यं दुख ते। थे हो, तब तक एक नया धाव श्रीर हुआ।'' (शकु०)।

जहाँ—इसका अर्थ कभी कभी ''जब'' होता है; जैसं, ''जहँ अस दशा जड़न की बरनी। को कहि सके सचेतन करनी।'' (राम०)।

जहाँ-तक-इसका अर्थ बहुधा परिमाणवाचक होता है, जैसे, "जहाँ तक हो सके, टेढ़ी गलियाँ सीधी कर दी जावे।"

''यहाँ तक'' श्रीर ''कहाँ तक'' भी परिमाखवाचक होते हैं;

जैसे, ''करूँ कहाँ तक वर्णन उसकी श्रतुल दया का भाव।'' (एकति०)। ''एक साल व्यापार मे टाटा पड़ा यहाँ तक कि उनका घर द्वार सब जाता रहा।'' ''यहाँ तक'' बहुधा ''कि'' के साथ ही श्राता है।

कब का इसका अर्थ ''बहुत समय सं'' है । इसका लिंग द्योर बचन कर्ता के अनुसार बदलता है, जैसे, ''मां कब की पुकार रही है।'' (सत्य०)। ''कब को टेरत दीन रिट।'' (सत०)।

क्योंकर—इसका अर्थ "केंसे" होता है, जैसे, "यह काम क्योंकर होगा ?" "यं गढं क्योंकर पड गयं ?" (गुटका०)।

इन लिए—यह कभी कियाविशेषण श्रीर कभी समुचय-वाधक हाता है; जैसे, ''वह इसलिए नहाता है कि श्रहण लगा है।'' (कि०-वि०)। ''तू दुर्दशा में हैं, इसलिए मैं तुभं दान दिया चाहता हूँ।'' (स०-वा०)

न, नहीं-'न' खतंत्र शब्द है, इमिलिए वह शब्द और प्रत्यय के बीच में नहीं आ सकता। ''देशोपालभ'' नामक किवता में किव ने मामान्य भविष्यत के प्रत्यय के पहले ''न'' लगा दिया है; जैसे, ''ला-वे। न गं वचन जे। मन में हमारा।'' यह प्रयोग दृषित है। जिन कियाओं के साथ ''न'' और ''नहीं' दोनों आ सकते हैं, वहाँ ''न" से केवल निषंध और ''नहीं' से निषंध का निश्चय सृचित होता है, जैसे, ''वह न आया,'' ''वह नहीं आया।'' 'में न जाऊँगा," ''में नहीं जाऊँगा।'' (अं०-६००) ''न'' प्रभवाचक अव्यय भी है; जैसे, ''सब करेगा न ?'' (सत्य०)। 'न' कभी कभी निश्चय के अर्थ में आता है। जैसे, ''में तुभे अभी देखता हूँ न।'' (सत्य०)। न—न समुचयंग्रधक होते हैं; जैसे, ''न उन्हे नीद आती थी न मूख-प्यास लगती थी।'' (प्रेम०)। प्रभ के उत्तर में 'नहीं' आता है; जैसे, तुमने उसे रुपया दिया था ? नहीं।

केवल-यह अर्थ के अनुसार कभी विशेषण, कभी कियाविशेषण और कभी समुच्चयबोधक होता है; जैसं, ''रामहि केवल प्रेम पियारा।'' (राम०)। ''केवल लड़का चिल्लाता है।''

''करती हुई विकट तांडव सी मृत्यु निकट दिखलाती है। केवल एक तुम्हारी आशा प्राणो की श्रटकाती है।'' --(क॰ क॰)।

बहुधा, प्राय: — यं शब्द सर्वव्यापक विधानों की परिमित करने के लिए भाते हैं। "बहुधा" सं जितनी परिमिति होती है उसकी अपंचा "प्राय:" से कम होती है; जैसे, "वे सब बहुधा बलवान शत्रुओं से सब तरफ घिर रहते थे।" (स्वा०)। "इसमे प्राय: सब श्लोक चंडकीशिक सं उद्धृत किये गये हैं।" (सत्य०)।

ती—इससे निश्चय श्रीर श्राप्रह सृचित होता है। यह किसी भी शब्दभेद के साथ श्रा सकता है; जैसे, "तुम वहाँ गये तो श्रे।" "किताब तुम्हारे पास तो श्री।" इसके साथ "नहीं" श्रीर "भी" श्राते हैं, श्रीर यं सयुक्त शब्द ("नहीं ता," "तो भी") समुचय बोधक होतं हैं। (श्रं०—२४४-५)। "यदि" के साथ दूसरे वाक्य में श्राकर ''तो" समुचय बोधक होता है, जैसे, "यदि ठंढ न तां तो यह हवा बहुत दूर तक चली जाती है।"

ही—यह भी ''तां" के समान किसी भी शब्द-भेद के साथ प्राकर निश्चय सूचित करता है। कहीं कहीं यह पहले शब्द के साथ संयोग के द्वारा मिल जाता है; जैसे, श्रव + ही = श्रभी, कब + ही = कभी, तुम + ही = तुम्ही, सब + ही = सभी, किस + ही = किसी। उदा०—''एक ही दिन मे," ''दिन ही मे," ''दिन मे ही," ''पास ही," '' श्रा ही गया," ''जाता ही था।" न, तो श्रीर ही समान शब्दो के बीच भी श्राते हैं, जैसे. ''एक न एक," ''कोई न कोई," ''कभी न कभी," ''बात ही बात मे,"

"पास ही पास," "आते ही आते," "लड़का गया तो गया ही गया," "दाग तो दाग, पर ये गढ़े क्योंकर पड़ गयं?" (गुटका०)। "ही" सामान्य भविष्यत्-काल के प्रत्यय के पहले भी लगा दिया जाता है; जैसे, "हम अपना धर्म ता प्राग्य रहे तक निवाहैं-ही-गे।" (नील०)।

साझ, सर, तक ये शब्द कभी कभी संज्ञाओं के साथ प्रत्ययां के रूप मे आकर उन्हें क्रियाविशेषण-वाक्यांण बना देते हैं। (अं०-२९५)। इस प्रयोग के कारण कोई कोई इनकी गिनती संबंध-स्चकों मे करते हैं। कभी कभी इनका प्रयोग दूसरे ही अर्थों में होता है—

- (ग्र) "मात्र" संज्ञा ग्रीर विशेषण के साथ "ही" (केवल) के ग्रर्थ में ग्राता है, जैसे, "एक लज्जा माच बची है।" (सत्य०)। "राम माच लघु नाम हमारा।" (राम०)। "एक साधन माच ग्रापका शरीर ही श्रव श्रवशिष्ट है।" (रघु०)। कभी कभी "मात्र" का ग्रर्थ "सव" होता है, जैसे, "शिवर्जी ने साधन माच का कील दिया है।" (सत्य०)। "हिंदी-भाषा-भाषी माच उनके चिर कृतज्ञ भी रहेगे।" (विभक्ति०)।
- (आ) ''भर'' परिमाणवाचक संज्ञाओं के साथ आकर विशेषण होता है, जैसे, '' संर-भर घी,'' ''मुट्टी-भर अनाज,'' ''कटोरं-भर खृन,'' इत्यादि। कभी कभी यह ''मात्र'' के समान ''सब'' के अर्थ में आता है, जैसे, ''मेरी अमलदारी भर में जहाँ जहाँ सड़ेंक हैं।'' (गुटका०)। ''कोई उसके राज्य भर में भूवा न सीता।'' (तथा)। कहीं कहीं इसका अर्थ ''केवल'' होता है, जैसे, ''मेरे पास कपड़ा भर है।'' ''उतना भर में उसे फिर देऊँगा।'' ''नैं।कर लड़के के साथ भर रहा है।''

(इ) ''तक '' अधिकता कं अर्थ में आता है, जैसे, ''कितनी हो पुस्तकों का अनुवाद तो अँगरेजी तक मे हो गया है।'' ''वंग-देश मे किमशर तक अपनी भाषा मे पुस्तक रचना करते हैं।'' (सर०)। इस अर्थ मे यह प्रत्यय बहुधा ''भी'' (सगुचय बाधक) का पर्यायवाचक होता है। कभी कभी यह ''सीमा'' के अर्थ मे आता है. जैसे, ''इस काम के दस रुपये तक मिल सकते हैं।' ''बालक से लेकर युद्ध तक यह बात जानते हैं।'' ''बंबई तक कं सीदागर यहाँ आते हैं।'' निपंधार्थक वाक्यों मे ''तक'' का अर्थ बहुधा ''ही'' होता है, जैसं, ''मैंने उसं देखा तक नहीं है।'' ''ये लेग हिदी मे चिट्ठी तक नहीं लिखतं।''

सा—पूर्वोक्त अन्ययो के समान यह शब्द भी कभी प्रत्यय, कभी संबंध सूचक और कभी क्रियाविशेषण होकर आता है। यह किसी भी विकारी शब्द के साथ लगा दिया जाता है. जैसे, फूलसा शरीर, मुक्तमा दुन्विया, केंनिसा मनुष्य, स्त्रियों का सा बील, अपनामा कृटिल हृदय, मृगसा चंचल। गुग्रा-वाचक विशेषणों के साथ यह ही ता सूचित करता है, जैसे, कालासा कपडा, ऊँचीमी दीवार, अच्छासा नीकर, इत्यादि। परिमाणवाचक विशेषणों के साथ यह अवधारण-बोधक होता हैं, जैसे, बहुतसा धन, थोडं से कपड़ं, जरासी बात, इत्यादि। इस प्रत्यय का रूप (सा-से-सी) विशेष्य के लिगवचनानुसार बदलता है। कभी कभी यह संज्ञा के साथ केवल हीनता सूचित करता है, जैसे, ''बन मे विथा सी छाई जाती है।'' (शकु०)। ''एक जात सी उतरी चली आती है।'' (गुटका०)। ''जल-कण इतने अधिक उड़ते हैं कि धुआ सा दिखाई देता है।''

ऋष, इति-यं श्रव्यय क्रमशः पुलक वा उसके खंड भ्रथवा कथा के श्रारंभ श्रीर श्रंत में भाते हैं। जैसे, "श्रथ कथा श्रारंभ।" (प्रेम०)। "इति प्रस्तावना।" (सत्य०)। "श्रथ" का प्रयोग श्राजकल घट रहा है, परंतु पुस्तकों के श्रंत में बहुधा "इति," (श्रथवा "सम्पूर्ण," "समाप्त" वा संस्कृत "समाप्तम") लिखा जाता है। "इत्यादि" शब्द में "इति" श्रीर "श्रादि" का संयोग है। "इति" कभी कभी संज्ञा के समान श्राता है श्रीर उसके साथ बहुधा "श्री" जोड़ देते हैं, जैसे, "इस काम की इतिश्री हो गई।" राम चरितमानस मे एक जगह "इति" का प्रयोग संस्कृत की चाल पर खरूप-वाचक समुख्यबंधिक के समान हुआ है: जैसे. "माहमिन्म इति वृत्त श्रवंडा।"

२२८— अब कुछ संयुक्त और द्विकक्त क्रियाविशंषणो के अर्थों और प्रयोगों के विषय में लिखा जाना है।

कभी कभी—बीच बीच में—कुछ कुछ दिनों में, जैसें, ''कभी कभो इस दुखिया की भी सुध निज मन में लाना''। (सर०)।

क्तब क्तब—इनके प्रयाग से 'बहुत कस'' की ध्विन पाई जाती हैं, जैसे, ''श्राप मेर यहाँ क्तब का श्राने हैं ?''

जब जब—तब तब—जिम जिस समय—उस उस समय।
जब तब—एक न एक दिन, जैसे, 'जब तब वीर विनास।'(सन०)।
अब तब—इनका प्रयोग वहुधा सज्ञा वा विशेषण के समान
होता है। जैसं अब तब करना = टालना। अब तब होना =
मरनहार होना।

कभी भी—इनसं 'कभी' की अपंचा अधिक निश्चय पाया जाता है। जैसं, यह काम आप कभी' भी कर सकते हैं।

कभी न कभी, कभी ता, कभी भी, प्रायः पर्यायवाचक हैं। जैसे जैसे—तैसे तैसे, ज्यो ज्यों—त्यों त्यों—यं उत्तरोत्तर बढ़ती-घटती सूचित करते हैं; जैसे, ''ज्यों ज्यों भीजै कामरी त्यों त्यों भारी होय।''

ज्यों का त्यों—पूर्व दशा में । इस वाक्याश का प्रयोग बहुधा विशेषण के समान होता है और "का" प्रत्यय विशेष्य के लिग-वचनानुसार बदलता है । जैसे, "किला अभी तक ज्यों का त्यों खड़ा है।"

जहाँ का तहाँ — पृर्व स्थान मं, जैसे, "पुस्तक जहाँ की तहाँ रक्खी है।" इसमें भी विशेष्य के अनुसार विकार होता है। जहाँ तहाँ — सर्वत्र; जैसे, "जह तह मैं देखों दोउ भाई।" (राम०)।

जैसे तेसे, ज्यों त्यों करके-किसी न किसी प्रकार से। उदा०—''जैसे तेसे यह काम पृरा हुआ।'' ''ज्यों त्यों करके रात काटो।'' इसी अर्थ में ''कैसा भी करके' ग्रीर संस्कृत ''यंन-केन-प्रकारेग्य' आते हैं।

ख्रापही, ख्रापही ख्राप, ख्रपने ख्राप, ख्रापसे ख्राप-इनका श्रर्थ "मन से" वा "श्रपने ही बल से" होता है। (ग्रं०१२५श्रे)।

होते होते-क्रम क्रम सं, जैसे "यह काम होते होते होगा।"

बेठे बेठे-विनापरिश्रम कं, जैसे, ''लड़का बेठे बेठे खाता है।'' खड़े खड़े —तुरत, जैसे, ''यह कपया खड़े खड़े वसूल हा सकता है।''

काल पाकर-कुछ समय में, जैसे, ''वह काल पाके अधुद्ध हा गया।''.(इति०)।

क्यों नहीं-इस वाक्यांश का प्रयोग "हा" के अर्थ में होता है; परंतु इससे कुछ तिरस्कार पाया जाता है। उदा०—"क्या तुम वहाँ जाओगं ?" "क्यों नहीं।"

सच पूर्किये ते। —यह एक वाक्य ही क्रियाविशेषण के समान आता है। इसका अर्थ है "सचमुच।" उदा० — "सच पूर्किये ते। मुक्ते वह स्थान उदास दिखाई पड़ा।"

टि॰ - पहले कहा का चुका है कि कियानिशेषगों का शासीय वर्गीकरगा करना कठिन है, क्योंकि कई शब्दों ( जैसे, ही, तो, केवल, हा. नहीं, हत्यादि ) के विषय में निश्वयपूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि ये कियाविशेषण ही हैं। पहले इस बात का भी उल्लेख है। चुका है कि कोई कोई वैयाकरण श्रव्यय के भेद नहीं मानते: परंतु उन्हें भी कई एक श्रव्ययों का प्रयोग वा श्रर्थ श्रलग श्रलग बताने की श्रावश्य दता होती है। कियाविशेषणों का यथा-माध्य व्यवस्थित विवेचन करने के लिए हमने उनका वर्गीकरण तीन प्रहार से किया है। कछ कियाविशेषण वाक्य में स्वतंत्रतापूर्वक आते है थीर कछ दसरे वाक्य वा शब्द की भ्रषेत्रा रखते हैं। इसलिए प्रयोग के अनुसार उनका वर्धीकरण करने की भावश्यकता हुई । प्रयोग के भनुसार जो तीन भेद किये गये हैं उनमें से अनुबद्ध कियाविशेषणों के संबंध में यह शंका है। सकती है कि जब इनमें से कुछ शब्द एक बार ( यौगिक कियाविशेषणों में ) प्रस्वय मान गये हैं तब फिर उनकी श्रञ्जा से कियाविशेषण मानने का क्या कारण है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि इन शब्दों का प्रयोग दंग प्रकार से होता है। एक तो ये शब्द बहुधा संज्ञा के साथ त्राका किया वा दूसरे शब्द से उसका संबंध जोड़ते हैं: जैसे, रात भर, चण मात्र, नगर तक, इत्यादि: श्रीर दूसरे में क्रिया वा विशेषमा अधवा क्रियाविगेषण के साथ श्राकर उसीकी विशेषता बताते हैं: जैसे. एक मात्र उपाय: बड़ा ही सुंदर, जाया तो, आते ही, छड़का चलता तक नहीं, इत्यादि । इस दसरे प्रयोग के कारण मे शब्द कियाविशेषण माने गये है। यह दहरा प्रयोग आगे, पीछे, साथ, ऊपर, पहले, इत्यादि कालवाचक भीर स्थानवाचक कियाविशेषणों में भी पाया जाता है जिनके कारण इनकी गयाना संबंध-सुचकों में भी होती है। जैसे, "घर के आगे ' 'समय के पहले" ''पिता के साथ'' इत्यादि । कोई कोई इन ग्रन्ययों का एक बलग भेद (''थवधा-रणबीचक" के नाम से ) मानते हैं; और कोई के।ई इनके। केवल संबध-सूचकी में गिनते हैं। हिंदी के श्रधिकांश व्याकरणों में इन शब्दों का व्यवस्थित विवे चन ही नहीं किया गया है।

रूप के अनुमार कियाविशेषणों का वर्गीकरण करने की आवश्यकता इस-लिए है कि हिंदी में यौगिक कियाविशेषणों की संख्या अधिक है जो यह धा संज्ञा. सर्वनाम, विशेषण वा कियाविशेषणों के श्रंत में विभक्तियों के लगाने से बनते हैं, जैसे, इतने में, महज में, मन से, रात की, यहाँ पर, जिसमें, इत्यादि । यहा श्रत्र यह प्रश्न हो सकता है कि घर में, जगता से, कितने में, पेड पर. श्रादि विभवत्यंत शब्दों की भी कियाविशेषण क्यों न कहे ? इस का उत्तर यह है कि वहि कियाविशेवण में विभक्ति का येगा होते से उसके प्रमाग में कुछ अंतर नहीं पहता तो उसे कियाविशेषण मानने में कोई बाधा नहीं है। उदाहरणार्थ. ''यहां'' कियाविशेषण है, श्रीर विभक्ति के येग से इसका रूप ''यहाँ से'' श्रथवा ''यहाँ पर'' होता है। ये देशना विभन्त्यंत कियाविशेषण किसी भी किया की विशेषता बताते हैं. इसिंखए इन्हें क्रियाविशेषण ही मानना उचिन हैं। इनमें विभक्ति का येगा होने पर भी हनका प्रयोग कर्त्ता या कर्म-कारक में नहीं होता जिसके कारगा इनकी गराना संज्ञावा सर्वनाम में नहीं हो सकती। यौगिक कियाविशेषण दसरे शब्दों से प्रत्यय लगाने से बनते हैं, जैसे, ध्यानपूर्वक, अन्शः, नास-सान्न, संचेपतः, इसलिए जिन विभक्तियों से इन प्रत्ययों का श्रर्थ पाया जाता है उन्हीं विभक्तियों के योग से बने हुए शब्दों के। क्रियाविरोपण मानना चाहिये. धीरी की नहीं: जैसे ध्यान से, कम सं, नाम के लिए, रुचें। में, इत्यादि । फिर कई एक विभक्त्यंत शब्द कियाविशेषणों के पर्यायवाचक भी होते हैं; जैसे, निदान == ग्रत में. क्यों = काहे की, काहे से, कैमें = किम रीति से, सबेरे = भीर की, इत्यादि । इस प्रकार के विभक्त्यंत शब्द भी क्रियाविशोषण माने जा सकते हैं । इन विभक्तयंत शब्दा को क्रियाविशेषण न कहकर कारक कहने में भा कोई हानि नहीं है। पर ''जंगल में'' पद को केवल वाक्य-पृथक्काण की दृष्टि से, कियाविशेषण के समान, विधेय-वर्द्ध कह सकते हैं, परंतु व्याकरण की दृष्टि से वह क्रियाविशेषण नहीं है, क्यों कि वह किसी मूल क्रियाविशेषण का अर्थ स्चित नहीं करता। विभक्त्यंत वा संबधस्चकांत शब्दों की केाई कोई वैयाकरण कियाविशेषणा-वाक्याश कहते है ।

हिंदी में कई एक सम्क्रुत श्रीर कुछ उर्दू विभव्यंत शब्द भी क्रियाविशेषण के समान प्रयोग में बाते हैं, जमे, सुखेन, कृषया, विशेषतया, हठात्, फौरन, इत्यादि। इन शब्दों की क्रियाविशेषण ही मानना चाहिये, क्योंकि इनकी विभक्तियाँ हिंदी मे श्रपश्चित है।ने के कारण हिंदी ज्याकरण सं इन शब्दों की व्युस्पत्ति

नहीं हो सकती। हिंदी में जो सामासिक कियाविशेषण आते है उनके अञ्चय होने में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि उनके पश्चात् विभक्ति का योग नहीं होता और उनका प्रयोग भी बहुधा कियाविशेषण के समान होता है; जैसे, ययाशक्ति, यथासाध्य, निःसंशय, निधड़क, दरहकीकत, घरोंघर, हाथोहाथ, इत्यादि।

कियाविशेषणों का तीसरा वर्गांकरण अर्थ के बनुसार किया गया है। किया के संबंध से काल और स्थान की स्वन्ता बड़े ही महत्व की होती है। किसी भी घटना का वर्णन काल और स्थान के ज्ञान के बिना अध्रा ही रहता है। फिर जिस प्रकार विशेषणों के दो भेद—गुणवाचक और संख्यावाचक— मानने की आवश्यकता पहती है उसी प्रकार किया के विशेषणों के भी थे दो भेद मानना आवश्यक है, क्योंकि व्यवहार में गुण और संख्या का अंतर सदैव माना जाता है। इम तरह अर्थ के अनुमार कियाविशेषणों के चार भेद— कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक माने गये है। परिमाणवाचक कियाविशेषण बहुधा विशेषण और दूसरे कियाविशेषणों की विशेषता बतलाते हैं जिससे कियाविशेषण के लच्चा में विशेषण और कियाविशेषणों की विशेषता का उल्लंख करना आवश्यक समसा जाता है। कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाच क शव्यों की संख्या रीतिवाचक कियाविशेषणों की अपेचा यहत योदी हैं, इमलिए उनकी छोड़ शेष शब्द बिना अधिक सोच-विचार के पिछले वर्ग में रख दिये जा सकते हैं। इन चारो वर्गों के उपभेद भी अर्थ की स्थानता बनाने के जिये यथास्थान कताये गये हैं।

श्रत में "हा", "नहीं 'श्रोर 'क्या" के संबंध में कुछ लिखना श्रावश्यक जान एड़ता है। इनका प्रयोग प्रश्न के संबंध में किया जाता है। प्रश्न करने के लिए "क्या", स्वीकार के लिए "हाँ" श्रोर निषेध के लिए "नहीं" धाता है; जैमे, "क्या तुम बाहर चलोग ?" "हा" या "नहीं ।" इन शब्दों को कोई कोई कियाविशेषण और कोई कोई विस्मयादियोधक श्रव्यय मानते हैं, परंतु इनमें इन दोनों शब्दभेदों के लक्षण पूरे पूरे घटित नहीं होते । "नहीं" का प्रयोग विधेय के साथ कियाविशेषण के समान होता है, श्रोर "हाँ" शब्द "सच्य" "ठीक" श्रोर 'श्रवश्य," के पर्याय में श्राता है, इसकिए इन दोनों ( हाँ धीर नहीं ) को हमने कियाविशेषणों के बग में रक्खा है। "क्या" संबोधन के श्रथ में श्राता है, इसलिए इन दोनों ही ही।

# टूसरा ऋध्याय । संबंध-सूचक ।

२२६—जो अव्यय संज्ञा (अथवा संज्ञा के समान उपयोग मे आनेवाले शब्द ) के बहुधा आगे आकर उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ मिलाता है उसे संबंधसूचक कहते हैं; जैसे, ''धन के बिना किसीका काम नहीं चलता।" ''नौकर गाँव तक गया,'' ''रात भर जागना अच्छा नहीं होता।'' इन वाक्यों मे 'बिना', 'तक' और 'भर' सबंधसूचक हैं। ''विना' शब्द ''धन" संज्ञा का संबंध ''चलता' कियासे मिलाता है। ''तक'' ''गाँव'' का संबंध ''गया'' से मिलाता है; और ''भर'' ''रात'' का संबंध ''जागना' कियाधिक संज्ञा के साथ जोड़ता है।

[सूचना—विभक्तियो और थोडे से अन्ययो को छोड हिंदी में मूल सबध सूचक कोई नहीं है जिससे कोई कोई वैयाकरण (हिंदी में) यह शब्द-भेदही नहीं मानते। ''संबधसूचक'' शब्द-भेद के विषय में इस अध्याय के अंत में विचार किया जायगा। यहां केवल इतना लिखा जाना है कि जिन अन्ययों को सुभीते के लिए संबंधसूचक मानते है उनमें से अधिकाश संज्ञाएँ हैं जो अपनी विभक्तियों का खोप हो जाने से अव्यय के समान प्रयोग में आती है।

२३०—कोई कोई कालवाचक भ्रीर स्थानवाचक भ्रव्यय क्रिया-विशेषण भी होते हैं श्रीर संवधसूचक भी। जब वे स्वतंत्र रूप से क्रिया की विशेषता बताते हैं तब उन्हें क्रियाविशेषण कहते हैं; परंतु जब उनका प्रयोग सज्जा के साथ होता है तब वे संबंधसूचक कहाते हैं, जैसे—

नौकर यहाँ रहता है। (क्रियाविशंषण)। नौकर मालिक के यहाँ रहता है। (संबंधसूचक) वह काम पहले करना चाहिए। (क्रि० वि०)। यह काम जाने से पहले करना चाहिए। (सं० स०)। २३१—प्रयोग के श्रनुसार संबंधसृचक दे। प्रकार के होते हैं— (१) संबद्ध (२) श्रनुबद्ध ।

२३२—(क) संबद्ध संबंधसूचक संज्ञाश्रों की विभक्तियां के आगं आते हैं; जैसे, धन के बिना, नर की नाई, पूजा से पहले, इत्यादि।

[सू॰—संव धस्चक मान्ययों के पूर्व विभक्तियों के माने का कारण यह जान पड़ता है कि संस्कृत में भी कुछ म्रव्यय संगाओं की म्रजग म्रजग विभक्तियों के म्रागे भाने है, जैसे दीन मित (दीन के मित), यत्नं-यत्नेन-यलात् विना (यल के बिना), रामेण सह (राम के साथ), वृज्ञस्योपिर (वृज्ञ के उपर), इत्यादि। इन म्रजग म्रजग विभक्तियों के बंदले हिंदी में बहुधा संबंध-कारक की विभक्तियां माती है, पर कहीं कही करण मीर म्यपादान कारकों की विभक्तियां भी म्राती है।

(ख) अनुबद्ध संबंधसूचक संज्ञा के विकृत रूप (अं०-३०६) के साथ आते हैं, जैसं, किनारं तक, मखिया सहित, कटारं भर, पुत्रो समंत, लड़के सरीखा, इत्यादि।

- (ग) ने. को, सं, का-के-की, मे, भी अनुबद्ध संबधसूचक हैं, परंतु नीचे लिग्वं कारणां से इन्हें सबधसृचकों में नहीं गिनत—
- (त्रा) इनमें संप्रायः सभी संस्कृत के विभक्तिः-प्रत्ययां के स्रप-श्रंश हैं। इसलिए हिंदी में भी ये प्रत्यय माने जाते हैं।
- (ग्रा) यं स्वतंत्र शब्द न होने के कारण अर्थिहीन हैं, परतु दृसरं संबंधसृचक बहुधा स्वतंत्र शब्द होने के कारण सार्थक हैं।
- (इ) इनको सर्वधमूचक मानने से सज्ञान्त्रों की प्रचलित कारक-रचना की रीति में हेरफेर करना पड़ेगा जिससे विवेचन में श्रद्धवस्था उत्पन्न होगी।

२३२—सबद्ध संबंधसूचको के पहले बहुधा ''के'' विभक्ति स्राती हैं, जैसे, धन के लिए, भूख के मारं, स्वामी के विरुद्ध, उसके पास, इत्यादि। (भ्र) नीचे लिखे अव्ययों के पहले (स्नोलिंग के कारण) "की" श्राती है—अपंचा, अ्रोर, जगह, नाई, खातिर, तरह. तरफ, मारफत, बदै।लत, संती, इत्यादि।

[स्न--जब "श्रोर" ( "तरफ" ) के साथ संख्यावाचक विशेषण आता है तब "की" के बदले "के" का प्रयोग होता है; जैसे, "नगर के चारें श्रोर (तरफ )।" "नाई," "सरीखा" श्रीर "संनी" का प्रचार कम है।]

(ग्रा) ग्राकारांत संबंधसूचकों का रूप विशेष्य के लिग ग्रीर वचन के अनुसार बदलता है ग्रीर उनके पहले यथायाग्य का, के, की ग्रथवा विकृत रूप ग्राता है, जैसे, "प्रवाह उन्हे तालाय का जैसा रूप दे देता है।" (सर०)। "विजली की सी चमक।" "सिह के से गुए।" (भारत०)। "हरिश्चंद्र ऐसा पित।" (सत्य०)। "भोज सरीखे राजा। (इति०)।

२३४—आगं, पीछं, तलं, विना आदि कई एक संबंधसूचक कभी कभी विना विभक्ति के आनं हैं, जैसे, पांव तले, पीठ पीछं कुछ दिन आगं, शकुंतला बिना, (शकु०)।

- (ग्र) कविता मे बहुधा पूर्विक्त विभक्तियों का लोग होता है, जैसे, "मातु-समीपकहत सकुचाई।।" (राम०)। सभा-मध्य. (क० क०)। पिता-पास (सर०)। तेज-सम्मुख, (भारत०)।
- ( आ ) सा, एंसा क्रीर जैसा के पहले जब विभक्ति नहीं आती तब उनके अर्थ में बहुधा अंतर पड़ जाता है, जैसे, ''रामचंद्र से पुत्र'' और ''रामचंद्र के से पुत्र।'' पहले वाक्यांश में ''से'' ''रामचंद्र'' और ''पुत्र'' का एकार्थ सृचित करता है; पर दूसरे वाक्यांश में उससे दोनों का भिन्नार्थ सृचित होता है।

[स्०-इत संबंधस्चकों का विशेष विचार इसी अध्याय के अत में किया जायगा।]

२३५—"परें" झीर "रहित" के पहले "सें" झाता है। "पहले," "पीछे," "आगें" और "बाहर" के साथ "से" विकल्प संलाया जाता है। जैसे, समय से (वा समय के) पहले, सेना के (वा सेना से) पीछे, जाति से (वा जाति के) बाहर, इत्यादि।

२३६—''मार," ''विना" छीर ''सिवा" कभी कभी संज्ञा के पहले छाते हैं, जैसे, मार भूख के, सिवा पत्तो के, बिना हवा के, इत्यादि। ''बिना," ''अनुसार," छीर ''पीछे" बहुधा भूत-कालिक छदंत के विछत रूप के छागे (बिना विभक्ति के) आते हैं, जैसे, ''ब्राह्मण का ऋण दिये बिना।" (सत्य०)। ''नीचे सिखे अनुसार"। ''राशनी हुए पीछं।" (परो०)।

[सू०--संबंधसूचक को संज्ञा के पहले लिखना उर्दू रचना की रीति है जिसका श्रनुकाया कोई कोई उर्दू-प्रेमी करते हैं, जैसे, यह काम साथ है।शियारी के करें। हिंदी में यह रचना कम होती हैं।

२३७—''यांग्य'' (लायक) ग्रीर ''बमूजिन'' (ग्रप०—मूजब) बहुधा कियार्थक संज्ञा के विकृत रूप के साथ त्राते हैं, जैसे, ''जो पदार्थ देखने योग्य हैं।'' (शकु०)। ''याद रखने लायक।'' (सर०)। ''लिखने बसूजिब।'' (इति०)। ''कहने सूजब।'' (परी०)।

[सू०—'इस,' 'उस,' 'जिस' श्रीर 'किस' के साथ ''लिए'' का प्रयोग संज्ञा के समान होता है। जैसे, इसलिए, किसलिए, इत्यादि। ये संयुक्त शब्द बहुधा कियाविशेषण वा समुख्यबोधक के समान श्राते हैं। ऐसा ही प्रयोग उर्द् ''वास्ते'' का होता है।]

२३८—श्रर्थ कं श्रनुसार संबधसूचकों का वर्गाकरण करने की श्रावश्यकता नहीं हैं, क्योंकि इससे कोई व्याकरण-सबंधो नियम सिद्ध नहीं होता। यहाँ केवल स्मरण की सहायता के लियं इनका वर्गीकरण दिया जाता है—

#### कालवाचक।

श्रामं, पीछं, बाद, पहले, पूर्व, अनंतर, पश्चात्, उपरांत, लगभग।

### स्थानवाचक।

ग्रागं, पीछं, ऊपर, नीचे, तले, सामनं, रूबरू, पास, निकट, समीप, नज़दीक (नगीच), यहाँ, बीच, बाहर, परे, दूर, भीतर।

### दिशाबाचक।

श्रोर, तरफ़, पार, श्रारपार, श्रासपास, प्रति ।

### साधनवाचक।

द्वारा, जरियं, हाथ, मारफत, बल, करके, जवानी, सहारे। हेतुबाचक।

लिए, निमित्त, वास्ते, हेतु, हित (कविता में ), खातिर, कारण, सबब, मारे।

### विषयवाचक।

बाबत, निस्वत, विषय, नाम ( नामक ), लेखे, जान, भरासं, मद्धे।

### व्यतिरेकवाचक।

मिवा ( सिवाय ), अलावा, बिना, बगैर, अतिरिक्त, रहित । विनिमयवाचक ।

पलटे, बदले, जगह, एवज, संती।

### साद्रश्यवाचक।

समान, सम (किवता में), तरह, भौति, नाई, बराबर, तुस्य, याग्य, लायक, सदरा, अनुसार, अनुरूप, अनुकूल, देखा-देखी, सरीखा, सा, ऐसा, जैसा, बमूजिब, (अप०--मूजब), मुताबिक।

### विरोधवाचक।

विरुद्ध, खिलाफ़, उलटा, विपरीत।

### सहचारबाचक।

संग, साथ, समेत, सहित, पूर्वक, ऋधीन, स्वाधीन, वश । संग्रहवासक ।

तक, ली, पर्यत, सुद्धां, भर, मात्र।

### तुलनावाचक।

अपंचा, बनिस्वत, आगं, सामने।

[ सू० — अपर की सूची मे जिन शकों को कालवाचक संबंधसूचक जिला है वे किसी किसी प्रसंग में स्थानवाचक श्रथवा दिशावाचक भी होते हैं। इसी प्रकार श्रीर भी कई एक संबंधसूचक श्रथं के श्रनुसार एक से श्रधिक वर्गों में श्रा सकते हैं। ]

२३--- व्युत्पत्ति कं अनुसार सबंधसृचक दां प्रकार के हैं-(१) मृत और (२) यांगिक।

हिंदी में **मूल** संबंधमृचक बहुत कम हैं; जैसं, बिना, पर्यत, नाई, पूर्वक, इत्यादि।

यौगिक सबंधसूचक दृसरं शब्द-भंदो सं बने हैं; जैसे,

- (१) संज्ञा से-पलटे, वास्ते, श्रोर, श्रपंचा, नाम, लेखे, विषय, मारफत, इत्यादिः
- (२) विशपण सं—तुल्य, समान, उलटा, ज़बानी, सरीखा, योग्य, जैसा, ऐसा, इत्यादि।
- (३) कियाविशेषण सं—ऊपर, भीतर, यहाँ, बाहर, पास, परं, पीछे, इत्यादि।
  - ( ४ ) किया सं--- लियं, मारं, करके, जान।

[सूर--भ्रम्प के रूप में ''लिये'' दे। बहुवा ''लिए'' लिखते हैं।]

२४०—हिदो मे कई एक संबंधसूचक उर्दू भाषा सं और

कई एक सम्छत सं भ्रायं हैं। इनमें से बहुतसं शब्द हिंदी कं संबंधसुचकों के पर्यायनाची हैं। कितने एक संस्कृत संबंधसूचकों का प्रचार हिंदी के गद्य-काल से भ्रारभ हुन्ना है। तीनो भाषाभी के कई एक पर्यायनाची संबंधसूचकों के उदाहरण नीचे दिये जाते हैं—

| हिंदी         | <b>उदू</b>     | स स्कृत                |
|---------------|----------------|------------------------|
| <b>माम</b> ने | म्बस्          | समज्ञ, सम्मुख          |
| पास           | नज़ <b>दीक</b> | निकट, समीप             |
| मारं          | सवब, बदीलत     | कारण                   |
| पीछं          | त्राद          | पश्चान्, ऋनंतर, उपरात  |
| तक            | ता (कचित्)     | पर्यत                  |
| सं            | वनिस्बत        | <b>त्रपं</b> चा        |
| नाई           | तरह            | भॉति                   |
| उत्तरा        | <b>ग्विलाफ</b> | विरुद्ध, विपरीत        |
| लिए           | वास्तं, खातिर  | निमित्त, हेतु          |
| से            | जरियं          | द्वारा                 |
| मद्धे         | बावत, निम्बत   | विषय                   |
| ×             | वर्गर          | विना                   |
| पलटे          | बदलं, एवज      | ×                      |
| ×             | सिवा, ग्रलावा  | भ्रति <del>रिक्त</del> |
|               |                |                        |

२४१—नाचे कुछ सबधसूचक अन्ययो कं ऋर्थ और प्रयाग लिखे जाते हैं—

खागे, पीछे, भीतर, भर, तक धीर इनके पर्यायवाची शब्द धर्थ के खनुसार कभी कालवाचक खीर कभी स्थानवाचक होते हैं; जैसे, घर के धागे, विवाह के खागे, दिन भर, गाँव भर, इत्यादि।(ग्रं०-२२७)।

आगे, पीके, पहले, परे, जपर, नीचे और इनमें सं

किसी किसी के पर्यायवाची शब्दों के पूर्व जब "से" विभक्ति आती तब इनसे तुलना का बोध होता है; जैसे, कछुवा खरहे से आगे निकल गया। गाडी समय से पहले आई। वह जाति में मुक्त से नीचे हैं।

आगे—यह संबंधसूचक नीचे लिखे अर्थों मे भी आता है-(अ) तुर्लना मे-उसके आगे सब स्नो निरादर हैं। (शकु०)।

( आ ) विचार मे- मानियो कं आगी प्राण श्रीर धन तो कोई वस्तु ही नहीं है। (सत्य०)।

(ई) विद्यमानता मं-कालं के आगे चिराग नही जलता। (कहा०)।

[ सूचना - प्रायः इन्ही श्रधों में "सामन" का प्रयोग होता है। कोई कोई छोग इसे "साम्हन" लिखते है।

पीके इससे प्रत्येकता का भी बाध होता है, जैसे, यान पीके एक रूपया मिला।

जपर, नीचे-इनसं पद की छुटाई-बड़ाई भी सृचित है।ती है, जैसं, सबकं जपर एक सरदार रहता है और उसके नीचे कई जमादार काम करते हैं।

निकट इसका प्रयोग विचार के श्रर्थ में भी होता है, जैसं, उसके निकट भूत श्रीर भविष्यत दोनों वर्तमान से है। (गुटकाट)।

पार-इससं अधिकार भी सृचित होता है; जैसे, मेरं पास एक बड़ी है।

यहाँ — दिर्लावाले बहुधा इसे ''हाँ'' लिखते हैं, जैसे, ''तुम्हारं हाँ कुछ रकम जमा की गई है।'' (परी०)। राजा शिवप्रसाद इसे ''यहाँ'' लिखते हैं; जैसे, ''ग्रीर भी हिंदुश्रो को श्रपने यहाँ खुलाता है।'' (इति०)। ''परीचा-गुरु'' में भी कई जगह ''यहाँ''

भी आया है। यह शब्द यथार्थ मे "यहाँ" (कियाविशंषण) है; परंतु बालने मे कदाचिन कही कही "हाँ" हो जाता है। "यहाँ" का धर्थ "पास" के समान श्रिधकार का भी है। कभी कभी "पास" ग्रीर "यहाँ" का लोप हो जाता है ग्रीर केवल "के" से इनका अर्थ सुचित होता है; जैसे, "इस महाजन के बहुत धन है।" "उनके एक लड़का है।" "मेरे कोई बहिन न हुई।" (गुटका०)।

सिवा—कोई कोई इसं अपभ्रंश-रूप में "सिवाय" लिखते हैं। लाट्स साइब के "हिंदुस्तानी ज्याकरण" में दोनों रूप दियं गये हैं। साधारण अर्थ के सिवा इसका प्रयोग कई एक अपूर्ण उक्तियों की पूर्त्त के लिए भी होता है. जैसे, "इन भाटों की बनाई हुई वंशावली की कदर इससे बखुबी मालूम हो जाती है। सिवाय इसके जो कभी कोई अंथ लिखा भी गया, (ता) छापे की विद्या मालूम न होने के कारण वह काल पाके अशुद्ध हो गया।" (इति०)। निषंधवाचक वाक्य में इसका अर्थ "छोड़कर" या "बिना" होता है; जैसे, "उनकं सिवाय और कोई भी यहाँ नहीं आया।" (गुटका)।

साथ—यह कभी कभी ''सिवा'' के अर्थ में आता है, जैसे, इन बातों से सूचिन होता है कि कालिदास ईसवी सन के तीसरे शतक के पहले के नहीं। इसके साथ ही यह भी सूचित होता है कि वे ईसवी सन के पाँचवे शतक के बाद के भी नहीं।" (रघुट)।

श्रनुसार, श्रनुरूप, श्रनुकूल—यं शब्द खरादि होनं के कारण पूर्ववर्ती संस्कृत शब्दों के साथ संधि के नियमों से मिल जाते हैं श्रीर इनके पूर्व "कं" का लाप हो जाता है जैसे, श्राज्ञानुसार, इच्छानुरूप, धर्मानुकूल । इस प्रकार के शब्दों की संयुक्त संबंध-सूचक मानना चाहिए श्रीर इनके पूर्व समास के लिंग के श्रनुसार संबंध कारक की विभक्ति लगानी चाहिए। जैसे, "सभा के श्रनुसार संबंध कारक की विभक्ति लगानी चाहिए। जैसे, "सभा के श्रनुसार।" (भाषासार०)। कोई कोई लेखक स्त्रीलिंग संज्ञा के पूर्व

''की'' लिखते हैं ; जैसे, ''**श्रापकी** श्राज्ञानुसार यह वर माँगता हूँ ।'' (सत्य०)। **श्रानुरूप** धीर श्रा**नुकूल** प्रायः समानार्थी हैं।

सद्भा, समान, तुल्य, योग्य—यं शब्द विशेषण हैं भीर संबंधसुचक के समान आकर भी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं, जैसे, ''मुकुट के योग्य सिर पर तृश्य क्यो रक्खा है।'' (सत्य०)। ''यह रेखा उस रेखा के तुल्य है।'' ''मेरी दशा ऐसे ही बृचों के सद्भा हो रही है।'' (रघु०)।

सरीखा—इसके लिंग और बचन विशेष्य के अनुसार बदलते हैं और इसके पूर्व बहुधा विभक्ति नहीं आती, जैसे, "मुक्त सरीखें लोग।" (सत्य०)। यह 'सदृशा" आदि का पर्यायवाची हैं और पूर्व शब्द के साथ मिलकर विशेषण का काम देता है। (अं०—१६०)।

ऐसा, जैसा, सा—यं ''सरीखा'' कं पर्यायवाची हैं। आजकल ''सरीखा'' कं बदलं ''जैसा'' का प्रचार बढ़ रहा है। ''सरीखा'' कं समान ''जैसा'', ' ऐसा'' और ''सा'' का रूप विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार बदल जाता है। इनका प्रयोग भी विशेषण और संबंधसूचक, दोनों के समान होता है।

ऐसा—इसका प्रयंग बहुधा संज्ञा के विकृत रूप के साथ हैं।ता हैं। (ग्रं०—२३२-ख)। 'ऐसा' का प्रचार पहले की श्रपंचा कुछ कम है। भारतेदुजी के समय की पुस्तकों में इसके उदाहरण मिलते हैं, जैसं, ''ग्राचार्य जी पागल ऐसे हो गयं हैं।" (सरा०)। ''विशंष करके ग्राप ऐसे।" (सरा०)। ''काश्मीर ऐसे एक-त्राद इलाके का।" (इति०)। कोई कोई इसका एक प्रांतिक रूप ''कैसा'' लिखते हैं, जैसे, ''ग्राग्न कैसी लाल लाल जीभ निकाल।" (प्रण्य०)।

जैसा--इसका प्रचार ब्राज कल के प्रंथीं मे ब्राधिकता से होना

है। यह विभक्ति-सहित और विभक्ति-रहित दोनों प्रयोगों मे आता है; जैसं, ''पहले शतक मे कालिद(स के प्रंथों की जैसी परिमा- जिंत संस्कृत का प्रचार ही न था।" (रघु०)। ''बीजगिशत जैसे हिष्ट विषय को समभाने की चेष्टा की गई है।" (सर०)। इन दोनों प्रयोगों मे यह ग्रंतर है कि पहले वाक्य मे ''जैसी'' ''प्रंथो'' ग्रेंग ''संस्कृत'' का संबंध मृचित नहीं करता, कितु ''की'' कं पश्चान लुप्त ''संस्कृत'' शब्द का सबंध दृसरे ''संस्कृत'' शब्द से सूचित करता है। दूसरे वाक्य मे ''वीज-गिशत'' का संबंध ''विषय'' के साथ सूचित होता है; इसलिए वहाँ संबंध-कारक की ग्रावश्यकता नहीं है। इसी कारण ग्रागे दियं हुए उदाहरण मे भी ''कं'' नहीं ग्राया है—''शिवकुमार शास्त्रों जैसे घुरधर महा- महोपाध्याय।'' (शिव०)।

सा—इस शब्द का कुछ विचार क्रियाविशेषण के अध्याय में किया गया है। (अं०-२२७)। इसका प्रयोग ''जैसा'' के समान दां प्रकार सं होता है और दानों अयोगों में वैसा ही अर्थ-भेद पाया जाता है। जैसे, ''डांल पहाड़ सा और बल हाथी का सा है।'' (शकु०)। इस वाक्य में डील को पहाड़ की उपमा दी गई है, इसलिए ''सा'' के पहले ''का'' नहीं आया; परतु दृमरा ''सा'' अपने पूर्व लुप्त ''बल'' का संबध पहले कहं हुए ''बल'' से मिलता है, इसलिए इस ''मा'' के पहले ''का'' लाने की आवश्यकता हुई है। ''हाथी सा बल'' कहना असंगत होता। मुद्राराच्यस में ''मंरं सं लोग'' आया है; परंतु इसमें समता कहनेवाले से की गई है न कि उसकी संबंधिनी किसी वस्तु से, इसलिए शुद्ध प्रयोग ''मुक्तसं लोग'' होना चाहिये। कोई कोई इसे केवल प्रत्यय मानते हैं; परंतु प्रयय का प्रयोग विभक्ति के पश्चान् नहीं होता। जब यह संज्ञा या सर्वनाम के साथ विभक्ति के बिना आता है तब इसे प्रत्यय कह

सकते हैं भीर सांत शब्द की विशेषण मान सकते हैं; जैसे, फ़लसा शरीर, चमेली से भ्रंग पर, इत्यादि।

भर, तक, मात्र-इनका भी विचार क्रियाविशेषण के ग्रध्याय में है। चुका है। जब इनका प्रयोग संबंधसूचक के समान होता है तब यं बहुधा कालवाचक, स्थानवाचक वा परिमाणवाचक शब्दों के साथ आकर उनका संबंध किया से वा दूसरे शब्दों से मिलाते हैं श्रीर इनके परे कारक की विभक्ति नहीं श्राती: जैसे. "वह रात भर जागता है !!! ''लंडका नगर तक गया |!! ''इसमें तिल माच सदंह नहीं है।" ''तक" के ऋष्य में कभी कभी संस्कृत का ''पर्यंत' शब्द आता है, जैस, "उसने समुद्र पर्यत राज्य बढाया।" "भर" श्रीर ''तकः' के याग से संज्ञा का विकृत रूप श्राता है, पर ''मात्र'' कं माथ उसका मूल रूप ही प्रयुक्त होता है, जैसे, "चै।मासेभर।" (इति०)। ''समुद्र कं **तटों तक**।" (रघु०) । एक पुस्तक का नाम ''कटोरा-भर लुन'ं है, पर ''कटोरा-भर'ं शब्द अशुद्ध है। यह ''कटोरे-भर'' होना चाहिए। ''मात्र'' शब्द का प्रयाग केवल कुछ संस्कृत शब्दों के साथ ( संवधसूचक के समान ) होता है; जैसं, ''नग-सात्र यहाँ ठहरा,'' पल-सात्र, लंश-सात्र, इत्यादि । "भर" श्रीर ''मात्र'' वहवा बहुबचन संज्ञा के साथ नही श्रानं । जब ''तक'' ''भर'' छोर ''मारू'' का प्रयोग कियाविशेष्णकं समान होता है तब इनके पश्चात् विभक्तियाँ आती हैं, जैसे, "उसके राज भर मैं।" (गुटका०)। ''छोटे बड़े लाटों तक के नाम आप चिट्टियाँ भेजते है।'' (शिव०)। "अब हिद्यों का खाने **मात्र** से काम।" ( भा० दु० )।

विना-यह कभी कभी कदंत अन्यय के साथ आकर किया-विशेषण होता है; जैसं, "विना किसी कार्य का कारण जाने हुए।" 'सरः)। "विना अंतिम परिणाम सोचे हुए।" (इतिः)। कभी कभी यह संबंध-कारक की विशेषता बताता है; जैसे, "आपके नियोग की खबर इस देश में विना मेघ की वर्षा की भाँति अचानक आ गिरी।" (शिव०)। इन प्रयोगों में "विना" बहुधा संबंधी शब्द के पहले आता है।

उलटा-यह शब्द यथार्थ में विशेषण है; पर कभी कभी इसका प्रयोग ''का' विभक्ति के आगं सबंधसुचक के समान होता है; जैसं, ''टाप् का उलटा भील है।'' विरोध के अर्थ में बहुधा ''विरुद्ध,'' ' खिलाफ़,'' आदि आते हैं।

कर, करके - यह संबंधमूचक बहुधा ''द्वारा,'' ''ममान'' वा ''नामक'' के अर्थ में आता है; जैसे, ''मन, वचन, कर्म करके यति किसी जीव की हिसान करें।'' ''अग जग नाथ मनुज करि जाना।'' (राम०)। ''संमार के स्वामी, (भगवान) की मनुष्य करके जाना।'' (पीयूष०)। ''तुम हरि की पुत्र कर मत मानी।'' (प्रेम०)। ''पंडितजी शास्त्री करके प्रसिद्ध हैं।'' ''बद्धरा करि हम जान्यों याही।'' (त्रज०)।

स्रपेक्षा, बनिस्वत-पहला शब्द संस्कृत संज्ञा है श्रीर दूसरा शब्द उद्देश संज्ञा 'निस्वत'' में 'ब'' उपसर्ग लगाने से बना है। एक को पूर्व ''की'' श्रीर दूसरे के पूर्व ''कों' श्राता है। इनका प्रयोग तुलना में होता है श्रार दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जिस वस्तु की हीनता बतानी हो उसके बाचक शब्द के श्रागं ''अपेक्षा' या ''बनिस्वत'' लगाते हैं, जैसं, ''उनकी अपेक्षा श्रीर प्रकार के मनुष्य कम हैं।" (जीविका०)। ''आयों के बिनस्वत ऐसी ऐसी श्रमभ्य जाति के लोग रहते थे।" (इति०)। 'परीचा गुरु'' में ''बनिस्वत'' के बदने ''निस्वत'' श्राया है, जैसे, ''उसकी निस्वत उदारना की ज्यादा कदर करते हैं।" यथार्थ में ''निस्वत'' ''विषय'' के श्रर्थ में श्राता है; जैसे ''चंदे की निस्वत श्राप की क्या राय है।" कभी कभी ''श्रपेचा'' का भी श्रर्थ ''निस्वत' के समान ''विषय'

होता है, जैसे, ''सब धंधेवालों की **ऋषेज्ञा** ऐसा ही ख्याल करना चाहिए।'' (जीविका०)।

लीं—कोई कोई इसे ''तक'' के श्रर्थ मे गद्य मे भी लिखते हैं, परंतु यह शिष्ट प्रयोग नहीं है। पुरानी किवता में ''लैंग' ''समान'' के श्रर्थ मैं भी श्राया है, जैसे, ''जानत कछु जल-शंभ-विधि दुर्योधन लीं लाल।'' (सत०)।

िटी - पहले कहा गया है कि हिंदी के श्रधिकाश वैयाक त्या श्रब्य में के भेद नहीं मानते । श्रन्ययों के श्रार श्रीर भेद तो उनके बर्ध बीर प्रयोग के कारण बहुत करके निश्चित है चाहे कोई उनकी माने या न माने: परंतु संबंधसूचक को एक अलग शक्त-भेट मानने में कई बाधाएँ है। हि दी में कई एक संजाओं. िशेषणा श्रीर कियाविशेषणां की केवल संबंधकारक श्रथवा कभी कभी दसरे कारक की विभक्ति के परचात श्राने हां के कारण संबंधसचक मानते हैं: परंतु हुनका एक अलग वर्ग न मानकर एक विशेष प्रयोग मानन से भी काम चल सकता है, जैसा कि संस्कृत में उपिर, विना, पृथक, पुरः श्रमे, श्रादि श्रव्ययो के संबंध में होता है; जैसे, "गृहस्योपरि," "रामेख विना ।" दूसरी कठिनाई यह है कि जिस अर्थ में कोई कें।ई संबंधसूचक आते हैं उसी अर्थ में कारक-प्रस्थय प्रशांत विभक्तियां भी श्राती है, जैसे, घर में, घर के भीतर, नलवार से, तलवार के द्वारा, पेड पर, पंड के उपर । तब इन विभक्तियां की भी संबंधसूचक क्यों न माने ' १ इनके सिवा एक श्रीर अडचन यह है कि कई एक शब्दो-जैसे. तक, भर, सुद्धां, रहिन, पूर्वक, मात्र, सा, श्रादि-- में निषय में निश्चयपूर्वक दह नहीं कहा जा सकता कि ये प्रत्यय है अथवा संबंधसूचक। हिंदी की वर्त्त-मान लिखावट पर से इसका निर्णय करना श्रीर भी कठिन है। उदाहरकार्थ, कोई "तक" को पूर्व शब्द से मिलाकर और कोई अलग जिखते हैं। ऐसी अवस्था में संबंधसचक का निर्दोष जन्म बनाना सहज नहीं है।

संबंधस्वक के परचात् विभक्ति का लोप है। जाता है और विभक्ति के परचाते कोई दूसरा प्रत्यय नहीं श्राता, इसिलए जो शब्द विभक्ति के परचात् श्राते हैं उनको प्रत्यय नहीं कह सकते श्रीर जिन शब्दां के परचात विभक्ति श्राती है वे संबंधस्वक नहीं कहे जा सकते। उदाहरणार्थ, "हाथी का सा बल" में "सा" प्रत्यय नहीं, किंतु संबंधस्वक है, श्रीर "संसार भर के ग्रंथ-गिरि" में

"भर" संबंधसुचक नहीं किंतु प्रत्यय अथवा क्रियाविशेषयः है। इस दृष्टि से केवळ उन्हीं शब्दों के संबंधसुचक मानना चाहिए जिनके पश्चात् कभी विभक्ति महीं बाती चौर जिनका प्रयोग सेजा के विना कभी नहीं है। सकता। इस प्रकार के शब्द केवल "नाई," "प्रति," "पर्यत," "पूर्वक," "सहित" और "रहित" हैं। इनमें से श्रंत के पाँच शब्दों के पूर्व कभी कभी ( संबंध ) कारक की विभक्ति नहीं चाती । उस समय इन्हें प्रत्यय कह सकते हैं । तब केवल एक ''नाईं'' शब्द ही संबंधसूचक कहा जा सकता है: पर वह भी प्रायः अप्रचलित है। फिर तक, भर, माम और सद्धां के पश्चात कभी कभी विभक्तियाँ आती हैं. इसिक्षण ग्रीर श्रीर शब्द-भेदों के समान ये केवल स्थानीय रूप से सर्व ध-सचक हो सकते हैं। ये शब्द कभी संबंधसुचक, कभी प्रत्य और कभी दूसरे शद्ध-भेद भी होते हैं। (इनके भिन्न भिन्न प्रयोगों का उल्लेख किया विशेषण के अध्याय में तथा इसी अध्याय में किया जा चुका है।) इससे जाना जाता है कि हिंदी में मूल-संबंधसुचकों की संख्या नहीं के बराबर है, परंत भिन्न भिन्न शब्दों के प्रयोग संबंधमुचक के समान होते है, इसिन् ए इसका एक श्रत्या शब्द-भेद मानने की श्रावश्यकता है। भाषा में बहुधा कोई भी शब्द श्राव-श्यकता के अनुसार संबंधसूचक बना लिया जाता है औए जब वह अप्रचित्त हो जाता है तब उसके बदने दूसरा शब्द उपयोग में आने छगता है। हिंदी के ''श्रतिरिक्त,'' ''श्रपेक्ता,'' ''विषय,'' ''विरुद्ध'' श्रादि संबंधसूचक पुरानी पुस्तको में नहीं मिछते श्रीर प्रानी प्रतको के "तहूँ," "जुट," "संती," सीं," श्रादि श्राजकल श्रप्रचलित है।

[सू॰—संबधमूनको और विमक्तियों का विशेष अनर कारक-प्रकरण में बताया जायगा।]

### तीसरा भध्याय।

# समुच्चय-बाधक।

२४२ — जो ध्रव्यय (क्रिया की विशेषता न बतलाकर) एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से मिलाता है उसे समुख्य-बेधक कहते हैं; जैसे, धीर, यदि, ती, क्योंकि, इसलिए।

"हवा चली स्नीर पानी गिरा"—यहाँ "श्रीर" समुचय-बोधक है; क्योंकि वह पूर्व वाक्य का संबंध उत्तर वाक्य से मिलाता है। कभी कभी समुचय-बोधक से जोड़े जानेवाले वाक्य पूर्णत्या स्पष्ट नहीं रहते; जैसे "कृष्ण स्नीर बलराम गयं।" इस प्रकार के वाक्य देखने में एकही से जान पड़ते हैं; परतु दोनों वाक्यों में क्रिया एक ही होने के कारण संचेप के लिए उसका प्रयोग केवल एक ही बार किया गया है। ये दोनों वाक्य स्पष्ट रूप से यों लिखे जायाँगं—"कृष्ण गयं श्रीर बलराम गयं।" इसलिए यहाँ "श्रीर" दो वाक्यों को मिलाता है। "यदि सूर्य न हो तो कुछ भी न हो।" (इति०)। इस उदाहरण में "यदि" श्रीर "तो" दो वाक्यों को जोड़ते हैं।

(अ) कभी कभी कोई कोई समुख्य बोधक वाक्य में शब्दों को भी जोड़ते हैं; जैसं, ''दो और दो चार होते हैं।" यहाँ ''दो चार होते हैं और दो चार होते हैं", ऐसा अर्थ नहीं हो सकता, अर्थात् ''और'' समुख्य-बोधक दो संचिप्त वाक्यों को नहीं मिलाता, कितु दो शब्दों को मिलाता है। तथापि ऐसा प्रयोग सब समुख्य-बोधकों में नहीं पाया जाता; और ''क्योंकि'', ''यदि'', ''तो'', ''यद्यपि'', ''तोभी'', आदि कई समुख्य-बोधक केवल वाक्यों ही को जोड़ते हैं।

िटी॰-समुद्धय-बोधक का उद्या भिन्न भिन्न व्याकरणों में भिन्न किन प्रकार का पाया जाता है। यहाँ हम केवल 'हिं वा बो व्याकरवा" में हिये तथे लक्षण पर विचार करते हैं। वह लक्षण यह है---''जो शब्द दे। प्रहों, बाक्यों वा वाक्यों के ग्रंशों के प्रध्य में भाकर प्रस्पेक वह वा वाक्योश के भिक् भिन्न क्रिया-सहित ग्रम्बय का संबेश या विभाग करते हैं उनके। समझय-बोधक भन्यय कहते हैं: जैये --राम श्रीर लक्ष्मण श्राये।" इस लक्षण में सबसे पहला दोष यह है कि इसकी भाषा स्पष्ट नहीं है। इसमें शब्दों की योजना से यह नहीं जान पडता कि "सिम्न सिम्न" शब्द "किया" का विशेषधा है अथवा ''मन्वय'' का । फिर समुख्वय-बोधक सदैव देा वाक्यों के मध्य ही में नहीं भाता, बरन कभी कभी प्रत्येक जुड़े हुए वाक्य के आदि में भी आता है: जैसे, ' यदि सूर्य न हो तो कुछ भी न हो।'' इसके सिवा पदों वा वान्यांशों की सभी समुखय-बोधक नहीं जोडते । इस तरह से इस लक्ष्या में अरपष्टता, अञ्चासि चौर शक्क-जाळ का दोष पाया जाता है। लेखक ने यह ळक्कण ''भाषा-भास्कर'' से जैसा का तैसा जेकर उसमें इधर उधर कुछ शाब्दिक परिवर्त्तन कर दिया है: पर'त मळ के दोव जैसे के तैसे बने रहे। ''भाषा-प्रभाकर'' में भी ''भाषा-भास्कर" ही का लक्षण दिया गया है: और उसमें भी प्रायः येही दोष हैं।

हमारे किये हुए समस्यप-बोधक के लक्षण में जो वाक्यांश---'किया की विशेषता न बतजाकर" -- भाया है उसका कारण यह है कि वास्यों के। जिस प्रकार समुख्य-बोधक जोडते हैं उसी प्रकार उन्हें दूसरे शब्द भी जोडते हैं। संबंध-वाचक श्रीर नित्य-संबंधी सर्वनामों के द्वारा भी दो वाक्य जोडे जाते हैं: जैसे, "जो गरजते हैं यह बरसते नहीं।" ( कहा : 1 ) इस उदाहरण में ''जो'' और ''वह'' दे वात्र्यों का संबंध मिलाते हैं। इसी तरह 'जैसा-तैसा" श्रीर "जितना-उतना" संबंध-वाचक विशेषण तथा "जब-तव". ''जहाँ-तहाँ''. ''जैसे-तैसे''. झादि संबंध-वाचक किया-विशेषण भी एक वाक्य का संबंध दसरे वाक्य से मिलाते हैं। इस पुस्तक में दिये हुए समुचय-बोधक के बाचण से इन तीनो प्रकार के शब्दों का निराकरण होता है। संबंध-वाचक सर्वनाम भीर विशेषण के तमुच्चय-बोधक इसलिए नहीं कहते कि वे भव्यव नहीं हैं: और संबंध-वाचक किया-विशेषण की सम्बय-बोधक न मानने का कारण यह है कि इसका मुख्य धर्म किया की विशेषता बताना है। इन तीनों प्रकार के शब्दों पर समुख्यय-बोधक की अतिन्याप्ति बचाने के कि ए ही शक बाचवा में ''अध्यय'' शब्द और ''क्रिया की विशेषता न बतळाकर'' वाक्यांश ळाया गया है। ो

२४३—समुचय-बोधक बान्ययों के मुख्य दे। भेद हैं—(१) समानाधिकरण (२) न्यधिकरण।

२४४—जिन श्रव्ययों के द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें समानाधिकरण समुख्य-बोधक कहते हैं। इनके चार उप-भेद हैं:— ( ऋ ) संयोजक—श्रीर. व, तथा, एवं, भी। इनके द्वारा दे। वा श्रिधक मुख्य वाक्यों का संप्रह होता है; जैसे, 'बिल्ली के पंजे होते हैं ख्रीर उनमें नख होते हैं"।

व—यह उद् शब्द "श्रीर" का पर्यायवाचक है। इसका प्रयोग बहुधा शिष्ट लेखक नहीं करते, क्योंकि वाक्यों के बीच मे इसका उधारण किठनाई से होता है। उद्-प्रेमी राजा साहब ने भी इसका प्रयोग नहीं किया है। इस "व" में श्रीर संस्कृत "वा" में जिसका श्रर्थ "व" का उलटा है, बहुधा गड़बड़ श्रीर श्रम भी हो जाता है। अधिकांश मे इसका प्रयोग कुछ उद् सामासिक शब्दों मे होता है; परंतु उनमे भी यह उचारण की सुगमता के लिये संधि के श्रनुसार पूर्व शब्द में मिला दिया जाता है; जैसे, नामो—निशान, श्राबो—हवा, जाने।-माल। इस प्रकार के शब्दों को भी लेखक, हिदी-समास के श्रनुसार, बहुधा "श्राब-हवा", "जान-माल", "नाम-निशान", इत्यादि बोलते श्रीर लिखते हैं; जैसे, "बुतपरस्ती ( मुर्तिपूजा ) का नाम-निशान न बाकी रहने दिया"। ( इति० )।

तथा—यह सस्कृत संबंधवाचक क्रिया-विशेषण "यथा" (जैसे) का नित्य-संबंधी है छीर इसका अर्थ "वैसे" है। इस अर्थ में इसका प्रयाग कभी कभी किता में होता है; जैसे, "रह गई अति विस्मित सी तथा। चिकत चंचल चारु सृगी यथा"। गद्य में इसका प्रयोग बहुधा "छीर" के अर्थ में होता है, जैसे, "पहले पहल वहाँ भी अनंक कूर तथा भयानक उपचार कियं जाते थे"। (सर०) इसका अधिकतर प्रयोग "और" शब्द की द्विरुक्ति का निवारण करने

के लिए होता है, जैसे, ''इस बात की पुष्टि में चैटर्जी महाशय ने रघुवंश के तेरहवें सर्ग का एक पद्य प्रगीर रघुवंश तथा कुमार-सम्भव में व्यवहृत ''संघात'' शब्द भी दिया है। (रघु०)।

भीर—इस शब्द के सर्वनाम, विशेषण श्रीर किया-विशेषण होने के उदाहरण पहले दिये जा चुकं हैं। (ग्रं०—१८४, १८५, २२३)। समुचय-बोधक होने पर इसका प्रयोग साधारण श्रर्थ के सिवा नीचे लिखे विशेष श्रर्थों मे भी होता है (प्लाट्स साहब का हिदुस्थानी व्याकरण)—

- ( श्र ) दे क्रियाश्रों की समकालीन घटना; जैसे, "तुम उठे श्रीर खराबी श्राई"।
- (ग्रा) दो विषयों का नित्य-संबध; जैसे, "मैं हूँ ग्रारीर तुम हो" (= मैं तुम्हारा साथ न छोड़ाँगा)।
- (इ) धमकी वा तिरस्कार; जैसे, "फिर में हूँ फ्रीर तुम हो" (=मैं तुमको ख़ब समभूँगा)।

शब्दों के बीच मे बहुधा ''ग्रीर'' का लोप हो जाता है, नैसे, ''भले-बुरे की पहचान,'' ''सुख-दुख का देनेवाला'', ''चलो, देखो,'' ''मेरे हाथ-पाँव नहीं चलते''। यथार्थ में ये सब उदाहरण द्वंद्व-समास के हैं।

एवं — "तथा" कं समान इसका भी अर्थ 'वैसे" वा 'ऐसे" होता है, परंतु उच्च हिंदी में यह केवल ''श्रीर' के पर्याय में आता है; जैसे, ''लोग उपमार्थे देखकर विस्मित एवं मुग्ध हो जाते हैं।" (सर०)।

भी—यह पहले वाक्य सं कुछ साहश्य मिलाने के लिए झाता है; जैसे, "कुछ महात्म ही पर नहीं, गंगा जी का जल भी ऐसा ही उत्तम झार मनोहर है।" (सत्य०)। कभी कभी यह, दूसरे वाक्य के विना, केवल पहली कथा से संबंध मिलाता है, जैसे, "श्रव में भी तुम्हारी सखी का वृत्तांत पृछता हूँ।" (शकु०)। दो वाक्यों वा शब्दों के बीच में "श्रीर" रहने पर इससे केवल अवधारण का बोध होता है; जैसे, "मैंने उसे देखा श्रीर बुलाया भी।" कहीं कहीं "भी" अवधारण-बोधक प्रत्यय "ही" के समान अर्थ देता है; जैसे, "एक भी आदमी नहीं मिला।" "इस काम को कोई भी कर सकता है।" कभी कभी "भी" से आश्चर्य वा संदेह सूचित होता है; जैसे, "तुम वहाँ गये भी थे।" "पत्थर भी कहीं पसीजता है।" कभी कभी इससे आश्रह का भी बोध होता है; जैसे, "उठो भी।" "तुम वहाँ जाओंगे भी।" इन पिछले अर्थों में "भी" बहुधा "ही" के समान किया-विशेषण होता है। (आ) विभाजक—या, वा, अथवा, किवा, कि, या —या, चाहे—चाहे, क्या—क्या, न—न, न कि, नहीं ते।।

इन अञ्चयं से दो या ध्यधिक वाक्यों वा शब्दों मैं से किसी एक का प्रहण अथवा दोनों का त्याग होता है।

या, वा, अथवा, किंवा—यं चारों शब्द प्रायः पर्यायवाची हैं। इन मे से ''या" उर्दू और रोष तीन संस्कृत हैं। ''अथवा" भीर ''किवा" मे दूसर अव्ययां के साथ ''वा" मिला है। पहने तीन शब्दों का एक-साथ प्रयाग द्विरुक्ति के निवारण के लिए होता है; जैसे, ''किसी पुस्तक की आखवा किसी प्रयकार या प्रकाशक की एक से अधिक पुस्तकों की प्रशंसा मे किसीन एक प्रस्ताव पास कर दिया" (सर०)। ''या" और ''वा" कभी कभी पर्यायवाची शब्दों को मिलाते हैं जैसे, 'धर्मनिष्ठा या धार्मिक विश्वास।" (खा०)। इस प्रकार के शब्द कभी कभी कोष्ठक मे ही रख दिये जाते हैं; जैसे; ''श्रुति (वेद) मे।" (रघ०)। लेखक-गण कभी कभी भूल से ''या" के बदलें ''श्रीर'' तथा ''श्रीर'' के बदलें ''श्रीर'' तथा की जाते थे और

कभी कभी जलाकं गाड़ते थे।" (इति०)। यहाँ दोनो "धीर" के स्थान में "या", 'वा" धीर "अथवा" में से कोई भी दें। धलग धलग शब्द होने चाहिए। किंवा का प्रयोग बहुधा कविता में होता है; जैसे, "नृप अभिमान मोह बस किवा।" (राम०)। "वे हैं नरक के दृत किंवा सूत हैं कलिराज के।" (भारत०)।

कि—यह (विभाजक) "िक" उद्देशवाचक भ्रीर खरूपवाचक "िक" से भिन्न है। (ग्रं०-२४५-ग्रा, ई)। इसका भ्रिये 'या" के समान है, परंतु इसका प्रयोग बहुधा कविता ही में होता है; जैसे, "रिखहिंह भवन कि लैहिंह साथा।" (राम०)। "कजल के कूट पर दीप-शिखा सोती है कि श्याम घनमंडल में टामिनी की धारा है"। (क० क०)। "िक कभी कभी दो शब्दों का भी मिलाता है; जैसे, "यद्यपि कृपण कि अपव्ययों ही है धनी मानी यहाँ" (भारत०)। परंतु ऐसा प्रयोग कचित् होता है।

या—या—यं शब्द जांड़ से आते हैं धीर अकेले ''या' की अपेचा विभाग का अधिक निश्चय सृचित करते हैं; जैसे, ''या तो इस पेड़ मे फॉसी लगाकर मर जाऊँगी या गंगा मे कूद पड़ूँगी"। (सत्य०)। कभी कभी ''कहाँ—कहाँ' के समान इनसे ''महत् अंतर'' सूचित होता है; जैसे, ''या वह रौनक थो या सुनसान हो गया"। कविता मे ''या-या" के अर्थ मे 'कि-कि' आते हैं, जैसे, ''की तनु प्रान कि केवल प्राना"। (राम०)।

कानूनी हिदी में पहले ''या'' के बदले ''आया'' लिखते हैं जैसे ''आया मर्द या औरत''। ''आया'' भी उर्दृ शब्द है।

प्रायः इसी अर्थ में ''चाहे—चाहे" आतं हैं; जैसे, ''चाहे सुमेरु को राई करें रिच राई को चाहें सुमेरु बनावै।'' (पद्मा०)। ये शब्द ''च।हना'' किया से बने हुए अव्यय हैं।

क्या-क्या-ये प्रश्नवाचक सर्वनाम समुद्यय-बोधक के समान

उपयोग में भाते हैं। कोई इन्हें संयोजक भार कोई विभाजक मानते हैं। इनके प्रयोग में यह विशेषता है कि यं वास्य में दो वा भिषक शब्दों का विभाग बताकर उन सबका इकट्ठा उल्लेख करते हैं; जैसे, "क्या मनुष्य श्रीर क्या जीवजंतु. मैंने भपना सारा जन्म इन्होंका भला करने में गवाया"। (गुटका०)। "क्या को क्या पुरुष, सब ही के मन में भ्रानंद छाय रहा था" (प्रेम०)।

न-न-ये दुहरे कियाविशेषण समुचय-बोधक होकर भाते हैं। इनसे दे। वा श्रिधक शब्दों में से प्रत्येक का त्याग सूचित होता है; जैसे, "न उन्हें नींद भाती थीं न भूख प्यास लगती थीं"। (प्रेम०)। कभी कभी इनसे भशक्यता का बोध होता है; जैसे, "न ये अपने प्रवंधों से छुट्टी पावेंगे न कही जायँगे"। (सत्य०)। "न नी मन तेल होगा न राधा नाचेगी"। (कहा०)। कभी कभी इनका प्रयोग कार्य-कारण सूचित करने में होता है; जैसे, "न तुम आते न यह उपद्रव खड़ा होता"।

न कि-यह ''न'' धीर ''कि'' से मिलकर बना है। इस्सें बहुधा दें। बातों में से दूसरी का निषंध सुचित होता है; जैसे, ''ग्रॅंगरेज लोग व्यापार के लिये श्राये थे न कि देश जीतने के लिये"।

नहीं ती—यह भी संयुक्त कियाविशेषण है, धीर समुचय-बोधक के समान उपयोग में भाता है। इससे किसी बात के त्याग का फल सूचित होता है; जैसे, "उमने मुह पर घूंघट सा डाल लिया है, नहीं तो राजा की भारों कब उस पर ठहर सकती थीं"। (गुटका०)।

(इ) विरोधदर्शक—पर, परंतु, कितु, लेकिन, मगर, बरन, बल्कि। ये अञ्चय दो वाक्यों में से पहले का निषेध वा परि-मिति सूचित करते हैं।

पर---''पर'' ठेठ हिंदी शब्द है, ''परंतु'' तथा ''किंतु'' संस्कृत

शब्द हैं और ''लेकिन" तथा ''मगर" उर्दू हैं। ''पर", ''परंतु" और ''लेकिन" पर्यायवाची हैं। ''मगर' भी इनका पर्यायवाची है; परंतु इसका प्रयोग हिंदी में क्वचित् होता है। ''प्रेमसागर" में केवल ''पर" का प्रयोग पाया जाता है; जैसे, ''भूठ सच की ते। भगवान जाने; पर मेरे मन में एक बात धाई है।"

किंतु, बरन—ये शब्द भी प्राय: पर्यायवाची हैं और इनका प्रयोग बहुधा निषंधवाचक वाक्यों के परचात होता है; जैसे, "कामनाध्रों के प्रबल होने से ध्रादमी दुराचार नहीं करते, किंतु अंत:करण के निर्वल होजाने से वे वैसा करते है।" (स्वा०)। "मैं केवल सँपेरा नहीं हूँ; किंतु भाषा का किव भी हूँ"। (मुद्रा०)। "इस संदेह का इतने काल बीतन पर यथोचित समाधान करना किठन है, बरन बड़े बड़े विद्वानों की मित भी इसमें विरुद्ध है"। (इति०)। "बरन" बहुधा एक बात को कुछ दबाकर दृसरी को प्रधानता देने के लिये भी ध्राता है; "जैसे पारस देशवाले भी ध्रार्य थे, बरन इसी किए उस देश को अब भी ईरान कहते हैं"। (इति०)। "बरन" के पर्यायवाची "वरक्ष" (संस्कृत) और "बल्कि" (उद्ी) हैं।

# ( **ई** ) परिणामदर्शक —इसलिए, सो, अत<sup>,</sup>, अतएव ।

इन अञ्ययों से यह जाना जाता है कि इनके आगं के वाक्य का धर्य पिछले वाक्य के अर्थ का फल है, जैसे, "श्रव भार हाने लगा था, हसिलए दोनों जन अपनी अपनी ठीरों से उठे।" (ठेठ०)। इस उदा- हरण में "दोनों जन अपनी अपनी ठीरों से उठे", यह वाक्य परि- गाम सूचित करता है और " श्रव भार होने लगा था", यह कारण बतलाता हैं; इस कारण "इसलिए" परिणामदर्शक समुख्य-बेधक है। यह शब्द मूल समुख्य-बेधक नहीं है, कितु "इस" और "लिए" के मेल से बना है, और समुच्चय-बेधक तथा कभी

कभी क्रियाविशेषण के समान उपयोग में भ्राता है। ( भ्रं०—२३७— सू०)। "इसलिए" के बदले कभी कभी "इससे", "इसवास्ते" वा "इस कारण" भी भ्राता है।

[ सू॰—(१) ''इसिजए'' के और श्रर्थ श्रागे लिखे जायँगे। (२) श्रव-धारवा में ''इसिजिए'' का रूप ''इसीजिए'' हो जाता है। ]

अत्र स्वतः अतः अवे संस्कृत शब्द "इसिलए" के पर्यायवा-चक हैं और इनका प्रयोग उच्च हिंदी में होता है।

सी—यह निश्चयवाचक सर्वनाम (ग्रं०—१३०) "इसलिए" के धर्य में श्राता है, परंतु कभी कभी इसका श्रर्थ ''तब" वा ''परंतु" भी हाता है। जैसे, ''मैं घर से बहुत दृर निकल गया था; से। मैं बड़े खेद से नीचे उतरा"। ''कंस ने अवश्य यशोदा की कन्या के प्राण लियं थे. सी। वह असुर था।" (गुटका०)।

[सूर-कानूनी हि दी में "इसलिए" के बदले "लिहाजा" लिखा जाता है।]

[टी॰—समानाधिकरण समुचय-बोधक श्रव्ययों से मिले हुए साधारख वाक्यों के। कोई कोई लेखक श्रत्या श्रत्या लिखते हैं, जैसे, "भारतवासियों के। श्रपनी दशा की परवा नहीं है। पर श्रापकी हुज्जत का उन्हें बढ़ा ख्याल है।" (शिव॰)। "उस समय खियों की पढ़ाने की ज़रूरत न सममी गई होगी, पर श्रव तो है। श्रतएव पढाना चाहिये।" (सर॰)। इस प्रकार की रचना श्रनुकरणीय नहीं है।

२४५—जिन भ्रव्ययो के यांग से एक मुख्य वाक्य में एक वा ग्राधिक भ्राश्रित वाक्य जेाड़े जाते हैं उन्हें ठ्याधिकरण समुख्य-बोधक कहते हैं। इनके चार उपभेद हैं—

#### ( स्र ) कारण-वाचक-क्योंकि, जोकि, इसलिए-कि।

इन भ्रव्ययों से भ्रारंभ होनेवाले वाक्य पूर्ववाक्य का समर्थन करते हैं—श्रर्थात् पूर्व वाक्य के भ्रर्थ का कारण उत्तर वाक्य के भर्ष से स्वित होता है; जैसे, "इस नाटिका का अनुवाद करना मेरा काम नहीं था, क्योंकि मैं संस्कृत अच्छी नहीं जानता।" (रक्षा०)। इस उदाहरण में उत्तर वाक्य पूर्व वाक्य का कारण स्वित करता है। यदि इस वाक्य को उलटकर ऐसा कहें कि "मैं संस्कृत अच्छी नहीं जानता, इसलिए (अतः, अतएव) इस नाटिका का अनुवाद करना मेरा काम नहीं था" तो पूर्व वाक्य से कारण और उत्तर वाक्य से उसका परिणाम स्वित होता है, और "इसलिए" शब्द परिणाम-बोधक है।

िटी॰--यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि जब ''इसकिए'' की समानाधि-करया समुख्य-बोधक मानते हैं, तब 'क्योंकि'' की इम वर्ग में क्यों नहीं गिनते ? इस विषय में वैयाकरणों का मत एक नहीं है। कोई कोई दोनों अध्ययों को समानाधिकरण भीर कोई कोई उन्हें व्यधिकरण समुचय-बोधक मानते हैं। इसके विरुद्ध किसी किसी के मत में ''इमकिए'' समानाधिकरण और ''क्योंकि" व्यधिकरण है। इस ( पिछले ) मत का स्पष्टीकरण श्रमले उदाहरण से होगा-"'गर्म हवा जपर उठती है, क्योंकि वह साधारण हवा से हलकी होती है।" इस वाक्य में वक्ता का मुख्य चिमाय यह बात बताना है कि "गर्म इवा ऊपर उठती हैं," इसिबिए वह दूसरी बात का उन्नेख केवल पहली बात के समर्थन में करता है। यदि इसी बात की यों कहे कि "गर्म हवा साधा-रण इवा से इलकी होती है; इसिबाए वह ऊपर उठती हैं" — तो जान पडेगा कि यहां बक्ता का अभिधाय दोनों बातें प्रधानता-पूर्वक बताने का है। इसके जिए बह दोनो वाक्यों को इस तरह भी कह सकता है कि "गर्म हवा शाधारण हवा से इलकी होती है श्रीर वह जपर उठती है।'' इस दृष्टि से 'क्योकि'' व्यक्षि-करण समुच्चय-बोधक है: श्रर्थात् उससे प्रारंभ होनेवाचा वाक्य श्राश्चित होता है श्रीर ''इसलिए'' समानाधिकरण समुच्चय-बोधक है---श्रर्थात वह मुख्य वाक्यों को मिलाता है।

"क्यों कि" के बदले कभी कभी "कारण" शब्द भ्राता है वह समुख्य-बोधक का काम देता है। "काहेसे कि" समुख्य-बोधक वाक्यांश है।

कभी कभी कारण के सर्थ में परिग्राम-बोधक ''इसलिए'' धाता है स्रीर तब उसके साथ बहुधा ''कि'' रहता है; जैसे,

''दुष्यं त—क्यों माढव्य, तुम लाठी से क्यों बुरा कहा चाहते हो ? माढव्य-ह्स लिये कि मेरा श्रंग तो टेढ़ा है, श्रीर यह सीधी बनी है।'' (शकु०)।

कभी कभी पूर्व वाक्य मे ''इसलिए'' क्रिया विशंषण के समान आता है और उत्तर वाक्य ''कि'' समुच्चय-बोधक सं आरंभ होता है जैसे, ''कोई बात केवल ह्यी लिए मान्य नहीं है कि वह बहुत काल से मानी जाती है।'' (सर०)। ''(मैंने) ह्य लिये रोका था कि इस यंत्र में बड़ी शक्ति है।'' (शकु०)। ''कुआं, ह्य लिए कि वह पत्थरों से बना हुआ था, अपनी जगह पर शिखर की नाई खड़ा रहा।'' (भाषासार०)।

जोकि-यह उद्दे ''चूँ कि'' के बदले क़ानृनी भाषा में कारण सूचित करने के लिए श्राता है; जैसं, ''जोिक यह श्रमर क़रीन मस्लहत है '' 'इसलिए नीचे लिखे मुताबिक हक्म होता है।'' (एक्ट०)।

इस उदाहरण में पूर्व वाक्य आश्रित है, क्यों कि उसके साथ कारणवाचक समुच्चय-बोधक आया है। दूसर स्थानों में पूर्ववाक्य के साथ बहुधा कारणवाचक अञ्यय नहीं आता; और वहाँ वह वाक्य मुख्य समका जाता है। वैयाकरणों का मत है कि पहले कारण और पीछे परिणाम कहने से कारणवाचक वाक्य आश्रित और परिणामबोधक वाक्य स्वतंत्र रहता है।

( आ ) उद्देशवाचक—िक, जो, ताकि, इसलिए कि ।

न अव्ययों के पश्चात् आनेवाला वाक्य दूसरे वाक्य का उद्देश वा हेतु सूचित करता है। उद्देशवाचक वाक्य बहुधा दूसरे ( मुख्य ) वाक्य के पश्चात् भाता है; पर कभी कभी वह उसके पूर्व भी आता है। खदा०—"हम तुन्हें वृंदावन भेजा चाहते हैं कि तुम जनका समाधान कर ब्राध्यो"। (प्रेम०)। "किया क्या जाय जो देहा- तियों की प्राग्यका हो"। (सर०)। "लोग ध्रकसर अपना हक पक्का करने के लिये दस्तावेजों की रिजस्टरी करा लेते हैं ताकि उनके दावे में किसी प्रकार का शक न रहे"। (चौ० पु०)। "मलुष्या मलली मारने के लिये हर घड़ी मिहनत करता है इसिलए कि उसको मलली का श्रम्ब्ला मोल मिने।" (जोविका०)।

जब उद्देशवाचक वाक्य मुख्य वाक्य के पहले आता है तब उसके साथ कोई समुचय-बोधक नहीं रहता; परंतु मुख्य वाक्य "इसलिए" से आरभ होता है, जैसे, "तपोवनवासियों के कार्य में विघ्न न हो, इसलिए रथ को यही रखियं।" (शकु०)। कभी कभी मुख्य वाक्य "इसलिए" के साथ पहले आता है और उद्देशवाचक वाक्य 'कि' से आरंभ होता है; जैसे ''इस बात की चर्चा हमने इसलिए को है कि उसकी शंका दृग हो जावे"।

"जो" के वदलं कभी कभी जिसमें वा जिससे आता है, जैसे, "बेग बेग चली आ जिससे सब एक-संग चेम-कुशल सं कुटी मे पहुँचें।" (शकु०)। "यह विस्तार इसलियं किया गया है जिसमें पढ़नेवाले कालिदास का भाव अच्छी तरह समभ जायें।" (रघु•।

[स्०---''ताकि'' के छोड़कर शेष उह शवाचक समुच्चयबोधक दूसरे अयों मे भी आते हैं। ''जो'' और ''कि'' के अन्य अर्थों का विचार आगे होगा। कहीं कहीं ''जो'' और ''कि'' वर्यायवाचक होते हैं; जैसे, "बाबा से समकायकर कहें। जो वे मुक्ते ग्वालों के संग पढाय दें।" (प्रेम०)। इस उदाहरण में ''जो'' के बदले ''कि" उद्देशवाचक का प्रयोग हो सकता है। ''ताकि'' और ''कि'' उद्देशवाचक का प्रयोग हो सकता है। ''ताकि'' और ''कि'' उद्देशवाचक का प्रयोग हो सकता है। 'ताकि'' और ''कि'' उद्देशवाचक का प्रयोग हो सकता है। ''ताकि'' और ''कि'' उद्देशवाचक का प्रयोग हो सकता है। ''ताकि'' और ''कि'' उद्देशवाचक का प्रयोग हो सकता है। ''ताकि'' और ''कि'' उद्देशवाचक का प्रयोग हो सकता है। ''ताकि'' और ''कि'' उद्देशवाचक का प्रयोग हो। ''इसिकाए'' की स्युरपित पहले किसी आ सुकी है। ( अं०----२४४-ई)।

( द ) संकेतवाचक-जो-तो, यदि-तो, यद्यपि-तथापि (तोभी), चाहे-परंतु, कि । इनमें से 'कि' को छोड़कर शेष शब्द, संबंधवाचक छीर नित्य-संबंधी सर्वनामों के समान, जोड़े से आते हैं। इन शब्दों के द्वारा जुड़नेवाले वाक्यों में से एक में 'जो", ''यदि", ''यदि" या ''चाहे" धाता है छीर दूसरे वाक्य मे कमश: ''तो", ''तथापि" (तोभी) अथवा ''परंतु" आता है। जिस वाक्य मे ''जो", ''यदि" ''यद्यपि" या ''चाहे" का प्रयोग होता है उसे पूर्व वाक्य और दूसरे को उत्तर वाक्य कहते हैं। इन अव्ययो के ''संकेत-वाचक" कहनं का कारण यह है कि पूर्व वाक्य मे जिस घटना का वर्णन रहता है उससे उत्तर वाक्य की घटना का संकेत पाया जाता है।

जो—तो—जब पूर्व वाक्य में कही हुई शर्त पर उत्तर वाक्य की घटना निर्भर होती है तब इन शब्दों का प्रयोग होता है। इसी अर्थ में "यदि—तो" आते हैं। "जो" साधारण भाषा में और 'यदि' शिष्ट अथवा पुस्तकी भाषा में आता है। उदा०—"जो तू अपने मन से मची है तो पित के घर में दासी होंकर भी रहना अच्छा है।" (शकु०)। "यदि ईश्वरेच्छा से यह वही ब्राह्मण ही तो बड़ी अच्छी बात है"। (सत्य०)। कभी कभी "जो" से आतंक पाया जाता है, जैसे, "जो मैं राम तो कुल सहित कहि दसनन जाय।" (राम०)। "जी हरिश्चंद्र की तेजोश्रष्ट न किया तो मेरा नाम विश्वामित्र नहीं"। (सत्य०)। अवधारण में "तो" के बदले "तोभी" आता है; जैसे, जो (कुटुंब) होता तोभी मैं न देता।" (मुद्रा०)।

कभी कभी कोई बात इतनी स्पष्ट होती है कि उसके साथ किसी रार्त की आवश्यकता नहीं रहती, जैसे "पत्थर पानी में डूब जाता है"। इस वाक्य को बढ़ाकर यों लिखना कि "यदि पत्थर की पानी में डालें तो वह डूब जाता है", अनावश्यक है।

''जो'' कभी कभी ''जब'' के धर्घ में द्याता है, जैसे ''जो वह स्नेह ही न रहा तो ध्रब सुधि दिलाये क्या होता है।'' (शकु०)। "जो" कं बदले कभी कभी 'कदाचित्" (क्रियाविशेषध ) आता है; जैसे, "कदाचित् कोई कुछ पूछे तो मेरा नाम बता देना" । कभी कभी "जो" के साथ ('तो' के बदले ) "सो" समुख्यबोधक आता है, जैसे "जी आपने रुपयों के बारे में लिखा सी अभी उसका बंदीवस्त होना कठिन है।"

"यदि" से संबंध रखनेवाली एक प्रकार की वाक्यरचना हिंदी में कॅंगरेजी के सहवास से प्रचलित हुई है जिसमें पूर्व वाक्य की शर्त का उल्लेख कर तुरंत ही उसका मंडन कर देते हैं, परंतु उत्तर वाक्य ज्यों का त्यां रहता है; जैसे, "यदि यह बात सत्य हो (जो निस्संदेह सत्य ही है) तो हिंदुक्यों को संसार में सब से बड़ी जाति मानना ही पड़ेगा"। (भारत०)। "यदि" का पर्यायवाची उर्दू शब्द "अगर" भी हिंदी में प्रचलित है।

यद्यपि—तथापि(तेभी)—यं शब्द जिन वाक्यों में आतं हैं उनके निश्चयात्मक विधानों में परस्पर विरोध पाया जाता है; जैसे, ''यद्यपि यह देश तब तक जंगलों से भरा हुआ था तथापि अयोध्या अच्छी बस गई थी।" (इति०)। ''तथापि" के बदले बहुधा ''तोभी" और कभी कभी ''परंतु" आता है; ''यद्यपि हम वनवासी हैं तोभी लोक के व्यवहारों को मली भाँति जानते हैं।" (शकु०)। ''यद्यपि गुक ने कहा है.....पर यह तो बड़ा पाप सा है।" (मुद्रा०)।

कभी कभी "तथापि" एक स्वतंत्र वाक्य मे आता है; और वहाँ उसके साथ "यदापि" की आवश्यकता नहीं रहती; जैसे, "मेरा भी हाल ठीक एसे ही बोने का जैसा है। तथापि एक बात अवश्य है।" (रघु०)। इसी अर्थ में "तथापि" के बढले "तिस-पर-भी" वाक्यांश आता है।

चाहे-परंतु-जब ''यदापि'' के अर्थ मे कुछ संदेह रहता है तब उसके बदले ''चाहे'' आता है; जैसे, ''उसने चाहे अपनी सिखयां की धोर ही देखा हो; परंतु मैंने यही जाना।" (शकु०)।
"चाहे" बहुधा संबंधवाचक सर्वनाम, विशेषण वा क्रिया-विशेषण के साथ धाकर उनकी विशेषणा बतलाता है, धीर प्रयोग के धानुसार बहुधा क्रिया-विशेषण होता है; जैसे, "यहां चाहे जे कह लो; परंतु अदालत में तुम्हारी गीदड़ भवकी नहीं चल सकती।" (परी०)। "मेरे रनवास में चाहे जितनी रानी (रानियाँ) हों मुक्ते दोही वस्तु (वस्तुएँ) संसार में त्यारी होंगी"। (शकु०)। "मनुष्य वृद्धि-विषयक ज्ञान में चाहे जितना पारंगत हो जाय, परंतु... उसके ज्ञान से विशेष लाभ नहीं हो सकता।" (सर०)। "चाहे जहां से अभी सब दें।" (सत्य०)।

दुहरे संकेतवाचक समुच्चयबोधक अन्ययों में से कभी कभी किसी एक का लोप हो जाता है; जैसे, ( ) "कोई परीचा लेता तो मालूम पड़ता।" (सत्य०)। ( ) "इन सब बातों से हमारे प्रभु के सब काम सिद्ध हुए प्रतीत होते हैं तथापि मेरे मन को धैर्य नहीं है।" (रत्ना०)। "यदि कोई धर्म, न्याय, सत्य, प्रीति, पौरुष का हमसे नमूना चाहे, ( ) हम यहो कहेगे, "राम, राम, राम।" (इति०)। "वैदिक लोग ( ) कितना भी अच्छा लिखे तोभी उनके अचर अच्छे नहीं बनते।" (सुद्रा०)।

कि-जब यह संकेतवाचक होता है तब इसका अर्थ ''त्यों ही'' होता है, और यह दोनों वाक्यों के बीच में आता है; जैसे, ''अक्टोबर चला कि उसे नोंद ने सताया।"(सर०)। ''शैव्या रे।हिताश्व का सृत कंबल फ़ाड़ा चाहती है कि रंगमूमि की पृथ्वी हिलती है।'' (सत्य०)।

कभी कभी ''कि'' के साथ उसका समानार्थी वाक्यांश ''इतनं में'' श्राता है जैसे, ''मैं तो जाने ही को था कि इतने में श्राप श्रागये।''(सत्य०)।

(ई) स्वरूपवाचक-कि, जो, धर्घात्, याने, मानो।

इस प्रव्ययों के द्वारा जुड़े हुए शब्दों वा वाक्यों में से पहले शब्द वा वाक्य का स्वरूप (स्पष्टीकरण) पिछले शब्द वा वाक्य से जाना जाता है; इसलिए इन प्रव्ययों को स्वरूपवाचक कहते हैं।

कि—इसके भ्रीर श्रीर श्रर्थ तथा प्रयोग पहले कहे गये हैं। जब यह भ्रव्यय स्वरूपवाचक होता है तब इससे किसी बात का केवल भ्रारंभ वा प्रस्तावना सूचित होती है; जैसे, "श्रीशुकदेवमुनि बोले कि महाराज, भ्रव भ्रागे कथा सुनिए।" (प्रम०)। "मेरे मन मे श्राती है कि इससे कुछ पृद्धूँ।" (शकु०)। "बात यह है कि लोगों की रुचि एकसी नहीं होती।" (रघु०)।

जब आश्रित वाक्य मुख्य वाक्य के पहले आता है तब ''कि''का लोप होजाता है, परतु मुख्य वाक्य मे आश्रित वाक्य का कोई समाना-धिकरण शब्द आता है; जैसे, ''परमेश्वर एक है, यह धर्म की बात है।'' ''रबर काहे का बनता है यह बात बहुतेरो को मालूम भी नहीं है।''

[स्०-इस प्रकार की उलटी रचना का प्रचार हिंदी में बँगला धीर मराठी की देखादेखी होने बगा है; परंतु वह सार्वत्रिक नहीं है। प्राचीन हिंदी कविता में 'कि' का प्रयोग नहीं पाया जाता। धाजकल के गद्य में भी कहीं कही इसका लोप कर देते हैं। जैसे, '' क्या आने, किसी के मन में क्या भरा है।'']

जा—यह खरूपवाचक ''कि" का समानार्थी है, परंतु उसकी अपेचा अब व्यवहार में कम आता है। प्रेममागर में इसका प्रयोग कई जगह हुआ है; जैसे, ''यही विचारो जा मधुरा और ष्टृंदाबन में अंतर ही क्या है।" ''विसने बड़ी भारी चूक की जा तेरी माँग श्रीकृष्ण की दी।" जिस अर्थ में भारतेंदुजी ने ''कि" का प्रयोग किया है उसी अर्थ में दिवेदीजी बहुधा ''जो" लिखतें हैं; जैसे, ''ऐसा न हो कि कोई आ जाय।" (सत्य०)। ''ऐसा न हो जो इंद्र यह समभे।" (रघु०)

[टी॰—बँगळा, र्डाइबा, मराठी, श्रादि आर्य-भाषाओं में "कि" वा "जो" के संबंध से दो प्रकार की रचनाएँ पाई जाती हैं जो संस्कृत के "यत्" श्रीर "हित" श्रम्ययों से निकली हैं। संस्कृत के "यत्" के अनुसार उनमें "बीक," श्राता है और "हित" के अनुसार बँगला में "बिलया," इड़िया में "बोकि," मराठी में "म्हणून" श्रीर नैपाली में (कैछाग साहब के अनुसार) "भिने" हैं। हन सब का अर्थ "कहकर" होता है। हिंदी में "हित" के अनुसार रचना नहीं होती; परंतु "यत्" के अनुसार इसमें "जो" (स्वरूपवाचक) श्राता है। हस "जो" का प्रयोग उर्दू "कि" के समान होने के कारण "जो" के बदले "कि" का प्रवार हो गया है और "जो" कुल जुने हुए स्थानों में रह गया। मराठी और गुजराती में "कि" कमशः "की" श्रीर "के" के रूप में श्राता है। दिख्यी हिंदी में "इति" के अनुसार जो रचना होती हैं; उसमें "हित" के लिए "करके" (समुख्य-बोधक के समान) श्राता है, जैसे, "में जाऊँगा करके नौकर मुससे कहता था" = नौकर मुससे कहना था कि में जाऊँगा।

कभी कभी मुख्य वाक्य में "ऐसा," "इतना," "यहाँ तक" अथवा कोई विशेषण आता है और उसका स्वरूप ( अर्थ ) भ्पष्ट करने के लिए "कि" के पश्चात् आशित वाक्य आता है; जैसे, "क्या और देशों में इतनी सर्दी पड़ती है कि पानी जमकर पत्थर की चट्टान की नाई होजाता है?" (भाषासार०)। "चोर ऐसा भागा कि उसका पता ही न लगा।" "कैसी छलांग भरी है कि धरती से ऊपर ही दिखाई देता है।" ( शकु० )। "कुछ लोगों ने आदिमियों के इस विश्वास को यहाँ तक उत्तेजित कर दिया है कि वे अपने मनोविकारों को तर्कशास्त्र के प्रमाणों से भी अधिक बलवान मानते हैं।" (स्वा०)। "कालचक बड़ा प्रवल है कि किसी को एक ही अवस्था में नहीं रहने देता।" ( मुद्रा० )। "तू बड़ा मूर्ल है जो हमसे ऐसी बात कहता है।" ( प्रेम० )।

[स्०-इस मर्थ में ''कि'' (वा ''जो'') केवल सक्यवाचक ही नहीं, कितु परिग्रामकोषक भी है । समानाधिकरण समुख्य-बोधक ''इसलिए'' से जिस परिखाम का बोब होता है उससे ''कि'' के द्वारा स्वित होनेबाळा परिखाम भिन्न है, क्योंकि इस में परिखाम के साथ स्वरूप का अर्थ मिळा हुआ है। इस अर्थ में केवळ एक समुखय-बोधक ''कि' आता है; इसलिए उसके इस एक अर्थ का विवेचन यहीं कर दिया गया है।]

कभी कभी "यहाँ तक" ग्रीर "कि" साथ साथ ग्राते हैं ग्रीर केवल वाक्यों ही को नहीं, कितु शब्दों को भी जोड़ते हैं; जैसे, "बहुत ग्रादमी उन्हें सच मानने लगते हैं; यहाँ तक कि कुछ दिनों में वे सर्वसम्मत हो जाते हैं।" (खा०)। "इसपर तुम्हारे बड़े ग्रन्न, रिस्सियाँ, यहाँ तक कि उपले लादकर लाते थे।" (शिव०)। "क्या यह भी संभव है कि एक के काव्य के पद के पद, यहाँ तक कि प्रायः श्लोकार्द्ध के श्लोकार्द्ध तद्वत् दूसरे के दिमाग से निकल पड़ें?" (रघु०)। इन उदाहरणों में "यहाँ तक कि" समुच्चय-बोधक वाक्यांश है।

स्रायत् —यह संस्कृत विभक्त्यंत संज्ञा है; पर हिंदी में इसका प्रयोग समुच्चय-बोधक के समान होता है। यह अव्यय किसी शब्द वा वाक्य का अर्थ समभाने में आता है, जैसे, "धातु के दुकड़े ठप्पे के होने से सिका अर्थात् मुद्रा कहाते हैं।" (जीविका०)। "गौतम बुद्ध अपने पाँचो चेलो समेत चौमासे भर अर्थात् बरसात भर बनारस में रहा।" (इति०)। "इनमे परस्पर सजातीय भाव है, अर्थात् ये एक दूसरी से जुदा नहीं हैं।" (स्वा०)। कभी कभी "अर्थात्" के बदले "अथवा," "वा," "या" आते हैं; और तब बहु बताना कठिन हो जाता है कि ये खक्पवाचक हैं या विभाजक; अर्थवाले शब्दों को प्रात्ते हैं या अलग अलग अर्थवाले शब्दों को; जैसे, "बस्तो अर्थात् जनस्थान वा जनपद का तो नाम भी मुश्कल से मिलता था।" (इति०)। "तुम्हारी हैसियत वा स्थित चाहे जैसी हो।" (आदर्श०)। "किसी और तरीके से

सकान, बुद्धिमान **या ध**ष्टमंद होना आदमी के लिए मुनकिन ही नहीं।" (खा०)।

[स्० — किसी वास्य में कठिन शन्द का शर्थ सममाने में श्रधवा एक वास्य का शर्थ दूसरे वास्य के द्वारा स्पष्ट करने में विभाजक तथा स्वरूपशोधक श्रम्ययों के शर्थ के श्रंतर पर ध्यान न रखने से भाषा में सरछता के बद्दले कठि-नता था जाती है श्रीर कहीं कहीं श्रथंहीनता भी अपश्च होती है।

कानूनी भाषा में दो नाम स्चित करने के खिए "श्रर्थात्".का पर्यायवाची वर्दू "क्फ़" लाया जला है और साधारण बोल-चाल में "याने" साता है।]

२४६—इस अध्याय की समाप्त करने के पहले हम "जो" के एक ऐसे प्रयोग का उदाहरण देते हैं जिसका समावेश पहले कहें हुए समुअयबोधकों के किसी वर्ग में नहीं हुआ है। "मुक्ते मरना नहीं जो तेरा पत्त कहूँ।" (प्रेम०)। इस उदाहरण में "जा" न एंकेतवाचक है, न उदेशवाचक, न खरूपवाचक। इस प्रयोग का विवेचन हमें किसी अँगरंज़ी-हिंदी व्याकरण में भी नहीं मिला। हमारी समक्त में "जो" का अर्थ यहाँ "जिसलिए" है और "जिसलिए" कभी कभी "इसलिए" के पर्याय में आता है; जैसे, "यहाँ एक सभा होनेवाली है, जिसलिए (इसलिए) सब लोग इकट्टे हैं।" इस हिंद से दूसरा वाक्य मुख्य वाक्य होगा और "मुक्ते मरना नहीं" उदेशवाचक वाक्य होगा। जब उदेशवाचक वाक्य मुख्य वाक्य कोई समुअयबोधक नहीं रहता, परंतु मुख्य वाक्य "इसलिए" से आरंभ होता है। (अं० २४५-आ)।

२४७—संस्कृत और उर्दू शब्दों को छोड़कर (जिनकी व्युत्पत्ति हिंदी व्याकरण की सीमा के बाहर है) हिंदी के अधिकांश समुच्चय-बोधको की व्युत्पत्ति दूसरे शब्दभेदों से है और कई एक का प्रचार आधुनिक है। "और" सार्वनामिक विशेषण है। "जो"

संबंध-बाचक सर्वनाम श्रीर ''सो" निश्चयवाचक सर्वनाम है। यदि, परंतु, कितु श्रादि शब्दों का प्रयोग ''रामचरितमानस" श्रीर ''प्रेम-सागर" मे नहीं पाया जाता।

[ टी॰—संबंध-सूचकों के समान समुख्यबोधकों का वर्गीकरण भी न्या-करण की दृष्टि से आवश्यक नहीं है। इस वर्गीकरण से केवळ उनके भिन्न भिन्न धर्थ वा प्रयोग जानने में सहायता मिळ सकती है। पर समुच्चय-बोधक अञ्ययों के जो मुख्य वर्ग माने गये है उनकी आवश्यकता वाक्य-पृथक्-करण के विचार से होती है, क्योंकि वाक्य-पृथक्-करण वाक्य के अवयवो तथा वाक्यों का परस्पर संबंध जानने के लिए बहुत ही आवश्यक है।

समुच्चय-बोधको का सबंध वाक्य-पृथक्-करण से होने के कारण यहाँ इसके विषय में संचेपतः कुछ कहने की प्यावश्यकता है।

वाक्य बहुधा तीन प्रकार के होते हैं—साधारण, मिश्र श्रीर संयुक्त । इनमें में साधारण वाक्य इकहरे होते हैं, जिनमें वाक्य-संयोग की कोई धावश्यकता ही नहीं हैं। यह श्रावश्यकता केवल मिश्र श्रीर संयुक्त वाक्यों में होती हैं। मिश्र वाक्य में एक मुख्य वाक्य रहता है श्रीर उसके साथ एक या श्रधिक श्राश्रित वाक्य श्राते हैं। संयुक्त वाक्य के श्रतगंत सब वाक्य मुख्य होते हैं। मुख्य वाक्य श्र्य में एक दूसरे से स्वतंत्र रहता है, परंतु धाश्रित वाक्य मुख्य वाक्य के उपर श्रवल वित रहता है। मुख्य वाक्य के उपर श्रवल वित रहता है। मुख्य वाक्य के उपवाक्यों की जोड़नवाले श्रव्यय व्यधिकरण कहाते हैं।

जिन हैं दी-व्याकरणों में समुच्चय-बोधकों के भेद माने गये हैं उनमें से प्राय सभी दो भेद मानते हैं——(१) संयोजक श्रीर (२) विभाजक। इन भेदों का श्रर्थ किसी भी पुस्तक में नहीं समकाया गया श्रीर न सब श्रव्यय इन दोनों भेदों में श्रा सकते है। इसलिए यहां इन भेदों पर विशेष विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

"भाषातत्वदीपिका" में समुख्यय बोधकों के केवल पाँच भेद माने गये हैं जिनमें धौर कई अन्ययों के सिवा "इसलिए" का भी ग्रहण नहीं किया गया। यह अध्यय बादम साहब के व्याकरण की छोड़ और किसी व्याकरण में नहीं आया जिससे अनुमान होता है कि इसके समुख्ययबोधक होने में संदेह हैं। इस हान्य के विषय में हम पहले जिल्ल चुके हैं कि यह मूल अव्यय नहीं है, कि दु

क्षवं ध-सूचकांत सर्वनाम है; परंतु इसका प्रयोग समुख्यय-बीधक के समान होता है मौर दो तीन संस्कृत प्रथ्ययों की छोड़ हिंदी में इस धर्य का धौर कोई धव्यय नहीं है। 'इसलिए,' 'धतएव,' 'श्रतः' धौर ( उर्दू ) 'लिहाआ' से परिग्राम का बोध होता है धौर यह अर्थ दूसरे धव्ययों से नहीं पाया जाता, इसलिए इन भव्ययों के लिए एक भलग भेद मानने की भावस्यकता है।

हमारे किये हुए वर्गीकरण में यह देश हो सकता है कि एक ही शब्द कहीं कहीं एक से ऋधिक वर्गों में आया है। यह इसलिए हुआ है कि उड़ शब्दों के अर्थ और प्रयोग भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, परंतु केवल वे ही शब्द एक वर्ग में नहीं आये, किंतु और भी दूसरे शब्द उस वर्ग में आये हैं।

# चौथा ग्रध्याय।

### विस्मयादि-बोधक।

२४८—जिन अञ्ययों का संबंध वाक्य से नहीं रहता और जो वक्ता के केवल हर्ष-शोकादि भाव सृचित करते हैं उन्हें विस्मयादि-बोधक अञ्यय कहते हैं; जैसे, "हाय! अब मैं क्या कहाँ!" (सत्य०)। "हैंं! यह क्या कहते हो!" (परी०)। इन वाक्यों में "हाय" दु:ख और "हैं" आश्चर्य तथा कोध सृचित करता है और जिन वाक्यों में थे शब्द हैं उनसे इनका कोई संबंध नहीं है।

व्याकरण में इन शब्दों का विशेष महत्व नहीं, क्योंकि वाक्य का मुख्य काम जो विधान करना है उसमें इनके योग से कोई आवश्यक सहायता नहीं मिलती। इसके सिवा इनका प्रयोग केवल वहीं होता है जहाँ वाक्य के अर्थ की अपंचा अधिक तोत्र भाव सूचित करने की आवश्यकता होती है। "मैं अब क्या कहूँ!" इस वाक्य से शोक पाया जाता है, परंतु यदि शोक की अधिक तीव्रता सूचित करनी हो तो इसके साथ "हाय" जोड़ देंगे; जैसे, "हाय! अब मैं क्या कहूँ!" विस्मयादि-बोधक अव्ययों में अर्थ का अत्यंताभाव नहीं है, करें सिंधि इनमें से प्रत्येक शब्द से पूरे वाक्य का अर्थ निकलता है; जैसे अकेले ''हाय'' के उच्चारण से यह भाव जाना जाता है कि ''मुभे बढ़ा दु:ख है।'' तथापि जिस प्रकार शरीर वा स्वर की चेष्टा से मनुष्य के मनेविकारों का अनुमान किया जाता है उसी प्रकार विस्मयादि-बोधक अव्ययों से भी इन मनेविकारों का अनुमान होता है; और जिस प्रकार चेष्टा को व्याकरण मे व्यक्त भाषा नहीं मानते उसी प्रकार विस्मयादि-बोधकों की गिनती वाक्य के अवयवों में नहीं होती।

२४६ — भिन्न भिन्न मनोविकार सूचित करने के लिए भिन्न भिन्न विस्मयादि-बोधक उपयोग में श्राते हैं; जैसे,

**हर्षबोधक**—श्राहा ! वाह वा ! धन्य धन्य ! शाआश ! जय ! जयति !

शोकवीधक-श्राह ! ऊह ! हा हा ! हाय ! दइया रे ! बाप रे ! त्राहि त्राहि ! राम राम ! हा राम !

स्नाद्यचं शिष्ट - वाह ! हैं ! ऐ ! स्रोहो ! वाह वा ! क्या ! स्म सुमोदनबोधक - ठीक ! वाह ! स्रच्छा ! शाबाश ! हाँ हाँ ! (कुछ स्रमिमान में ) भला !

तिरस्कारबोधक—छिः ! इट ! अरे ! दृर ! धिक् ! चुप ! स्वीकारबोधक—हाँ ! जी हाँ ! अच्छा ! जी ! ठीक ! बहुत अच्छा !

सम्बोधनद्योतक—अरे! रे! (छोटों के लिए), अजी! स्तो! हे! हो! क्या! अहो! क्यों!

[ सू॰—म्बी के लिए ''बरे'' का रूप ''बरी'' बीर ''रे'' का रूप ''री'' होता है। यादर मीर चहुत्व के लिए दोनां लिंगों में ''ब्रहो'', ''ब्रजी'' बाते हैं।

"है", "हो" आदर और बहुत्व के खिए दोनों वचनों में आते हैं। "हो" बहुआ संज्ञा के ज्ञाने आता है। "सत्य-हरिश्च'त्र' में खीळिंग संज्ञा के साथ ''रे'' चाया है; जैसे, ''बाह रे ! महाजुआवता !'' यह प्रयोग चशुद्ध है । ]

२५०—कई एक फियाएँ, संज्ञाएँ, विशेषण धीर कियाविशेषण भी विस्तयादि-बोधक हो जाते हैं; जैसे, भगवान! राम राम! भ्रम्छा! लो! इट! चुप! क्यों! खैर! श्रस्तु!

२५१—कभी कभी पूरा वाक्य अथवा वाक्यांश विस्मयादि-बेाधक हो जाता है; जैसे, क्या बात है! बहुत अच्छा! सर्वनाश हो गया! धन्य महाराज! क्यां न हो! भगवान न करे! इन वाक्यों धीर वाक्यांशों से मने।विकार अवश्य सूचित होते हैं, परंतु इन्हें विस्मयादि-बोधक मानना ठीक नही है। इनमें जो वाक्यांश हैं उनके अध्याहृत शब्दों को व्यक्त करने से वाक्य सहज ही बन सकते हैं। यदि इस प्रकार के वाक्यों श्रीर वाक्यांशों को विस्मयादि-बोधक अव्यय माने तो फिर किसी भी मनोविकारसूचक वाक्य को विस्मयादि-बोधक अव्यय मानना होगा; जैसे, "अपराधी निर्दोष है, पर उसे फॉसी भी हो सकती है।" (शिव०)।

(क) कोई कोई लोग बोलने में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनकी न तो वाक्य में कोई आवश्यकता होती है और न जिनका वाक्य के अर्थ से कोई संबंध रहता है; जैसे, "जो है सो," "राम-आसरे," "क्या कहना है," "क्या नाम करके," हत्यादि। किवता में जु, सु, हि, अही, इत्यादि शब्द इसी प्रकार से आते हैं जिनको पादपूरक कहते हैं। "अपना" ("अपने") शब्द भी इसी प्रकार उपयोग में आता है; जैसे, "तू पढ़ लिखकर होश-यार हो गया; अपना कमा खा।" (सर०)। ये सब एक प्रकार के व्यर्थ अव्यय हैं, और इनको अलग कर देने से वाक्यार्थ में कोई बाधा नहीं आती।

# दूसरा भाग।

शब्द-साधन।

दूसरा परिच्छेद ।

रूपांतर ।

पहला श्रध्याय ।

#### लिंग ।

२५२—अलग अलग अर्थ स्चित करने के लिए शब्दों में जो विकार होते हैं उन्हें रूपांतर कहते हैं। (अं०—६१)।

[सू०-इस भाग के पहले तीन श्रध्यायों में संज्ञा के रूपांतरों का विवेचन किया जायगा !]

२५३—संज्ञा मे **लिंग**, वचन धौर कारक के कारण रूपांतर होता है।

२५४—संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की (पुरुष वास्त्री) जाति का बोध द्वोता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में देा लिंग होते हैं—(१) पुछिग और (२) स्त्रीलिंग।

[टी॰—सृष्टि की संपूर्ण वस्तुओं की मुख्य दे। जातियां—चेतन की। अक्—हैं। चेतन वस्तुओं (जीवधारियों) में पुरुष कीर खी-जाति का मेर होता है; पर हु जड़ पदायों में यह भेद नहीं होता। इसकिए संपूर्ण वस्तुओं के शक्त तीन जातियों हैं —पुरुष, खी और जड़। इन तीन जातियों हें विचार से स्थाकरण में उनके वाचक शब्दों को तीन लिंगों में बाँटते हैं —(१) पुल्लिंग (२) खीलिंग चौर (३) नपुंतक-लिंग। अंगरेजी व्याकरण में लिंग का निर्णय बहुधा इसी स्थवस्था के अनुसार होता है। संस्कृत, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं में भी तीन तीन लिंग होते हैं; पर हु उनमें कुछ जड़ पदायं

की उनके कुछ विशेष गुयों के कारय सचेतन मान लिया है। जिन पदायों में कठोरता, बल, श्रेष्ठता चादि गुया दिखते हैं उनमें पुह्यत्व की कल्पना करके उनके वाचक शब्दों के। पुछिंग, चौर जिनमें नम्रता, कोमज्ञता, सुंदरता, खादि गुया दिखाई हेते हैं, उनमें खीरव की कल्पना करके उनके वाचक शब्दों के। खीलिंग कहते हैं। शेष अप्रायावाचक शब्दों के। बहुधा नपुंसक-लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग के विचार से सब जड़ पदायों को सचेतन मानते हैं, इसजिए इसमें नपुंसक-लिंग नहीं है। यह लिंग न होने के कारया हि दी की लिंग-च्यवस्था प्रवेक्त भाषाओं की अपेचा कुछ सहज है, परंतु जड़ पदायों में पुरुषत्व या जीत्व की कल्पना करने के जिए कुछ शब्दों के रूपो की तथा दूसरी भाषाओं के शब्दों के मूल लिंगों के। जोड़कर चीर कोई आधार नहीं है।

२५५—जिस संज्ञा से ( यथार्थ वा किल्पत ) पुरुषत्व का बोध होता है उसे **पुल्लिंग** कहते हैं; जैसे, लड़का, बैल, पेड़, नगर, इत्यादि । इन उदाहरणों मे ''लड़का'' धौर ''बैल'' यथार्थ पुरुषत्व सूचित करते हैं; धौर ''पेड़'' तथा ''नगर'' से किल्पत पुरुषत्व का बोध होता है, इसलिए ये सब शब्द पुल्लिंग हैं।

२५६ — जिस संज्ञा से ( यथार्थ वा कल्पित ) स्नीत्व का बोध होता है उसे स्त्री लिंग कहते हैं; जैसे, लड़की, गाय, लता, पुरी, इत्यादि । इन उदाहरणों में ''लड़की'' श्रीर ''गाय'' से यथार्थ स्त्रीत्व का श्रीर ''लता'' तथा ''पुरी'' से कल्पित स्नोत्व का बोध होता है; इसलिए ये शब्द स्नोलिंग हैं।

### लिंग-निर्णय।

२५७—हिंदी में लिंग का पूर्ण निर्णय करना कठिन है। इसके लिए व्यापक द्यार पूरे नियम नहीं बन सकते, क्यांकि इनके लिए भाषा के निश्चित व्यवहार का श्राधार नहीं है। तथापि हिंदी में लिंग-निर्णय दो प्रकार से किया जा सकता है—(१) शब्द के द्यार्थ से धौर (२) उसके रूप से। बहुधा प्राणिवाचक शब्दों का लिंग स्रार्थ के अनुसार श्रीर श्रप्राणिवाचक शब्दों का लिंग स्वार

निश्चित करते हैं। शेष शब्दों का लिंग केवल व्यवहार के अनुसार - माना जाता है; श्रीर इसके लिए व्याकरण से पूर्ण सहायता नहीं मिल सकती।

२५८—जिन प्राणिवाचक संज्ञाओं से जोड़े का ज्ञान होता है उनमे पुरुषबोधक संज्ञाएँ पुल्लिग छोर खीबोधक संज्ञाएँ खीलिंग होती हैं; जैसे, पुरुष, घोड़ा, मीर, इत्यादि पुल्लिंग हैं; धीर खी, घोड़ी, मीरनी, इत्यादि खोलिंग हैं।

भ्रप॰---''संतान'' श्रीर ''सवारी''( यात्री ) स्त्रीलिंग हैं।

[ स्॰-शिष्ट लोगों में स्नी के जिए ''घर के लोग''-पुल्लिंग शब्द---बोला जाता है।

(क) कई एक मनुष्येतर शायिवाचक संज्ञाओं से दोनें। जातियों का बोध होता है, पर वे व्यवहार के अनुसार नित्य पुळिंग वा खीलिंग होती हैं; जैसे,

पु॰---पत्ती, बल्हू, कौथा, भेड़िया, चीता, खटमल, केबुधा, इत्यादि । स्त्री॰---चील, कोयल, बटेर, मैना, गिलहरी, जोंक, तितली, मक्खी, मख्बी, इत्यादि ।

सू० — इन शब्दों के प्रयोग में लोग इस बात की चिंता नहीं करते कि इनके वाच्य प्राया पुरुष है वा स्त्री। इस प्रकार के उदाहरणों के। एक किंग कह सकते हैं। कहीं कहीं ''हायी'' की स्त्रीकिंग में बोलते हैं, पर यह प्रयोग श्रष्ट है।

(स) प्राणियों के समुदाय-वाचक नाम भी व्यवहार के अनुसार पुछिंग वा स्त्रीक्षिंग होते हैं; जैसे,

पु॰—समूह, कुंड, कुटुंब, स ब, दल, मंडल, इत्यादि । क्वी॰—मीड़, फ़ौज, सभा, प्रजा, सरकार, टोबी, इत्यादि ।

२५-६ हिंदी में अप्राणिवाचक शब्दों का लिंग जानना विशेष कठिन है, क्योंकि यह बात अधिकांश में व्यवहार के अधीन है। अर्थ और रूप, दोनों ही साधनों से इन शब्दों का लिंग जानने में कठिनाई होती है। नीचे लिखे उदाहरणों से यह कठिनाई स्पष्ट जान पड़ेगी—

( अ ) एक ही अर्थ के कई अलग अलग शब्द अलग अलग लिंग

- के हैं, जैसे; नेत्र (पु०), घाँख (क्षी०), मार्ग (पु०), बाट (क्षी०)।
- (भा) एक ही श्रंत के कई एक शब्द श्रलग श्रलग लिंगों में आते हैं। जैसे, कोदों (पु०), सरसें (स्त्री०), खेल (पु०), दौड़ (स्त्री०), श्रालू (पु०), खावू (स्त्रो०)।
- (इ) कई राब्दों को भिन्न भिन्न लेखक भिन्न भिन्न लिगो में लिखते हैं; जैसे, उसकी चर्चा, (स्त्री०)। (परी०)। इसका चर्चा, (पु०)। (इति०)। सीरी पवन, (स्त्री०)। (नील०)। पवन चल रहा था, (पु०)। (रघु०)। मेरे जान, (पु०)। (परी०)। मेरी जान में, (स्त्री०)। (गुटका०)।
- (ई) एक ही शब्द एक ही लेखक की पुस्तकों में अलग अजग लिगों मे आता है; जैसे, देह ''ठंढी पड़ गई'' (ठेठ०, पृष्ठ ३३), ''उसके सब देह मे" (ठेठ०, पृष्ठ ५०)। ''कितने" संतान हुए (इति०, पृ०१), ''रघुकुल-भूषण की संतान" (गुटका ती० भा०, पृ०४)। ''बहुत बरसे हो गई।" (खा०, पृष्ठ २१)। ''सवा सौ बरसे हुए।" (सर०, भाग १५, पृष्ठ ६४०)।

[ सू०--श्रांत के दो ( इ श्रीर ई ) उदाहरखों की लिंग-भिश्नता शिष्ट प्रयोग के श्रनादर से श्रयवा छापे की भूल से उत्पन्न हुई है । ]

२६०—िकसी किसी वैयाकरण ने अप्राणिवाचक संज्ञाओं के अप्रणी के अनुसार लिग-निर्णय करने के लिए कई नियम बनाये हैं; पर ये अन्यापक और अपूर्ण हैं। अन्यापक इसलिए कि एक नियम में जितने उदाहरण हैं प्रायः उतने ही अपवाद हैं; और अपूर्ण इसलिए कि ये नियम थोड़ेही प्रकार के शब्दों पर बने हैं. शेष शब्दों के लिए कोई नियम ही नहीं है। इन अन्यापक और अपूर्ण नियमों के कुछ उदाहरण हम अन्यान्य न्याकरणों से लेकर यहाँ लिखते हैं—

- (१) नीचे लिखे अप्राखिवाचक शब्द अपर्थ के अनुसार पुर्लिंग हैं--
- ( ग्र ) शरीर के श्रवयवों के नाम-बाल, सिर, मस्तक, तालु, श्रोंठ, दाँत, मुँह, कान, गाल, हाथ, पाँव, नख, रोम, इत्यादि । श्रप०-श्रांख, नाक, जीभ, जॉघ, खाल, नस, हड्डी, इत्यादि।
- (आ) धातुओं के नाम-सोना, रूपा. ताँबा, पीतल, लोहा, सीसा, टीन, कॉसा, इलादि।

श्रप० - चाँदी, मिट्टी, धातु, इत्यादि ।

- (इ) रह्नों के नाम-इीरा, मोती, माणिक, मूँगा, पन्ना, इत्यादि। श्रप०-मणि, चुत्री, लालड़ी, इत्यादि।
- (ई) पेड़ों के नाम-पीपल, बड़, सागीन, शीशम. देवदार, तमाल, श्रशोक, इत्यादि।

श्रप०--नीम, जामुन, कचनार, इत्यादि ।

( उ ) ग्रनाजों के नाम-जौ, गेहूँ, चॉवल, बाजरा, मटर, उड़द, चना, तिल, इत्यादि।

श्रप०--मका, जुद्यार, मूँग, श्ररहर इत्यादि।

- (क) द्रव-पदार्थों के नाम-ची, तेल, पानी, दही, मही, शर्बत, सिरका, अतर, आसव, अवलेह, इत्यादि । ध्यप०---छाछ, स्याही, मसि, इत्यादि ।
- ( ऋ ) जल और खल के भागों के नाम-देश, नगर, द्वीप, पहाड़, समुद्र, सरोवर, श्राकाश, पाताल, घर, इत्यादि । भप०-पृथ्वी, नदी, भोल, घाटी, इत्यादि।
- (ए) बहों के नाम-सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, राहु, कोतु, शनि, इत्यादि ।

ग्रप०—प्रथ्वी ।

(२) ग्रार्थ के धनुसार नीचे लिखे शब्द स्वी सिंग हैं-

(भ्र) निदयों के नाम—गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, इत्यादि।

श्रप०-सोन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र।

- ( भा ) तिथियों को नाम—परिवा, दूज, तीज, चौथ, इत्यादि ।
- (इ) नचत्रों के नाम-श्रिथिनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, इत्यादि।
- (ई) किराने के नाम—लोंग, इलायची, सुपारी, जावित्री, केसर, दालचीनी, इत्यादि।

अप०-तेजपात, कपूर, इत्यादि ।

( उ ) भोजनों के नाम—पूरी, कचौरी, खीर, दाल, रोटी, तरकारी, खिचड़ी, कड़ी, इत्यादि ।

श्रप०-भात, रायता, हलुद्या, मोहनभोग, इत्यादि ।

- ( ऋ ) अनुकरण-वाचक शब्द, जैसे, भक्तभक, बडबड, भंभट, इत्यादि।
- (३) वर्णमाला के अचरों में इ, ई, और ऋ को छोड़कर शेष शब्द पुल्लिंग हैं।
- २६१—अव संज्ञास्रों के रूप के अनुसार लिगनिर्णय करने के कुछ नियम लिखे जाते हैं। ये नियम भी अपूर्ण हैं, परंतु बहुधा निरपवाद हैं। हिंदी में संस्कृत और उर्दू शब्द भी आते हैं, इसलिए इन भाषाओं के शब्दों का अलग अलग विचार करने में सुभीता होगा -

## १—हिंदी-शब्द । पुल्लिंग

- ( अ ) ऊनवाचक सज्ञात्रों को छोड़ शेष आकारांत संज्ञाएँ; जैसे, कपड़ा, गन्ना, पैसा, पहिया, आटा, चमड़ा, इत्यादि।
- ( ग्रा ) जिन भाववाचक संज्ञाधों के ग्रंत मे ना, ग्राव, पन वा पा होता है; जैसे, ग्राना, गाना, बहाब, चढ़ाव, बढ़प्पन, बुढ़ापा, इत्यादि।

(इ) क्रदंत की धानांत संशाएँ; जैसे, खगान, मिलान, खान पान, नहान, डठान, इत्यादि।

#### स्त्रीलिंग।

(ध) ईकारांत संज्ञाएँ; जैसे, नदी, चिट्ठो, रोटी, टोपी, उदासी, इत्यादि।

अप०--पानी, घी, जी, मोती, दही, मही। सु०-कहीं कहीं ''दही'' को खीलि ग बोलते हैं, पर यह अधुद हैं।

- (ग्रा) ऊनवाचक याकारांत संज्ञाएँ; जैसे, फुड़िया, खटिया, खिवया, पुढ़िया, ठिलिया, इत्यादि।
- (इ) तकारांत संज्ञाएँ; जैसे, रात, बात, लात, छत, भीत, पत, इत्यादि।

ध्यप०--भात, खेत, सूत, गात, दॉत, इत्यादि।

(ई) ऊकारांत सज्ञाएँ; जैसे, बालू, लु, दारू, गेरू, श्राफू, ब्यालू, भाड़, ब्रत्यादि।

भ्रप०—भ्रासु, श्रालु, रतालु, टेसू।

- (उ) अनुस्वारांत संज्ञाएँ; जैसे, सरसों, जोसों, खड़ाऊँ, गीं, दीं, चूँ, इत्यादि। अप०—कोदों, गेहूँ।
- (क) सकारांत संझाएँ जैसे—प्यास, मिठास, निंदास, रास, (लगाम), बास, सॉस, इत्यादि। भ्रप०—निकास, कॉस, रास (नृत्य)।
- (ऋ) कृदंत की नकारांत संझाएँ, जिनका उपांस वर्ध ग्रकारांत हो, ग्रथवा जिनका धातु नकारांत हो; जैसे, रहन, सूजन, जलन, उल्लभन, पहचान, इत्यादि। भ्रप०---चलन भीर चाल-चलन उभयक्षिग हैं।

- (ए) ऋदंव की श्रकारांत संज्ञाएँ; जैसे, खूट, मार, समक्त, दौड़, मॅमाल, रगड़, चमक, छाप, पुकार इत्यादि।
  - मप०-लेल, नाच, मेल, बिगाड़, बोल, उतार, इत्यादि।
- ( ऐ ) जिन भाववाचक संज्ञाओं के श्रंत में ट, वट वा इट होता है; जैसे, सजावट, बनावट, घबराइट, चिकनाइट, फंफट, श्राइट, इत्यादि !
- (भ्रो) जिन संज्ञाभो के भ्रंत में ख होता है, जैसे, ईख, भूख, राख, चीख, कॉख, कोख, साख. देख-रेख, लाख (लाचा), इत्यादि।

ग्रप०-पाख, रूख।

# २—संस्कृत-शब्द।

# पुल्लिंग।

- ( अप ) जिन संज्ञाओं के श्रंत में त्र होता हैं; जैसे, चित्र, चेत्र, पात्र, नेत्र, गोत्र, चरित्र, शस्त्र, इत्यादि ।
- (आ) नांत संज्ञाएँ; जैसे, पालन, पोषण, दमन, वचन, नयन, गमन, हरण, इत्यादि।

ग्रप०-'पवन' उभयलिंग है।

- (इ) ''ज' प्रत्ययांत संज्ञाएँ; जैसे, जलज, स्वेदज, पिडज, सरोज, इत्यादि।
- (ई) जिन भाववाचक संज्ञाध्यों के ग्रंत में त्व, त्य, व, र्य होता है; जैसे, सतीत्व, बहुत्व, नृत्य, कृत्य, लाघव, गौरव, माधुर्य, धैर्य, इत्यादि।
- (उ) जिन शब्दों के ग्रंत में ''श्रार,'' ''श्राय'' वा ''श्रास'' हो; जैसे, विकार, विस्तार, संसार, श्रध्याय, उपाय, समुदाय, उन्नास, विकास, हास, इत्यादि।

धप०- सहाय ( उभयतिग ), भ्राय ( स्रोतिंग )।

( क ) ''ग्रग प्रत्ययांत संज्ञाएँ; जैसे, क्रोध, मोह, पाक, त्याग, देाष, स्पर्श इत्यादि ।

भ्रप०--- 'जय' स्त्रीलिंग स्रीर 'विनय' उभयलिंग है।

- (ऋ) 'त' प्रत्ययांत संज्ञाएँ; जैसे, चरित, फलित, गखित, मत, गीत, स्वागत, इत्यादि।
- (ए) जिनके ग्रंत में 'ख' होता है; जैसे, नख, मुख, सुख, दु:ख, लेख, मख, शंख, इत्यादि।

#### स्त्रीलिंग।

- (श्र) श्राकारात संझाएँ; जैसे, दया, माया, कृपा, लजा, चमा, शोभा, मभा, इत्यादि।
- ( आ ) नाकारांत सज्ञाएँ, जैसं, प्रार्थना, वंदना, प्रस्तावना, वंदना, रचना, घटना, इत्यादि ।
- (इ) ''उ'' प्रत्ययांत सज्ञाएँ; जैसे, वायु, रेखु, रज्जु, जानु, मृत्यु, द्यायु, वस्तु, धानु, ऋतु, इत्यादि । अप०—मधु, अश्रु, तालु, मेरु, तरु, हेतु, सेतु, इत्यादि ।
- (ई) जिनके ग्रंत में "ति" वा "नि" होती है, जैसे, गति, मति, जाति, रीति, हानि, ग्लानि, यानि, बुद्धि, ऋद्धि, सिद्धि, इत्यादि।

[स्०--- श्रत के तीन शब्द ''ति' प्रत्ययांत हैं, पर संधि के कारण उनका कुछ रूपांतर हो गया है।]

- ( उ ) ''ता" प्रत्ययांत भाववाचक संज्ञाएँ; जैसे, नम्नता, लघुता, सुंदरता, प्रभुता, जड़ता, इत्यादि ।
- (ऊ) इकारांत संज्ञाएँ; जैसे, निधि, विधि (रांति), परिधि, राशि, भग्नि (भाग), छबि, केलि, रुचि, इत्यादि।

भप०—वारि जलिष, पायि, गिरि, भादि, बलि, इत्यादि । (ऋ) ''इमा' प्रत्ययांत शब्द; जैसे, महिमा, गरिमा, कालिमा, लालिमा इत्यादि ।

# ३ - उट्टू -शब्द।

## पुल्लिंग ।

(श्र) जिनके श्रंत में "श्राव" होता है; जैसे, गुलाब, जुलाब, हिसाब, जवाब, कवाब इत्यादि।

श्रप०-शराब, मिहराब, किताब, कमखाब, ताब इत्यादि।

( श्रा ) जिनके श्रंत में ''श्रार''या ''श्रान'' होता है; जैसे, बाजार, इकरार, इश्तिहार, इनकार, श्रहसान, मकान, सामान, इम्तिहान इत्यादि ।

श्रप०—दूकान, सरकार ( शासक-वर्ग ), तकरार ।

(इ) जिनके अंत में "ह" होता है। हिंदी में "ह" बहुधा 'आर होकर अंत्य स्वर में मिल जाता है; जैसे, परदा, गुस्सा, किस्सा, रास्ता, चश्मा, तमगा (अप० तगमा) इत्यादि। अप०—दमा।

### स्त्रीलिंग।

- ( श्र ) ईकारांत भाववाचक संज्ञाएँ, जैसं, गरीबी, गरमी, सरदी, बीमारी, चालाकी, तैयारी, नवाबी इत्यादि ।
- (भ्रा) शकारांत संज्ञाएँ; जैसे, नालिश, कोशिश, लाश, तलाश, वारिश, मालिश इत्यादि।

भ्रप ०-- ताश, होश।

(इ) तकारांत संज्ञाएँ; जैसे, दौलत, कसरत, श्रदालत, हजामत, कीमत, मुलाकात इत्यादि। ग्रप०—शरवत, दस्तखत, बंदोबस्त, दरस्त, वक्त, तस्त्व।

म्रप०—शरबत, दस्तखत, बदाबस्त, दरल्त, वक्त, तल्ख १५

- (ई) श्राकारांत संझाएँ; जैसे, हवा, दवा, सजा, जमा, दुनिया, बला (ऋप० बलाय) इत्यादि।
  - भ्रप०—'मजा' उभयतिंग भ्रीर 'दगा' पुल्तिग है।
- (ड) "तफईल" के वजन की संझाएँ; जैसे—तसवीर, तामील, जागीर, तहसील, तफसील इत्यादि।

ध्यप०---ताबीज ।

(क) हकारांत संझाएँ; जैसे, सुबह, तरह, राह, भ्राह, सलाह, सुलह इत्यादि।

भ्रप०--माह, गुनाह।

२६२--कोई कोई संज्ञाएँ दोनों लिंगों मे आती हैं। इनके कुछ उदाहरण पहले आ चुके हैं। श्रीर उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं। इन संज्ञाओं को उभयिलिंग कहते हैं--

सहाय, विनय, घास, बर्फ, तमाख, दरार, श्वास, गेंद, गड़बड़, कलम, श्रात्मा, मजा, समाज, चलन, चाल-चलन, पुस्तक, पवन इत्यादि।

२६३—हिंदो में तीन-चौथाई शब्द संस्कृत के हैं श्रीर तत्सम तथा तद्भव रूपों मे पायं जाते हैं। संस्कृत के पुद्धिग वा नपुंसकलिग हिंदी मे बहुधा पुद्धिग, श्रीर स्त्रीलिंग शब्द बहुधा स्त्रीलिंग होते हैं। तथापि कई एक तत्सम श्रीर तद्भव शब्दों का मूल लिंग हिंदी में बदल गया है, जैसे—

#### तत्सम शब्द ।

| शब्द            | सं० लि०    | हि० ज़ि० |
|-----------------|------------|----------|
| ग्रग्नि (ग्राग) | पु०        | स्री०    |
| ग्रात्मा        | <b>य</b> ० | डभय०     |
| ग्रायु          | न०         | स्त्री २ |
| जय              | ,,         | स्त्री०  |

| तारा ( नत्तत्र ) | र्का०       | पु०          |
|------------------|-------------|--------------|
| देवता            | "           | ,,           |
| देह              | do          | स्री०        |
| पुस्तक           | न०          | <b>उभय</b> ० |
| पवन              | <b>4</b> ०  | "            |
| वस्तु            | न०          | स्री०        |
| राशि             | do.         | "            |
| व्यक्ति          | स्त्रो०     | पु॰          |
| शपथ              | <b>दे</b> ० | स्त्री०      |

#### तद्भव शब्द।

| तत्सम             | सं० ति०            | तद्भव   | हि॰ लि॰ |
|-------------------|--------------------|---------|---------|
| ग्रीषध<br>श्रोषधि | पु॰ }<br>स्त्री॰ } | ग्रीपधि | स्ती०   |
| शपथ               | पु०                | सींह    | ,,      |
| बाहु              | "                  | बॉह     | ,,      |
| विदु              | ,,                 | बूँद    | ,,      |
| तन्तु<br>श्रचि    | ,,                 | तॉत     | ,,      |
| श्रिचि            | ,,                 | ग्रांख  | ,,,     |

[स्०—इन शब्दों का प्रयोग शास्त्री, पंडित, भादि विद्वान् बहुधा संस्कृत के छिंगानुसार ही करते हैं।]

२६४—''भ्ररबी, फ़ारसी, म्रादि उर्दू भाषाश्रों के शब्दों मे भी इस द्विंदी लिगांतर के कुछ उदाहरण पाये जाते हैं; जैसे, भ्ररबी का ''मुहाबरत'' (क्षीलिंग) हिंदुस्थानी मे 'मुहाबरा' (पुल्लिंग) हो गया है।'' (प्लाट्स-हिंदुस्तानी-व्याकरण, पृ०२८)।

२६५ — ग्रॅंगरेजी शब्दों के संबंध में लिग-निर्णय के लिए बहुधा रूप भीर स्पर्थ, दोनों का विचार किया जाता है। (ग्र) कुछ शब्दों की उसी धर्य के हिदी शब्दों का लिंग प्राप्त हुआ है; जैसे,

कंपनी—मण्डली—स्नो० नंबर—श्रंक—पु०
कोट—सँगरखा—पु० कमेटी—सभा—स्नी०
बूट—जूता—पु० लेक्चर—व्याख्यान—पु०
चेन—साँकल—स्नी० वारंट—चालान—पु०
लैग्प—दिया—पु० फीस—दिचा—स्नी०

( थ्रा ) कई एक शब्द धाकारांत होने के कारण पुल्लिंग धीर ईकारांत होने के कारण खीलिंग हुए हैं; जैसे,

पु०-सोडा, डेस्टा, केमरा इत्यादि ।

भी ०--चिमनी, गिनी, म्युनिसिपैस्टी, लायब्रेरी, हिस्ट्री, डिक्श-नरी इत्यादि ।

- ( इ ) कई एक ऋँगरेजी शब्द दोनों लिगों में भ्राते हैं; जैसे, स्टेशन, प्लेग, मेल, मोटर, पिस्तौल।
- (ई) कॉम्रोस, कैंसिल, रिपोर्ट ग्रीर ग्रपील स्त्रीलिंग हैं।

२६६—श्रिधिकांश सामासिक शब्दों का लिंग अंत्य शब्द के लिंग के अनुसार होता है; जैसे, रसोई-घर (पुट), धर्म-शाला (क्षीट), मा-बाप (पुट) इत्यादि।

[ सू०-कई व्याकरयों में यह नियम व्यापक माना गया है; पर दो-एक समासी में यह नियम नहीं छगता; जैसे, ''मंद-मति'' शब्द केवल कर्मधारय में स्नीक्षिंग हैं; परंतु बहुबीहि में पूरे शब्द का लिंग विशेष्य के श्रनुसार होता है; जैसे, ''मंदमति बालक''।]

२६७—सभा, पत्र, पुल्लक और स्थान के मुख्य नामों का लिंग बहुधा शब्द के रूप के अनुसार होता है; जैसे, ''महासभा'' (स्ति॰), ''महामंडल'' (पु॰), ''मर्यादा'' (स्ति॰), ''शिचा'' (स्ति॰), ''प्रताप'' (पु॰), ''हंदु'' (पु॰), ''रामकहानी'

(की०), ''रघुवंश'' (पुं०), दिख्वी (क्को०), त्रागरा (पु०) इत्यादि।

#### स्त्री-प्रत्यय।

२६८—अव उन विकारों का वर्णन किया जाता है जो संझाओं में लिंग के कारण होते हैं। हिंदी में पुल्लिंग से स्नीलिंग बनाने के लिय नीचे लिखे प्रत्यय अपते हैं—

ई, इया, इन, नी, धानी, आइन, धा।

### १-हिंदी-शब्द।

२६-६-प्राणिवाचक भाकारांत पुल्लिंग संज्ञाश्रों के श्रंद्य स्वर के बदले ''ई' लगाई जाती हैं, जैसे---

लड़का — लड़की

घोडा---घोडी

बेटा-बेटी

वकरा--वकरी

पुतला-पुतली

गधा —गधी

चेला-चेली

कुत्ता---कुत्ती

( भ्र ) संबंधवाचक शब्द इसी वर्ग मे स्राते हैं; जैसे--

काका—काकी

नाना- नानी

मामा-मामी, माई

साला--साली

दादा-दादी

भतीजा---भतीजी

भ्राजा---भ्राजी

भानजा— भानजी

[सू०— "मामा" का स्नीडिंग "मुमानी" मुसळमानें में प्रचलित है। ] ( आ ) निरादर या प्रेम में कहीं कहीं "ई" के बदलें "इया" आता है, धीर यदि अंत्याचर का द्वित्व हो तो पहले व्यंजन का लोप हो जाता है; जैसे,

कुत्ता--कुतिया

बुद्दा—बुद्धिया

बच्छा--बञ्जिबा

बेटा---बिटिया

( 🛪 ) मनुष्येतर प्राखिवाचक त्र्यचरी शब्दों में; जैसे---

बंदर-बंदरी हिरन-हिरनी कूकर-कूकरी

गीदड़—गीदड़ी मेढक—मेढकी तीतर—तीतरी

[ सू॰---वह प्रत्यय सस्कृत शब्दों में भी बाता है । ]

२७०--- ब्राह्मणेतर वर्णवाचक तथा व्यवसायवाचक धीर मतु-व्येतर कुछ प्राणिवाचक संज्ञाद्यों के ग्रंट खर में ''इन'' लगाया जाता है; जैसे---

सुनार—सुनारिन नाती—नातिन लुहार—लुहारिन श्रहीर—श्रहीरिन धेाबी—धेाबिन बाघ—बाघिन (राम०) तेली—तेलिन कुँजड़ा—कुँजड़िन साँप—साँपिन (राम०)

( घ ) कई एक संज्ञाओं में "नी" लगती है; जैसे-

उँट—उँटनी बाघ—बाघनी हाथी—हथनी
मेरि—मेरिनी रीछ—रीछनी सिंह—सिहनी
टहलुग्रा—टहलनी (सर०) स्यार—स्यारनी
हिंदू—हिंदुनी (सत०)

२७१--- उपनाम-वाचक पुक्षिग शब्दों के स्रंत में "श्राइन" स्मादेश होता है; स्रीर जो स्मादि अत्तर का स्वर 'स्रा' हो तो उसे हस्य कर देते हैं; जैसे---

पाँडे—पँढाइन बाबू—बबुझाइन दृबे—दुबाइन ठाकुर—ठकुराइन पाठक—पठकाइन बनिया—बनियाइन बनैनी (भनियमित)

मिसिर—मिसिराइन लाला—ललाइन सुकुल—सुकुलाइन

( घ ) कई एक शब्दों के छंत में "झानी" लगाते हैं; जैसे-

खत्री—खत्रानी देवर—देवरानी सेठ—सेठानी जेठ—जिठानी मिहतर—मिहतरानी चौधरी—चौधरानी

## पंडित-पंडितानी नौकर-नौकरानी

[ स्०---यह प्रत्यय संस्कृत का है । ]

(धा) ग्राजकल विवाहिता कियों के नामों के साथ कभी कभी पुरुषों के (पुर्क्षिंग) उपनाम लगाये जाते हैं; जैसे, श्रीमती रामेश्वरी देवी नेहरू। (हिं० को०)। कुमारी कियों के नाम के साथ उपनाम का कोलिंग रूप थाता है; जैसे, "कुमारी सत्यवती शाक्षिणी। (सर०)।

२७२—कभी कभी पदार्थवाचक श्रकारांत वा श्राकारांत शब्दों मे सूच्मता के श्रर्थ मे ''ई'' वा ''इया'' प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं; जैसे—

रस्सा—रस्सी गगरा—गगरी, गगरिया

घंटा-- घंटी डिज्बा-- डिज्बी, डिबिया

टोकना—टोकनी फोड़ा—फुड़िया

लोटा--लुटिया लठ--लिटया

(क) पूर्वोक्त नियम के विरुद्ध पदार्थवाचक स्थकारांत वा ईकारांत शब्दों में विनोद के लिए स्थूलता के अर्थ में 'स्रा' जोड़कर पुर्श्लिग बनाते हैं; जैसे—

घड़ी---घड़ा डाल---डाला

गठरी---गठरा लहर---लहरा (भाषासार०)

विट्टो-चिट्टा गुदड़ो-गुदड़ा

२७३—कोई कोई पुर्छिग शब्द स्त्रीलिंग शब्दें में प्रत्यय लगाने से बनते हैं; जैसे—

भेड़—भेड़ा बहिन—बहनोई राँड—रैंडुझा भेंस—भेंसा ननद—ननदोई जीजी—जीजा

चींटी--चींटा

२०४—कई एक स्त्री-अत्ययांत ( और खीखिंग ) शब्द अर्थ की दृष्टि से केवल खियों के लिए आते हैं, इसलिए उनके जोड़े के पुल्लिंग शब्द भाषा में प्रचलित नहीं हैं। जैसे, सती, गाभिन, गर्भवती, सौत, सुहागिन, अहिवाती, धाय इत्यादि। प्रायः इसी प्रकार के शब्द ढाइन, चुडेल, अप्सरा आदि हैं।

२७५—कुछ शब्द रूप में परस्पर जोड़े के जान पड़ते हैं, पर यज्ञार्थ में उनका अर्थ मलग मलग है; जैसे—

साँड़ (बैल·), साँड़नी (ऊँटनी), साँड़िया (ऊँट का क्वा)। डाकू (चोर), डाकिन, डाकिनी (चुडैल)। भेड़ (भेड़े की मादा), भेड़िया (एक हिसक जीवधारी, वृक)।

### २-- संस्कृत-शब्द।

२७६—कुछ पुल्लिंग संज्ञाग्रीं में ''ई'' प्रत्यय लगता है— ( भ्र ) व्यंजनांत संज्ञाग्रीं में; जैसे—

हिं० सं०-मू० स्त्री० हि० सं०-मू० स्त्री० राजा राजन राज्ञी विद्वान विद्वस् विदुषी युवा युवन युवती महान महत् महती भगवान भगवत् भगवती मानी मानिन मानिनी श्रीमान श्रीमत् श्रीमती हितकारी हितकारिन हितकारिग्री (श्रा) श्रकारांत संज्ञान्त्रों में; जैसे---

ब्राह्मण्-ब्राह्मणी सुंदर—सुंदरी
पुत्र—पुत्री गैरि—गीरी
देव—देवी पंचम—पंचमी
कुमार - कुमारी नद—नदी
दास—दासी तरुण—तरुणी

(इ) ऋकारांत पुल्लिंग संक्राएँ हिंदी में आकारांत हो जाती हैं,

भर्यात् वे संस्कृत प्रातिपदकों से नहीं, किंतु प्रथमा विभक्ति के एकवचन से भाई हैं: जैसे-

हिं॰ सं॰—मृ॰ स्ती॰ हिं॰ स॰—मृ॰ स्ती॰ कर्ता कर्जी प्रंथकर्ता प्रंथकर्ता प्रंथकर्जी कर्त्ता धाता धात् धात्री जनयिता जनयित् जनयित्री दातृ दात्री कवियता कवियत् कवियत्री दाता २७७-कई एक संज्ञान्त्रों स्रीर विशेषणों में ''मा'' प्रत्यय लगाया जाता है: जैसे---

पंडित पंडिता सुत सुता शिव शिवा बाला बाल प्रिय प्रिया शुद्र शुद्रा महाशय महाशया वैश्य वैश्या

(ग्र) "ग्रक" प्रत्ययांत शब्दों मे "ग्र" के स्थान मे "इ" हो जाती है: जैसे---

पाठक---पाठिका

बालक—बालिका

उपदेशक---उपदेशिका पुत्रक---पुत्रिका

#### नायक—नायिका

२७८—किसी किसी देवता के नाम के स्रागे ''स्रानी'' प्रत्यय लगाया जाता है: जैसे---

> भव-भवानी वरुण-वरुणानी रुद्र---रुद्राग्री शर्व---शर्वाग्री इंट-इंटाणी

२७६-किसी किसी शब्द के दो दो वा तीन तीन स्नोलिंग रूप होते हैं: जैसे--

मातुल-मातुली, मातुलानी । डपाध्याय-उपाध्यायानी, उपा-ध्यायी (उसकी स्त्री); उपाध्याया (स्त्री-शिश्वक)।

माचार्य-प्राचार्या (वेद-मंत्र सिखानेवाली), प्राचार्यायी (प्राचार्य की की )

स्त्रिय—स्त्रियी (उसकी को ), स्त्रिया, स्त्रियागी (उस वर्ण की स्त्री)।

२८०-कोई कोई स्त्रीलिंग नियम-विरुद्ध होते हैं; जैसे,--

go

स्रो०

सिव (हिं०-सिवा)

सखी

पति

पत्नी, पतिवत्नी (सधवा)

## ३--उर्दू-शब्द।

२८१---श्रिधकांश उर्दू पुश्चिग शब्दों मे हिंदी प्रत्यय लगाये जाते हैं: जैसे---

ई--शाहज़ादा-शाहज़ादी; मुर्गा-मुर्गी

नी-शेर-शेरनी:

थानी-मिहतर-मिहतरानी, मुल्ला-मुल्लानी

२८२—कई एक अरबी शब्दों में अरबी प्रत्यय ''ह" जोड़ा जाता है जा हिंदो में ''आ" हो जाता है: जैसे—

वालिट-वालिटा

खालू--खाला

मलिक--मलिका

साहब-साहबा

मुद्दई---मुद्दइया

(क) ''खान'' का स्त्रीलिंग ''खानम'' ग्रीर ''बेग'' का ''बेगम'' होता है।

र⊂३—कुळ बॅगरेजी शब्दों में 'इन' लगाते हैं; जैसे, मास्टर—मास्टरिन खाक्टर—ढाक्टरिन ईस्पेक्टर—इंस्पेक्टरिन २८४—हिंदी में कई एक पुर्श्विग शब्दों के स्त्रीलिग शब्द दूसरे ही होते हैं; जैसे—

राजा—रानी पुरुष—श्वी

पिता—माता मर्द, श्वादमी—श्वीरत

ससुर—सास पुत्र—कन्या

साला—साली, सरहज वर—वधू

भाई—बहिन,भावज बेटा—बहू, पतेाहू

लोग—लुगाई साहब—मेम (श्वॅगरेजी)

नर—मादा बाबा—बाई (क्वचित्)

[सू॰—इन्ह पुर्छिंग शब्दों के जो दो दो खीछिंग रूप हैं हनमें से किसी किसी के अर्थ में अंतर पाया जाता है। कारण यह है कि खीछिंग से केवछ बी-जाति ही का बोध नहीं होता, बरन उससे किसी की खी का भी अर्थ स्चित होता है। "चेली" वहने से केवछ दीचिता खी ही का बोध नहीं होता, बरन चेले की खी मी स्चित होती है, चाहे उस खी ने दीचा न भी ली हो। जहाँ एक ही खीछिंग शब्द से ये दोनों अर्थ स्चित नहीं होते वहां खीछि ग में बहुधा दो शब्द आते हैं। "साली" शब्द से केवछ खी की बहिन का बोध होता है, साले की खी का नहीं; इसलिए इस पिछले अर्थ में "सरहज" शब्द धाता है। इसी प्रकार "भाई" शब्द का दूसरा खीछिंग "भावज" है जो माई की खी का बोधक है। यह शब्द संस्कृत "आतृजाया" से बना है। "भावज" के दूसरे रूप "भीजाई" और "भाभी" हैं। "बेटी" का पित "दामाद" या "जवाई" कहछाता है।

२८५—एकलिंग प्राणिवाचक शब्दों में पुरुष वा स्त्री जाति का मेद करने के लिए उनके पूर्व पुरुष झार स्त्री तथा मनुष्येतर प्राणिवाचक शब्दों के पहले क्रमशः ''नर'' झीर ''मादा'' लगाते हैं; जैसे, पुरुष-छात्र, स्त्री-छात्र; नर-चील, मादा-चील; नर-भेड़िया, मादा-भेड़िया इत्यादि । ''मादा'' शब्द को कोई कोई ''मादो'' बोलते हैं। यह शब्द उर्दू का है।

#### दूसरा श्रध्याय।

#### वचन।

२८६ — संज्ञा ( ग्रीर दूसरे विकारी शब्दों ) के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में दो वचन होते हैं —

(१) एकवचन (२) बहुवचन।

२८७—संज्ञा के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे एकवचन कहते हैं; जैसे, लड़का, कपड़ा, टोपी, रंग, रूप इत्यादि।

२८८ संज्ञा के जिस रूप से एक से श्रिधक वस्तुओं का बेध होता है उसे बहुवचन कहते हैं; जैसे लड़के, कपड़े, टोपियाँ, रंगों में, रूपों से, इत्यादि।

( ग्र ) मादर के लिए भी बहुवचन म्राता है; जैसे, ''राजा के बड़े बेटे भागे हैं।" ''कण्व ऋषि ते। ब्रह्मचारी हैं।" ( शकु० )। '' तुम बच्चे हो।" ( शिव० )।

[टी॰—हिंदी के कई-एक ज्याकरणों मे खन्न का विचार कारक के साथ किया गया है जिसका कारण यह है कि बहुत से शब्दों में बहुबचन के प्रस्थय विभक्तियों के बिना नहीं लगाये जाते। ''मूल रक्क तीन है''—इस वाक्य में ''रग'' शब्द बहुवचन है, पर यह बात केवल क्रिया से तथा विधेय-विशेच्या ''तीन' से जानी जाती है; पर स्वयं ''रंग'' शब्द में बहुवचन का कोई चिह्न नहीं है; क्योंकि यह शब्द विभक्ति-रहित है। विभक्ति के येगा से ''रंग'' शब्द का बहुवचन रूप ''रंगों'' होता है; जैसे, ''इन र गों में कीन अच्छा है ?'' वचन का विचार कारक के साथ करने का व्यारा कारण यह है कि कई शब्दों का विभक्ति-रहित बहुवचन रूप विभक्ति-सहित बहुवचन रूप से मिन्न होता है; जैसे, ''ये टापियां उन टापियों से छोटी हैं।'' हस छदा-हरण में विभक्ति-रहित बहुबचन ''टोपियां उन टोपियों से छोटी हैं।'' इस छदा-हरण में विभक्ति-रहित बहुबचन ''टोपियां'' और विभक्ति-सहित बहुबचन ''टोपियों' रूप एक व्यारे से मिन्न हैं। इसके सिवा संस्कृत में वचन का विचार विभक्तियों' रूप एक व्यारे से मिन्न हैं। इसके सिवा संस्कृत में वचन का विचार विभक्तियों ही के साथ होता है, इसकिए हि दो में भी उसी चाल का अनुकरण किया जाता है।

भव यहाँ यह प्रश्न है कि जब वचन और विभक्तियाँ एक दूसरे से इस प्रकार मिली हुई हैं तब हिंदी में संस्कृत के अनुसार ही उनका एकन्न विचार क्यों न किया जाय १ इस प्रश्न का संश्वित उत्तर यह है कि हिंदी में बचन और विभक्ति का चलग विचार ऋषिकांश में सुभीते की दृष्टि से किया जाता है। संस्कृत में प्रातिपदिक ( तज्ञा का मूळ रूप ) प्रथमा विभक्ति के एक वचन से भिन्न रहता है और इसी प्रातिपदिक में एकवचन, द्विवचन के और वहवचन के प्रक्षय जोड़े बाते हैं: पर त हिंदी ( और मराठी, गुजराती, अँगरेजी खादि भाषाओं ) में संज्ञा का मूल रूप ही प्रथमा विभक्ति (कर्ता-कारक) में आता है। इसी मूल रूप में प्रत्यय लगाने से प्रथमा का बहुबचन बनता है; जैसे, घोडा-घोडे; लड़की-लड़कियाँ, भादि । दूसरे (विभक्ति-सहित) कारकी में बहुवचन का जो रूप होता है वह प्रथमा (विभक्ति-रहित कर्त्ता-कारक) के बहुवचन रूप से मिन्न रहता है: श्रीर इस ( रूप ) में इस रूप का कुछ काम नहीं पड़ता; जैसे, घोड़े, घोड़ों ने, घोड़ो का, इत्यादि । इसिखिए प्रथमा (विभक्ति रहित कर्ता) के दोनें वचनें का विचार दसरे कारकें से श्रलग ही करना पडेगा, चाहे वह चचन के साथ किया जाय चाहे कारक के साथ। विभक्ति-रहित बहुवचन का विचार इस अध्याय में करने से यह सुभीता होगा कि विभक्तियों के कारण संज्ञाओं में जो विकार होते हैं वे कारक के अध्याय में स्पष्टतया बताये जा सकेंगे ! ]

सू०—यहाँ विभक्ति-रहित बहुवचन के नियम सुभीते के लिए लिग के ब्रानुसार ब्रलग ब्रलग दिये जाते हैं।

# विभक्ति-रहित बहुवचन बनाने के नियम। १ — हिंदी ऋौर संस्कृत-शब्द। (क) पुर्ल्लिंग

२८-६ हिंदी भाकारांत पुश्चिग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिये ग्रंत्य ''ग्रा'' के स्थान में ''ए'' लगाते हैं, जैसे—

लड़का--लड़के लोटा--लोटे बच्चा--बच्चे

<sup>ं</sup> सस्कृत, जेद, खरबी, इब्रामी, यूनानी, लैटिन खादि भाषास्त्रों में तीन बचन होते हैं, (१) एकवचन (२) द्विचन (२) बहुनचन । द्विचन से दो का खीर बहुनचन से दें। से खिक सख्या का बे।ध होता है।

बीघा--वीघे

घोड़ा—घोड़े

कपड़ा—कपड़े

#### दूधवाला-दूधवाले

श्रप०—(१) साला, भानजा, भतीजा, बेटा, पीता श्रादि शब्दों की छोड़कर शेष संबंधवाचक, उपनामवाचक, श्रीर प्रतिष्ठा-वाचक श्राकारांत पुर्लिंग शब्दों का रूप दोनों वचनों में एक ही रहता है; जैसे, काका—काका, श्राजा—श्राजा, मामा—मामा, लाला—लाला, इत्यादि । श्रीर उदाहरण—बाबा, नाना, दादा, राना, पंडा (उपनाम), सुरमा, इत्यादि ।

[स्०—''वाप-दादा" शन्द का रूपांतर वैकल्पिक हैं; जैसे, "'उनके वाप-दादे हमारे वापदादे के भागे हाथ जोड़ हे वातें किया करते थे।' (गुटका०)। ''वापदादे जो कर गये हैं वही करना चाहिए।'' (ठेठ०)। ''जिनके वापदादा भेड़ की भावाज सुनकर हर जाते थे।" (शिव०)। मुखिया, अगुन्ना भीर पुरसा शन्दों के भी रूप वैकल्पिक हैं।]

ध्यप०—(२) संस्कृत की ऋकारांत धौर न्कारांत संज्ञाएं जो हिंदी में झाकारांत हो जाती हैं बहुवचन में ध्यविकृत रहती हैं, जैसे, कर्ता, पिता, योद्धा, राजा, युवा, ध्यात्मा, देवता, जामाता।

कोई कोई लेखक "राजा" शब्द का वहुबचन "राजे" लिखते हैं, जैसे, "तीन प्रथम राजे।" (इंग्लैंड०)! हिदी-व्याकरणों में बहुबचन रूप "राजा" ही पाया जाता है थ्रीर कुछ स्थानों को छोड़ बोल-चाल में भी सर्वत्र "राजा" ही प्रचलित है। हम यहाँ इस शब्द के शिष्ट प्रयोग के कुछ उदाहरण देते हैं:—"सब राजा भ्रपनी ध्रपनी सेना ले भ्रान पहुँचे।" (प्रेम०)। "हम सुनते हैं कि राजा बहुत रानियों के प्यारे होते हैं।" (शकु०)। "छप्पन राजा तो उसके वंश मे गही पर बैठ चुके।" (इति०)। "सिहासन के ऊपर सैकड़ों राजा बैठे हुए हैं।" (राषु०)।

''योद्धा''शब्द का बहुवचन हिंदी-रघुवंश में एक जगह ''योद्धे'' भाया है, जैसे, ''मंत्री को बहुतसे याद्धे देकर;'' परंतु भ्रन्य लेखकी ने बहुवचन में "योद्धा" ही लिखा है; जैसे, "जितने घायल योधा वने थे"। (प्रेम०)। "बड़े-बड़े योधा खड़े।" (साखी०)। "महाभारत" में भी "योद्धा" शब्द बहुवचन में लिखा गया है; जैसे, "बर्जुन ने कीरवों के धनगिनत योद्धा धौर सैनिक मार गिराये।"

[ स्•—यदि यै। गिक शब्दों का पूर्व-शब्द हिंदी का श्रीर श्राकारांत पुष्टिलंग हो तो उत्तर-शब्द के साथ बहुवचन में उसका भी रूपांतर होता है; बैसे, लड़का-बचा— लड़के-बच्चे, झापालाना—छ।पेलाने हत्यादि। श्रप॰—''बालालाना'' का बहुवचन ''बालालाने'' होता है।

श्रप०—(३) व्यक्तिवाचक श्राकारांत पुल्लिंग संज्ञाएँ बहु-वचन मे (श्रं०—२६८) श्रविकृत रहती हैँ; जैसे, सुदामा, शत-धन्वा, रामवोला इत्यादि ।

२-६०--िहिदी आकारांत पुछिग शब्दों की छोड़ शेष हिदी श्रीर संस्कृत पुल्लिग शब्द दोनों वचनों मे एक-रूप रहते हैं; जैसे---

टयंजनांत सज्ञाएँ—हिदी मे व्यंजनांत संज्ञाएँ नहीं हैं। संस्कृत की अधिकांश व्यंजनांत संज्ञाएँ हिदी मे अकारांत पृक्षिग हो जाती हैं; जैसं, मनस् = मन, नामन् = नाम, कुमुद् = कुमुद, पंथिन्-पंथ, इत्यादि। जे। इने गिने संस्कृत व्यंजनांत शब्द (जैसे, विद्वान, सुहृद्, भगवान, श्रीमान् श्रादि) हिदी में जैसे के तैसे आते हैं, उनका भी रूपांतर अकारांत पृक्षिग शब्दों के समान होता है।

श्रकारांत संज्ञाएँ—(हिदी) घर—घर

(संस्कृत) बालक—बालक

द्कारांत—हिंदी शब्द नहीं हैं ( संस्कृत )मुनि—मुनि द्कारांत—( हिंदी ) भाई—भाई

( संस्कृत ) पत्ती—पत्ती

[स्०—हिंदी में संस्कृत की इन्नंत संज्ञाएँ ईकारांत ( प्रथमा एकवचन) रूप में बाती हैं। जैसे, बचिन् = एची, स्वामिन् = स्वामी, योगिन् = येगी, इलादि। राम॰ में ''करिन्'' का रूप ''करि'' श्राया है; जैसे, ''संग लाइ करिनी कादि बोहीं''। संस्कृत के मूल ईकारांत पुविलंग शब्द हिंदी में केवल गिनती के हैं। बैसे, सेनानी।

उकारांत-हिंदी शब्द नहीं है।

-( संस्कृत ) साधु-साधु

जकारांत-( हिदी ) डाकू-डाकू

---संस्कृत-शब्द हिंदी में नहीं हैं।

श्वकारांत-हिंदी-शब्द नहीं हैं।

---संस्कृत-शब्द हिंदी में झाकारांत हो जाते हैं भीर दोनों वचनों में एक-रूप रहते हैं। (भं०--२८-६ अप०--२)।

एकारांत-(हिंदी) चौबे-चौबे

--संस्कृत शब्द हिंदी में नहीं हैं।

श्रीकारांत-(हिंदी) रासी-रासी

--संस्कृत-शब्द हिंदी में नहीं हैं।

स्नीकारांत-(हिंदी) जै।-जै।

--संस्कृत-शब्द हिंदी में नहीं हैं

सानुस्वार स्रोकारांत-( हिंदी ) कोदी-कोदी

--संस्कृत शब्द हिदी में नहीं हैं।

। सू --- पिछलो चार प्रकार के शब्द हिदी में बहुत ही कम हैं।]

### ( ख ) स्त्रीलिंग।

२-६१--- प्रकारांत की लिंग शब्दों का बहुबचन ग्रंत्य खर के बदले पॅ करने से बनता है; जैसे---

बहिन-बहिने

धाँख--धाँखें

गाय—गाये<sup>\*</sup> बात—बाते<sup>\*</sup>

रात--रावे

भील-भीलें

[स्०-संस्कृत में श्रकारांत खीळिंग शब्द नहीं हैं; पर हिंदी में संस्कृत के को थोड़े से व्यंत्रमांत झीळिंग शब्द श्राते हैं वे बहुशा श्रकारांत हो बाते हैं; जैसे, समिध् = समिध, सरित् = सरित, श्राशिस = श्राशिस, इत्यादि !]

तिथि--तिथियाँ

टोपी--टोपियाँ -

शक्ति-शक्तियाँ

थाली—थालियाँ रानी—रानियाँ

रीति—रीतियाँ राशि—राशियाँ

नदी---नदियाँ

[स्॰—(१) हिंदी में इकारांत खीलिंग संज्ञाएँ संस्कृत की हैं, और इंकारांत संज्ञाएँ संस्कृत चौर हिंदी दोनों की हैं।]

[स्०—(२) 'परीचा-गुरु' में ईकारांत संज्ञाओं का बहुवधन " वे " स्वाकर बनाया गया है, जैसे, "टोपिने"। यह रूप माजकल मनचित्र है।]

(भ्र) याकारांत (ऊनवाचक) संज्ञाओं के श्रंत में केवल श्रनु-स्वार लगाया जाता है: जैसे—

लिठया--लिठयाँ

डिविया---डिवियाँ

लुटिया---लुटियाँ

गुड़िया--गुड़ियाँ

बुढ़िया---बुढियाँ

खटिया--खदियां

[ सू॰—कई लोग इन शब्दों का बहुवचन यें वा एँ लगाकर बनाते हैं, जैसे, चिड़ियाएँ, कुंडिबियायें, इत्यादि। ये रूप श्रश्चाद हैं। इनका बहुवचन अन्हीं ईकौरांत शब्दों के समान होता है जिनसे ये बने हैं।

२-६३-शेष स्त्रीलग शब्दों में श्रंटा खर के परे एँ लगाते हैं श्रीर "क" को इस्त कर देते हैं; जैसे---

स्ता--स्ताएँ

वस्त--वस्तुएँ

कथा-कथाएँ माता-माताएँ बहू-बहुएँ लू---ब्रुएँ (सतः)

#### गा-गाएँ

[स्०—हिंदी में प्रचितित आकारांत और स्कारांत स्त्रीति ग रान्द संस्कृत के हैं। संस्कृत की कुछ ऋकारांत और स्थंजनांत स्त्री-छिंग संज्ञाएँ हिंदी में आकारांत हो जाती है; जैसे, मातृ—माता, दुहितृ—दुहिता, सीमन्—सीमा, अप्सरस् — अप्सरा, इत्यादि।

- (१) भ्राकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन में विकल्प से ''ये' लगाते हैं; जैसे, शाला—शालायें, माता—माताये, भ्रप्सरा— भ्रप्सरायें, इसादि।
- (२) सानुस्वार श्रोकारात श्रीर श्रीकारांत सज्ञाएँ बहुवचन मे बहुधा श्रविकृत रहती हैं, जैसे, दैंा, जेाखेां, सरसो, गैंा, इत्यादि। हिंदी में ये शब्द बहुत कम हैं।

२-६४-कोई कोई लेखक अकारांत स्नीलिंग संझाओं को छाड़ शेष स्नीलिंग संझाओं को दोनों वचना में एकड़ी रूप में लिखते हैं; जैसे, ''कई देशों में ऐसी वस्तु उपजती हैं।" (जीविका०)। "ठौर ठौर हिंगोट कूटने की चिकनी शिला रक्खी हैं।" (शकु०) "पाती हैं दुख जहाँ राजकुल ही में नारी।" (क० क०)। यं प्रयोग अनुकरणीय नहीं हैं।

## २---उर्दू शब्द।

२-६५—हिंदी-गत उर्दू राज्दों का बहुवचन बनाने के लिए उनमें बहुधा हिंदी प्रत्यय लगायं जाते हैं; जैसे, शाहज़ादा—शाहज़ादे, बेगम-बेगमे, इत्यादि; परंतु कान्नी हिंदी के लेखक उर्दू शब्दों धौर कभी कभी हिंदी शब्दों में भी उर्दू प्रत्यय लगाकर भाषा को क्किष्ट कर देते हैं। उर्दू भाषा के बहुवचन के कुछ नियम यहाँ लिखे जाते हैं—

(१) फारसी प्राधिवाचक संज्ञाओं का बहुवचन बहुधा ''श्रान''

लगाने से बनता है; जैसे, साहब—साहबान, मालिक—मालिकान, काश्तकार— काश्तकारान, इत्यादि।

- (अ) अंत्य "ह" के बदले "ग" धीर "ई" के बदले "इय" हो जाता है; जैसे, बंदह—बंदगान, बाशिदह—बाशिदगान, पटवारी—पटवारियान, मुत्सही—मुत्सहियान, इत्यादि।
- (२) फ़ारसी अप्राणिवाचक संज्ञाओं का बहुवचन "हा" लगा कर बनाते हैं, जैसे, बार-बारहा, कूचह-कूचहा, इत्यादि।
- (३) फ़ारसी अप्राणिवाचक सज्ञाओं का बहुवचन अरबी की नकल पर बहुधा ''आत' लगाकर भी बनाते हैं; जैसं, कागज़— कागज़ात, दिह (गाँव)—दिहात, इत्यादि।
- ( भ्र ) ग्रंत्य ''ह''के बदले ''ज'' हो जाता है, जैसे, परवानह-परवानजात, नामह-नामजात, इत्यादि ।
- (४) ग्ररबी व्याकरण के श्रनुसार बहुवचन दो प्रकार का होता है—(क) नियमित (ख) श्रनियमित।
- (क) नियमित बहुवचन शब्द के अंत मे ''श्रात'' लगाने से वनता है; जैसे, ख्याल-ख्यालात, इख्तियार-इख्तियारात, मकान-मकानात, मुकदमा-मुकदमात, इत्यादि।
- ( ख ) अनियमित बहुवचन बनाने के लिए शब्द के आदि, मध्य भ्रीर श्रंत में रूपांतर होता है, जैसे, हुक्स-अहकाम, हाकिस-हुकाम, कायदा-कवाइद, इत्यादि ।
- (५) भ्ररबी म्रनियमित बहुवचन कई ''वज़नों' पर बनता है— (म) भ्रम्माल; जैसे,

हुक्म-भ्रहकाम

तरफ्-श्रतराफ्

बक्त-ग्रीकात

खबर-प्रखबार

हाल-ग्रहवाल

शरीफ़-बशराफ़

( मा ) फुऊल; जैसे, इक-हुकूक

- (इ) फुझला; जैसे, झमीर-उमरा,
- ( ई ) भ्रफश्ला; जैसे, वली-भ्रीलिया
- ( ड ) फुथ्रधाल; जैसे, हाकिम-हुकाम
- (क) फग्राइल; जैसे, श्रजीव-श्रजाइब
- (ऋ) फवाइल; जैसे, कायदा-कवाइद
- (ए) फम्रालिल; जैसे, जैाहर-जवाहिर
- (ऐ) फम्रालील; जैसे, तारीख-तवारीख
- (६) कभी कभी एक अरबी एकवचन के दुहरे बहुवचन बनते हैं; जैसे, जौहर-जवाहिरात, हुक्म-अहकामात, दवा-अदिवयात, इत्यादि।
- (७) कुछ भ्राची बहुवचन शब्दो का प्रयोग हिंदी मे एकवचन में होता है; जैसे, वारिदात, तहकीकात, श्रखबार, श्रशराफ, कवाइद, तबारीख (इतिहास), श्रीलिया, श्रीकात (स्थिति), श्रहवाल, इत्यादि।
- (८) कई एक उर्दू श्राकारांत पुल्लिग शब्द, संस्कृत श्रीर हिदी शब्दों के समान, बहुबचन मे श्रविकृत रहते हैं, जैसे, सौदा, दिरिया, मिया, मौला, दारोगा, इत्यादि ।
- २-६६ जिन मनुष्यवाचक पुल्लिग शब्दों के रूप दोनो वचनों में एकसे होते हैं उनके बहुवचन में बहुधा "लोग" शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे, "ये ऋषि लोग आपके सम्मुख चले आते हैं।" (शकु०)। "आर्य लोग सुर्य के उपासक थे।" (इति०)। "योद्धा लोग यदि चिल्लाकर अपने श्रपने स्वामियां का नाम न बताते।" (रधु०)।
- ( ग्र ) ''लोग'' शब्द मनुष्यवाचक पुल्लिंग संज्ञाओं के विकृत बहु-वचन के साथ भी श्राता है। जैसे, ''लड़के लोग,'' 'चंले लोग,'' ''बनिये लोग,'' इत्यादि।
- (धा) भारते दुजी ''लोग' शब्द का प्रयोग मनुष्येतर प्राणियों के नामों के साथ भी करते हैं, जैसे, ''पची लोग।'' (सत्य०)।

''चिऊँटी लोग।'' (मुद्रा०) । यह प्रयोग एकदेशीय है ।

२६७—''लोग'' शब्द के सिवा, गया, जाति, जन, वर्ग आहि समृह-वाचक संस्कृत शब्द बहुवचन के अर्थ में आते हैं। इन शब्दों का प्रयोग भिन्न भिन्न प्रकार का है—

गण-यह शब्द बहुधा मनुष्यों, देवताश्रों श्रीर प्रहों के नामों के साथ श्राता है, जैसे, देवतागण, श्रप्सरागण, बालकगण, शिचक-गण, वारागण, प्रहगण, इत्यादि। "पिचिगण" भी प्रयोग मे श्राता है। "रामचरितमानस" में "इंद्रियगण" श्राया है।

वर्ग, जाति—ये शब्द "जाति" के बोधक हैं, ग्रीर बहुधा प्राणिवाचक शब्दों के साथ ग्राते हैं; जैसे, मनुष्यजाति, क्रोजाति (शक्रु०), जनकजाति (राम०), पश्चजाति, बंधुवर्ग, पाठकवर्ग, इत्यादि । इन संयुक्त शब्दों का प्रयोग बहुधा एकवचन में होता है।

जन — इसका प्रयोग बहुधा मनुष्यवाचक शब्दों के साथ होता है, जैसे; भक्तजन, गुरुजन, स्त्रीजन, इत्यादि ।

(श्र) कविता में इन समूहवाचक शब्दों का प्रयोग बहुतायत से होता है श्रीर उसमे इनके कई पर्यायवाची शब्द आते हैं; जैसे, मुनि-वृंद, सृग-निकर, जंतु संकुल, श्रघ-श्रोघ, इत्यादि । समूहवाचक शब्दों के श्रीर उदाहरण—बरूथ, पुंज, समुदाय, समूह, निकाय।

२६८—संज्ञाओं के तीन भेदों में से बहुधा जातिवाचक संज्ञाएँ ही बहुवचन मे आती हैं; परंतु जब व्यक्तिवाचक छीर भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के समान होता है, तब उनका भी बहुवचन होता है; जैसे, ''कहु रावण, रावण जग केते।'' (राम०)। ''उठती बुरी हैं भावनाएँ हाय! मम हद्धाम में।'' (क० क०)। (अं०—१०५, १०७)।

( श्रा ) जब 'पन' प्रत्ययांत भाववाचक संज्ञाभ्रों का बहुवचन बनाना

होता है तब उनके आकारांत मूल शब्द में 'आ' के स्थान में 'ए' आदेश कर देते हैं; जैसे, सीधापन-सीधेपन, आदि ।

२.८८ - बहुधा द्रव्यवाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता; परंतु जब किसी द्रव्य की भिन्न भिन्न जातियाँ सूचित करने की ध्रावश्यकता होती है तब इन संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन मे होता है; जैसे, ''ध्राज-कल बाज़ार मे कई तिल बिकते हैं।'' ''दोनों सीने चोखे हैं।''

३००—पदाशों की बड़ी संख्या, परिमाण वा समूह सूचित करने के लिए जातिवाचक संज्ञाश्रो का प्रयोग बहुधा एकवचन में होता है, जैसे, ''मेले मे केवल शहर का ख़ादमी श्राया।'' ''उसके पास बहुत क्रपया मिला।'' ''इस साल नारंगी बहुत हुई हैं।''

३०१—कई एक शब्द ( बहुत्व की भावना के कारण ) बहुधा बहुवचन ही मे श्राते हैं, जैसे, समाचार, प्राण, दाम, लोग, होश, हिज्जे, भाग्य, दर्भन। उदा०—''रिपु के समाचार।'' (राम०)। ''श्राश्रम के दर्शन करकं।'' (शकु०)। ''मलयकेतु के प्राण सूख गये।'' (मुद्रा०)। ''श्राम के श्राम, गुठिलयों के दाम।'' (कहा०)। ''तेरे भाग्य खुल गए।'' (शकु०)। ''लेगि कहते हैं।''

३०२—श्रादरार्श बहुवचन मे व्यक्तिवाचक अथवा उपनामवाचक संज्ञाओं के आगं महाराज, साहब, महाशय, महोदय, बहादुर, शास्त्री, स्वामी, देवी, इत्यादि लगात हैं। इन शब्दों का प्रयाग अलग अलग है—

जी-यह शब्द, नाम, उपनाम, पद, उपपद इत्यादि के साथ धाता है और माधारण नीकर से लेकर देवता तक के लिए इसका प्रयोग होता है; जैसे, गयाप्रसादजी, मिश्रजी, बाबूजी, पटवारीजी, बीधरीजी, रानीजी, रामजी, सीताजी, गणेशजी। कभी कभी इसका प्रयोग नाम और उपनाम के बीच मे होता है; जैसे, मधुरा-प्रसादजी मिश्र।

सहाराज-इसका प्रयोग साधु, ब्राह्मय, राजा भीर देवता के लिए होता है। यह शब्द नाम भयवा उपनाम के भागे जोड़ा जाता है भीर बहुधा ''जी" के पश्चात् भाता है, जैसे, देवदत्त महाराज, पांड़ेजी महाराज, रणजीतसिंह महाराज, इंद्र महाराज, इत्यादि।

साहब — यह उद्धिशान्त बहुधा "जी" के पर्याय मे आता है। इसका प्रयोग नामों के साथ अथवा उपनामों वा पदों के साथ होता है, जैसे, रमालाल-साहब, वकील-साहब, डाकृर-साहब, रायबहादुर-साहब। इसका प्रयोग बहुधा ब्राह्मणों के नामों वा उपनामों के साथ नहीं होता। कियों के लिए प्राय: क्लीलिंग "साहबा" शब्द आता है; जैसे, मेम-साहबा, रानी-साहबा, इत्यादि।

सहाश्रय, सहै। दय—इन शब्दों का अर्थ प्राय: "साहब" के समान है। "महाशय" बहुधा साधारण लोगां के लिए श्रीर "महोदय" बड़ं लोगों के लिए श्राता है; जैसे, शिवदत्त महाशय, सर जेम्स मेस्टन महोदय, इत्यादि।

बहादुर—यह शब्द राजा-महाराजाओं तथा बड़ं बड़ं हािकमों के नामों वा उपनामें के साथ आता है, जैसे, कमलानंदसिंह बहादुर, महाराजा बहादुर, मरदार बहादुर। ऋँगरंजी नामों श्रीर पदां के साथ ''बहादुर' के पहले साहब आता है, जैसे, हैिमल्टन साहब बहादुर, लाट साहब बहादुर, इत्यादि।

श्रास्त्री—यह शब्द संस्कृत के विद्वानें। के नामें। में लगाया जाता है; जैसे, रामप्रसाद शास्त्री।

स्वामी, सरस्वती—ये शब्द साधु महात्माध्रों के नामों के अपने आते हैं, जैसे तुलसीराम स्वामी, दयानंद सरस्वतो । ''सरस्वती' शब्द स्त्रीलिंग है, नथापि यहाँ उसका प्रयोग पुक्षिंग मे होता है। यह शब्द विद्वत्ता-सूचक भी है।

देवी-- त्राह्मण भीर कुलीन सधवा सियों के नामें के साथ

बहुधा "देवी" शब्द श्राता है; जैसे गायत्रो देवी। किसी किसी प्रांत में "बाई" शब्द प्रचलित है; जैसे, मथुरा बाई।

३०३— आदर के लिए कुछ शब्द नामों और उपनामों के पहलें भी लगाये जाते हैं; जैसे, श्री, श्रीयुक्त, श्रीयुत्त, श्रीमान, श्रीमती, कुमारी, माननीय, महात्मा, अत्रभवान् । महाराज, स्वामी, महाशय, आदि भी कभी कभी नामों के पहले आते हैं। जाति के अनुसार पुरुषों के नामों के पहले पंडित, बाबू, ठाकुर, लाला, संत शब्द लगाये जाते हैं। 'श्रीयुक्त' वा 'श्रीयुत' की अपेक्षा 'श्रीमान' अधिक प्रतिष्ठा का वाचक है।

[ स्०-इन बादरस्चक शब्दों का वचन से कोई विशेष संबंध नहीं है; क्योंकि ये स्वतंत्र शब्द हैं और इनके कारण मूळ शब्दों में कोई रूपांतर भी नहीं होता। तथापि जिस प्रकार लिंग में "पुरुष", "की", "नर", "मादा" और वचन में "कोग", "गण", "जाति" श्रादि स्वतंत्र शब्दों को प्रस्थय मान लेते हैं, उसी प्रकार इन श्रादरस्चक शब्दों को बादरार्थ बहुबचन के प्रस्थय मानकर इनका संचित्त विचार किया गया है। इनका विशेष विवेचन साहित्य का विषय है।

#### तीसरा ग्रध्याय ।

#### कारक।

३०४-संज्ञा (या सर्वनाम) के जिस रूप से उसका संबंध बाक्य के किसी दूसरेशब्द के साथ प्रकाशित होता है उस रूप को कारक कहते हैं; जैसे, ''रामचंद्रजी ने खारी जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बँधवा दिया।" (रघ०)।

इस वाक्य में "रामचंद्रजी ने," "समुद्र पर," "बंदरों से" धीर "पुल" संक्षाध्रों के रूपांतर हैं जिनके द्वारा इन संक्षाध्रों का संबंध "बंधवा दिया" किया के साथ सृचित द्वाता है। "जल के" "जल" संज्ञा का रूपांतर है और उससे "जल" का संबंध "समुद्र" से जाना जाता है। इसलिए "रामचंद्रजी ने," "समुद्र पर," "जल के," "बंदरों से" और "पुल" संज्ञाओं के कारक कहलाते हैं। कारक सुचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाये जाते हैं उन्हें विभक्तियाँ कहते हैं। विभक्ति के योग से बने हुए रूप विभक्तियाँ त शब्द वा पद कहाते हैं।

[टी॰—जिस अर्थ में "कारक'' शब्द का प्रयोग संस्कृत-व्याकरणों में होता है उस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग यहां नहीं हुआ है और न वह अर्थ अधिकांश हिंदी-व्याकरणों में माना गया है। केवल "भाषातत्वदीपिका" और "हिंदी-व्याकरणों में जिनके लेखक महाराष्ट्र हैं, मराठी व्याकरण की रूढ़ि के अनुसार, "कारक" और "विभक्ति" शब्दों का प्रयोग प्राथः संस्कृत के अनुसार किया गया है। संस्कृत में क्रिया के साथ ं संज्ञा (सर्वनाम और विशेषण) के अन्वय (संबंध) को कारक कहते हैं और उनके जिस रूप से यह अन्वय स्थित होता है उसे विभक्ति कहते हैं। विभक्ति में जो प्रत्यय लगाये जाते हैं ये विभक्ति-प्रत्यय कहाते है। संस्कृत में सात विभक्तियां और छः कारक माने जाते हैं। यही विभक्ति को संस्कृत वैयाकरण कारक नहीं मानते, क्योंकि उसका संबंध क्रिया से नहीं हैं।

संस्कृत में कारक श्रीर विभक्ति को श्राह्म मानने का सब से बड़ा और मुख्य कारण यह है कि एकही विभक्ति कई कारकों में श्राती है। यह बात हिंदी में भी हैं, जैसे घर गिरा, किसान घर बनाता है, घर बनाया जाता है, छड़का घर गया। इन वाक्यों में घर शब्द (संस्कृत व्याकरण के श्रानुसार) एकही रूप (बिभक्ति) में श्राकर किया के साथ श्राह्म श्राह्म प्रवास (कारक) स्वीचत करता है। इस दृष्टि से कारक श्रीर विभक्ति श्रवश्यही श्राह्म श्राह्म श्रीर संस्कृत-सरीखी रूपांतर-शील श्रीर पूर्ण भाषा में इनका भेद मानना सहज श्रीर उच्चित है।

हिंदी में कारक भीर विभक्ति की एक मानने की चाल कवाचित् श्राँगरेजी व्याकरण का फल है, क्योंकि सब से प्रथम हिंदी-व्याकरण † पादरी भादम

<sup>..</sup> क्रियान्वयिखं कारकत्वं ।

<sup>ं</sup> यह एक बहुत ही छोटी पुस्तक है श्रीर इसके प्रायः प्रत्येक पृष्ठ में माचा

साहब ने लिखा था। इस व्याकरण में "कारक" शब्द आया है; पर तु "विभक्ति" शब्द का नाम पुस्तक भर में कहीं नहीं है। दो एक खेखकों के खिखने पर भी झाजतक के हिंदी-ज्याकरणों में कारक और विभक्ति का अंतर नहीं माना गया है। हिंदी-वैयाकरणों के विचार में इन दोनों शब्दों के अर्थ की एकता यहाँ तक स्थिर हो गई है कि ज्यासजी सरीखे सस्कृत के बिद्वान ने भी "भाषा-प्रभाकर" में विभक्ति के बदले "कारक" शब्द का प्रयोग किया है। हाल में पं० गोवि दनारावण मिश्र ने अपने "विभक्ति-विचार" में लिखा है कि "स्वर्गाय पं० दामोदर शास्त्री ने ही, सभव है कि, सबसे पहले स्वरचित ज्याकरण में कर्ता, कर्म, करणा श्रादि कारकों के प्रयोग का यथोचित खंडन कर प्रथमा, द्वितीया श्रादि विभक्ति शब्द का प्रयोग उनके बदले में करने के साथ ही इसका युक्तियुक्त प्रतिपादन भी किया था।" इस तरह में इस बहुत ही पुरानी भूल सुधारने की श्रोर श्राजकल लेखकों का ध्यान हुआ है। श्रव हमें यह देखना चाहिये कि इस भूल को सुधारने से हिंदी व्याकरण को क्या लाभ हा सकता है।

हिंदी में संज्ञाश्रों की विभक्तियों ( रूपों ) की मख्या सम्क्रत की श्रपेशा बहुत कम है थीर विकल्प से बहुधा कई एक सज्जाओं की विभक्तियें का लोप हो जाता है। सजाओं की अपेदा सर्वनामों के रूप हिंदी में कुछ अधिक निश्चित हैं: पर उनमें भी कई शब्दों की प्रथमा. द्वितीया और तृतीया विभक्तियाँ बहुधा दो दो कारको में भाती हैं। हि दी-सज्ञाश्रों की एक एक विभक्ति कभी कभी चार चार कारकों में बाती हैं: जैसे, मेरा हाथ दखता है. उसने मेरा हाथ पकड़ा. नौकर के हाथ चिट्ठी मेजी गई, चिडिया हाथ न आई। इन उदाहरणों से "हाथ" सज्ञा (सस्कृत व्याकस्य के श्रनुसार) एकही ( प्रथमा ) विभक्ति में है और वह कमशः कर्ता, कर्म, करण श्रीर श्रधि-करण कारकों में आई है। इनमें से कर्त्ता की विभक्ति को छो। इशेष विभक्तियों ध्राप्याहत प्रत्यय वक्ता वा बेखक के इच्छानुसार किये जा सकते हैं: जैसे, उसने मेरे हाथ की पकड़ा, नौकर के हाथ से चिटठी भेजी गई, चिड़िया हाथ में न श्राई। ऐसी श्रवस्था में प्राय: एक ही रूप श्रीर धर्थ के शब्दों के। कभी प्रथमा, कभी द्वितीया, कभी तृतीया और कभी सप्तमी का विदेशी श्रशुद्धियाँ पाई जाती है। तथापि इसमें व्याकरण के कई श्रद्ध श्रीर उपयोगी नियम दिये गये हैं।

<sup>#</sup> यह पुत्तक तारणपुर के अमींदार बाबू रामचरणसि ह की जिली हुई है: पर सु इसका संशोधन स्वर्गवासी पं० ग्रंबिकादत्त व्यास ने किया था।

विभक्ति में मानना पड़ेगा। केवल रूप के अनुसार विभक्ति मानने से हिंदी में ''प्रथमा'', ''द्वितीया'' आदि करिपत नामों में भी बड़ी गड़बड़ होगी। संस्कृत में शब्दों के रूप बहुधा निश्चित और स्थिर हैं, इसिकिए जिन कारणों से क्समें कारक और विभक्ति का भेद मानना उचित हैं, उन्हीं कारणों से हिंदी में यह भेद मानना कठिन जान पड़ता है। हिंदी में श्रिकांश विभक्तियों का रूप केवल अथें से निश्चित किया जा सकता है, क्योंकि रूपों की संख्या बहुत ही कम है, इसिकिये इस भाषा में विभक्तियों के सार्थक नाम कर्ता, कर्म, आदि ही उपयोगी जान पडते हैं।

हिंदी के जिन वैयाकरकों ने कारक श्रीर विभक्ति का श्रंतर हिंदी में मानने की चेष्टा की है वे भी इनका विवेचन समाधान-पूर्वक नहीं कर सके हैं। पं० केशवराम भट्ट ने अपने ''हि'दी-न्याकरख'' में सजाओं के केवल दे। कारक---कत्ती श्रीर कर्म तथा पाँच रूप-पहला, दूसरा, तीसरा, श्रादि माने हैं। ''विभक्ति'' शब्द का प्रयोग उन्होंने ''प्रत्यय'' के श्रय में किया है, श्रीर श्रपने माने इए दोनों कारकों का उच्च इस प्रकार बताया है-"किया के संबंध से संज्ञा की जो दे। विशेष श्रवस्थाएँ होती हैं उनके। कारक कहते हैं।" इस लक्षण के अनुसार जिन करणा. संप्रदान आदि संबंधों की संस्कृत वैयाकरण "कारक" मानते हैं वे भी कारक नहीं कहे जा सकते ! तब फिर इन पिछले सबधों की "कारक" के बदले और क्या कहना चाहिए ? श्रागे चलकर "विभक्ति" शीप क लेख में भट्टजी संज्ञाओं के रूपों के विषय में जिखते है कि "अलग अलग पांच ही रूपो में कारक श्रादि संज्ञाशों की विभिन्न श्रवस्थाएँ पहचानी जाती है। ' इसमें ''बादि'' शब्द से जाना जाता है कि संज्ञा की केवल दो विशेष श्रवस्थाश्रो का नाम कारक है और शेष श्रवस्थाश्रो की कोई नाम देने की श्रावश्यकता ही नहीं। "हिंदी-ब्याकरण" में कई नियम संस्कृत-व्याकरण के श्रनुसार सूत्र-रूप से देने का प्रयत्न किया गया है, इसलिए इस पुरुक में यह बात कहीं स्पष्ट नहीं हुई है कि ''श्रवस्था" शब्द ''संबंध'' के श्रध में श्राया है या "रूप" के अर्थ में, श्रीर न कहीं इस बात का विवेचन किया गया है कि केवल हो "विशेष अवस्थाएँ" ही "कारक" क्यो कहलाती हैं " कारक का जो लच्या किया गया है वह अच्या नहीं, किंत वर्गीकरण का वर्णन है और उसकी वाक्य-रचना स्पष्ट नहीं है। भटजी ने संज्ञाओं के जो पाँच रूप माने हैं (जिनको कभी कभी वे "विभक्ति" भी कहते है ), उनमें से तीसरी और पाँचवी विभक्तियों को उन्होंने ''लुप्त अवस्था'' में आने पर उन्हीं विभक्तियों के चंत्रधंत साना है, पर दूसरी विश्वक्ति को कहीं उसीनें चौर कहीं पहली में किया है। हिंदी में संवोधन-कारक का रूप इन पांचों विश्वक्तियों से निच्न है; पर यह भी संस्कृत के अनुसार प्रथमा में मान विया गया है। इसके सिवा हिंदी में चछी ('हिंव व्याव'' की चौधी ) विभक्ति का धभाव है, व्योंकि इसके बदले तदित प्रस्थय का-के-की धाते हैं, परंतु भट्टजी ने तदित-प्रस्थांत पद को भी विभक्ति मान विया है। साहित्याचार्य पंव रामावतार शर्मा ने ''व्याकरण सार'' में ''विभक्ति' शब्द को उस रूपांतर के अर्थ में प्रयुक्त किया है जो कारक के प्रत्थय लगने के पूर्व संज्ञाओं में होता है। आपके मतानुसार हि दी में केवल हो विभक्तियों हैं।

इस विवेचन का सार यही है कि हिंदी में विभक्ति और कारक का सूक्ष्म अतर मानने में बढ़ी कठिनाई है। इससे हिंदी न्याकरण की किल्टता बढ़ती है और अवतक उनकी समाधान-कारक व्यवस्था न हो, तबतक केवल वाद-विवाद के खिए उन्हें न्याकरण में रखने से केई लाभ नहीं है। इसलिए इमने "कारक" और ''विभक्ति'' शब्दों का प्रयोग हिंदी-व्याकरण के अनुकूल अर्थ में किया है; और प्रथमा, दितीया, बादि कल्पित नामों के बदले कर्त्ता, कर्म बादि सार्थक नाम लिखे है।

३०५—हिंदी में श्राठ कारक हैं। इनके नाम, विभक्तियाँ श्रीर राज्या नीचे दिये जाते हैं—

| कारक                 | विभक्तियाँ                    |
|----------------------|-------------------------------|
| (१) <del>कर्ता</del> | ०, ने                         |
| (२) कर्म             | को                            |
| (३) करण              | से                            |
| (४) संप्रदान         | को                            |
| (५) भ्रपादान         | से                            |
| (६) संबंध            | का—के—की                      |
| (७) भ्रधिकरण         | मे, पर                        |
| ( ८ ) संबेाधन        | हे, प्रजी, प्रहो, प्ररे       |
| (१) किया से जिस वस्त | के विषय में विधान किया जाता 🕏 |

उसे सूचित करनेवाले संज्ञा के रूप को कर्त्ता कारक कहते हैं; जैसे, लड़का सोता है। नैकिर ने दरवाज़ा खोला। चिट्ठी भेजी जायगी। इत्यादि।

[ टी॰ -- कर्त्ता कारक का बह लच्या दूसरे व्याकरणों में दिने हुए लच्चों से भिन्न है। हिंदी में कारक चौर विभक्ति का तस्कृत-रूड़ चंतर न मानने के कारण इस लच्चा की भावस्थकता हुई है। इसमें केवल व्यापार के भाभय ही का समावेश नहीं होता; किंतु स्थितिदर्शक धौर विकारदर्शक कियाधों के कर्ताओं का भी (जो यथार्थ में व्यापार के आश्रय नहीं हैं) समावेश हो सकता है। इसके सिवा सकर्मक किया के कर्मवाच्य में कर्म का जो मुख्य रूप होता है उसका भी तमावेश इस कच्चा में हो जाता है।

- (२) जिस वस्तु पर किया के व्यापार का फल पडता है उसे सूचित करनेवाले, संज्ञा के रूप को कर्म कारक कहते हैं; जैसे, ''लड़का पत्थर फेंकता है।" ''मालिक ने नेशकर के। बुलाया।" इत्यादि।
- (३) कारण कारक संज्ञा के उस रूप की कहते हैं जिससे किया के साधन का बोध होता है, जैसे "सिपाही चेार की रस्सी से बॉधता है।" "लड़के ने हाथ से फल तोड़ा।" "मनुष्य आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं धीर बुद्धि से विचार करते हैं।" इत्यादि।
- (४) जिस वस्तु के लिए कोई किया की जाती है उसकी वाचक सज्ञा के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं; जैसे, राजा ने ब्राह्मण की धन दिया।" "शुकदेव मुनि राजा परी सित की क्या सुनाते हैं।" "लड़का नहाने की गया है।" इत्यादि।
- (५) स्रापादान कारक संज्ञा के उस रूप की कहते हैं जिससे किया के विभाग की भवधि सूचित होती है; जैसे, "पेड़ से फक्क गिरा।" "गंगा हिमालय से निकलती है।" इत्यादि।

- (६) संज्ञा के जिस रूप से उसकी वाच्य वस्तु का संबंध किसा दूसरी वस्तु के साथ सूचित होता है उस रूप को संबंध कारक कहते हैं; जैसे, राजा का महल, लड़के की पुस्तक, पत्थर के दुकड़े, इत्यादि। संबंध कारक का रूप संबंधी शब्द के लिंग-वचन-कारक के कारण बदलता है। (ग्रं०—३०६—४)
- (७) सज्ञा का वह रूप जिससे किया के श्राधार का बोध होता है श्रिधिकरण कारक कहलाता है; जैसे, ''सिह वन में रहता है।'' 'बंदर पेड पर चढ़ रहे हैं।'' इत्यादि।
- (८) संज्ञा के जिस रूप से किसी को चिताना वा पुकारना सूचित होता है उसे सम्बोधन कारक कहते हैं; जैसे, हे नाय! मेरे श्रपराधे! को चमा करना ।" "छिपे हो कीन से परदे मे बेटा!" "अरे लड़के, इधर श्रा।"

[सू० —कारकों के विशेष प्रयोग और मर्थ वाक्य-विन्यास के कारक-प्रकरण में खिखे जायँगे । ]

## विभक्तियों की व्युत्पत्ति।

३०६ -- हिंदी की अधिकाश विभक्तियाँ प्राकृत के द्वारा संस्कृत से निकली हैं, परंतु इन भाषाओं के विरुद्ध हिंदी की विभक्तियाँ दोनों वचनों मे एक-रूप रहती हैं। इन विभक्तियों को कोई कोई वैया-करण प्रत्यय नहीं मानते, किंतु संबंध-सूचक अव्ययों में गिनते हैं। विभक्तियों और संबंध-सूचक अव्ययों का साधारण अंतर पहले (अं० -- २३२ -- ख में) बताया गया है और आगे इसी अध्याय में (अं० -- ३१४) बताया जायगा। यहाँ केवल विभक्तियों की व्युत्पित्त केवल विषय में कुछ लिखा जाता है। हिंदी की विभक्तियों की व्युत्पित्त केवल दे। एक व्याकरणों में संचेपतः लिखी गई है; पर इसका सविस्तर विकेचन विलायती विद्वानों ने किया है। मिश्रजी ने भी अपने "विभक्तिविचार" में इस विषय की योग्य समालोचना की है। तथापि हिंदी

विभक्तियों की व्युत्पत्ति बहुतही विवाद-प्रस्त विषय है। इसमे बहुत कुछ मूल शोध की ध्यावश्यकता है धौर जब तक ध्रपभ्रंश-प्राकृत धीर प्राचीन हिंदी के बीच की भाषा का पता न लगे तब तक यह विषय बहुधा ध्रमुमान ही रहेगा।

(१) कर्ता कारक — इस कारक के अधिकांश प्रयोगों में कोई विभक्ति नहीं आती। हिंदी आकारांत पुल्लिंग शब्दों को छोड़ कर शेष पुल्लिंग शब्दों का मूल रूप ही इस कारक के दोनों वचनों में आता है। पर खोलिंग शब्दों और आकारांत पुल्लिंग शब्दों के बहु-वचन में रूपांतर होता है, जिसका विचार वचन के अध्याय में हो चुका है। विभक्ति का यह अभाव सूचित करने के लिए ही कर्ता कारक की विभक्तियों में ० चिह्न लिख दिया जाता है। हिंदी में कर्ता कारक की कोई विभक्ति (प्रत्यय) न होने का कारण यह है कि प्राकृत में अकारांत और आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं को छोड़ शेष पुल्लिंग और खीलिंग संज्ञाओं की प्रथमा (एकवचन) विभक्ति में कोई प्रत्यय नहीं है और संस्कृत के कई एक तत्सम शब्द भी हिंदी में प्रथमा एक वचन के रूप में आये हैं।

हिंदी में कर्ता कारक की जो "ने" विभक्ति व्याती है वह
यथार्थ में संस्कृत की तृतीया विभक्ति (करण कारक ) के "ना"
प्रत्यय का रूपांतर है; परंतु हिंदी में "ने" का प्रयोग संस्कृत "ना"
के समान करण (साधन) के धर्थ में कभी नहीं होता। इसलिए
उसे हिंदी में करण कारक की (तृतीया) विभक्ति नहीं मानते।
("ने" का प्रयोग वाक्य-विन्यास के कारक प्रकरण में लिखा जायगा)
यह "ने" विभक्ति पश्चिमी हिंदी का एक विशेष चिह्न है; पूर्वी हिंदी
(धीर बँगला, उड़िया धादि भाषाध्यों) में इसका प्रयोग नहीं
होता। मराठी में इसके दोनों वचनों के रूप क्रमशः "ने" धीर
"नी" हैं। "ने" विभक्ति की ध्रषिकांश (देशी धीर विदेशी) वैया-

करख संस्कृत के "ना" (प्रा०—एण) से न्युत्पन्न मानते हैं, धीर उसके प्रयोग से हिंदी की रचना भी प्रायः संस्कृत के धनुसार होती है। परंतु कैलाग साहब बीम्स साहब के मत के ध्राधार पर उसे "लग्" (संगे) धातु के भूतकालिक कृदंत "लग्य" का ध्रपभ्रंश मानकर यह सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं कि हिंदी की विभ-क्तियाँ प्रत्यय नहीं हैं, किंतु संज्ञाओं धीर दूसरे शब्द-भेदों के धव-शेष हैं। प्राकृत में इस विभक्ति का रूप एकवचन में 'एण' धीर ध्रपभ्रंश में 'ऍ' है।

(२) कर्म कारक-इस कारक की विभक्ति "की" है; पर बहुधा इस विभक्ति का लोप हो जाता है, श्रीर तब कर्म कारक की संज्ञा का रूप दोनों वचनों मे कर्चा कारक ही के समान होता है। यही ''को।' विभक्ति संप्रदान कारक की भी है, इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि हिदी में कर्म कारक का, कोई निज का रूप नहीं है। इसका रूप यथार्थ में कर्म श्रीर संप्रदान कारकों मे बँटा हुआ है। इस विभक्ति की व्युत्पत्ति के विषय में व्यास जी, ''भाषा प्रभाकर'' मे, बीम्स साहब के मतानुसार लिखते हैं कि ''कदाचित यह स्वार्थिक ''क'' से निकला हो. पर सूच्म संबंध इसका संस्कृत से जान पडता है, जैसे कन्नं = कक्खं = काखं = काहं = काहँ = कहँ = कहँ = कीं = की = की।" इस लंबी व्यत्पत्ति का खंडन करते हुए मिश्रजी ने श्रपने ''विभक्ति-विचार'' में लिखा है कि ''कालायन ने अपने व्याकरण में श्रमहाकं पस्स्ति. सहबक्ता, यक्ता, अमुका, आदि उदाहरण दियं हैं। श्रीर तुम्हा-म्हेन श्राकं, 'सब्बतो को, श्रादि सूत्रों से 'तुम्हाकं, 'श्रम्हाकं, 'श्रम्हे, मादि भनेक रूपों को सिद्ध किया है। प्राकृत के इन रूपों से ही हिदी में हमकी, हमें, तुमकी, तुम्हें, आदि रूप बने हैं और इनके धाटरी पर ही द्वितीया विभक्ति चिद्व 'को।' सब शब्दों के संग प्रच-

लित हो गया।" इन दोनों युक्तियों में कीन सी प्राह्म है, यह बतामा कठिन है, क्योंकि दोनों ही अनुमान हैं और इनको सिद्ध करने के लिए प्राचीन हिंदी के कोई उदाहरण नहीं मिलते। "विभक्ति-विचार" में 'कहूँ', 'कहुँ' आदि की न्युत्पत्ति के विषय में कुछ नहीं कहा गया।

- (३) करण-कारक-इसकी विभक्ति "से" है। यही प्रत्यय श्रपादान-कारक का भी है। कर्म और संप्रदान-कारकों की विभक्ति के समान हिंदी में करण और अपादान-कारकों की विभक्ति भी एक ही है। मिश्रजी के मत में यह ''से" विभक्ति प्राक्तत की पंचमी विभक्ति "सुन्तो" से निकली है और इसीसे हिंदी के अपादान-कारक के प्राचीन रूप "तें", "सो", आदि व्युत्पन्न हुए हैं। चंद के महाकाव्य में अपादान के अर्थ में "हंता" धीर "हुँत" आये हैं जो प्राकृत की पंचमी के दूसरे प्रत्यय "हिंती" से निकले हैं। हार्नली साहब का मत भी प्रायः ऐसा ही है; पर कैलाग साइब जो सब विभक्तियों की खतंत्र शब्दों के टूटे-फूटे हूप सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, इस विभक्ति को संस्कृत के "सम" शब्द का रूपांतर मानते हैं। "से" की व्युत्पत्ति के विषय मे मित्रजी ( भ्रीर हार्नेली साहब ) का मत ठीक जान पड़ता है; परंतु इन विद्वानों मे से किसीने यह नहीं बतलाया कि हिंदी में "से" विभक्ति करण धीर अपादान दोनों कारकों में क्योंकर प्रचलित हुई, जब कि संस्कृत और प्राकृत मे दोनों कारकों के लिए अलग अलग विभक्तियाँ हैं। "भाषा-प्रभाकर" मे जहां धीर धीर विभक्तियों की व्युत्पत्ति बतानें की चेष्टा की गई है, वहाँ ''से" का नाम तक नहीं है।
- (४) संबंध-कारक—इस कारक की विभक्ति ''का' है। वाक्य मे जिस शब्द के साथ संबंध-कारक का संबंध होता है उसे भेद्य कहते हैं और भेद्य के संबंध से संबंध-कारक की मेदक

कहते हैं। "राजा का घोड़ा"—इस वाक्यांश में "राजा का" भेदक और "घोड़ा" भेद्य हैं। संबंध-कारक की विभक्ति "का" भेद्य के लिंग, वचन और कारक के धनुसार बदलकर "की" और "के" हो जाती हैं। हिंदी की और और विभक्तियों के समान "का" विभक्ति की व्युत्पत्ति के विषय में भी वैयाकरणों का मत एक नहीं हैं। उनके मतों का सार नीचे दिया जाता है—

- (ग्र) संस्कृत मे इक, ईन, इय प्रत्यय संज्ञाओं में लगने से ''तत्सं-बंधी" विशेषण बनते हैं, जैसे, काया —कायिक, कुल —कुलीन, राष्ट्र —राष्ट्रीय। ''इक" से हिंदी में ''का", ''ईन" से गुजराती में ''नो" श्रीर ''इय" से सिधी में ''जो" श्रीर मराठी में ''चा" श्राया है।
- (आ) प्रायः इसी अर्थ में संस्कृत में एक प्रत्यय "क" आता है; जैसे, मद्रक = मद्र देश में उत्पन्न; रोमक = रोम देश संबंधी आदि। प्राचीन हिंदी में भी वर्तमान "का" के स्थान में "क" पाया जाता है, जैसे, "पितु-आयसु सब धर्म-क टीका।" (राम०)। इन उदाहरणों से जान पड़ता है कि हिंदी "का" संस्कृत के "क" प्रत्यय से निकला है।
- (इ) प्राकृत में "इदं" (संबंध) अर्थ में "केरस्रो", "केरिमा," "केरकं", "केर", म्रादि प्रत्यय द्याते हैं जो विशेषण के समान प्रयुक्त होते हैं और लिंग में विशेषण के समान प्रयुक्त होते हैं और लिंग में विशेषण के अनुसार बदलते हैं; जैसे, "कस्यकेरकं एदं पवहणं (सं०-कस्य सम्बन्धिनं इदं प्रवहणं) = किसका यह वाहन (है)। इन्हीं प्रत्ययों से रासो की प्राचीन हिंदी के करें।, करें।, म्रादि प्रत्यय निकले हैं जिनसे वर्तमान हिंदी के "का-के-की" प्रत्यय बने हैं।
- (ई) क, इक, एचय धादि प्राकृत के इदमर्थ के प्रत्ययों से ही रूपांत-

रित होकर वर्तमान हिंदी के ''का-के-की' प्रत्यय सिद्ध हुए दिखते हैं।

(ऋ) सर्वनामों के रा-रे-री प्रत्यय करा, करें। आदि प्रत्ययों के आध "क" का लोप करने से बने हुए समभे जाते हैं। (मारवाड़ी तथा बंगला में ये अथवा इन्होंके समान प्रत्यय संज्ञाओं के संबंध-कारक मे आते हैं।)

इस मत-मतांतर से जान पड़ता है कि हिदी के संबंध-कारक की विभक्तियों की व्युत्पत्ति निश्चित नहीं है। तथापि यह बात प्रायः निश्चित है कि ये विभक्तियाँ संस्कृत वा प्राकृत की किसी विभक्ति से नहीं निकली हैं; किंतु किसी तिद्धित-प्रत्यय से व्युत्पन्न हुई हैं।

(५) द्रिधिकरण-कारक—इसकी दे। विभक्तियाँ हिंदी में प्रचलित हैं—"मे" धीर "पर"। इनमे से "पर" को अधिकांश वैयाकरण संस्कृत "उपरि" का अपभ्रंश मानकर विभक्तियों में नहीं गिनते। "उपरि" का एक और अपभ्रंश "उपर" हिंदी में संबंध-सूचक के समान भी प्रचलित है। "विभक्ति-विचार" में मिश्रजी ने "लिये", "निमित्त", आदि के समान "पर" (पे) को भी खतंत्र शब्द माना है, पर उसकी व्युत्पत्ति के विषय मे कुछ नहीं लिखा। यथार्थ में "पर" शब्द खतंत्र ही है, क्योंकि यह संस्कृत वा प्राकृत की किसी विभक्ति वा प्रत्यय से नहीं निकला है। "पर" को अधिकरण से जिस आधार का बोध होता है उसके सब भेद अकले "मे" से स्वित नहीं होते, जैसा संस्कृत की सप्तमी विभक्ति से होता है।

"मे" की व्युत्पत्ति के विषय में भी सत-भेद है भीर इसके मूल रूप का निश्चय नहीं हुआ है। कोई इसे संस्कृत ''मध्ये" का भीर कोई प्राकृत सप्तमी विभक्ति ''म्मि" का रूपांतर मानते हैं। मिश्रजी लिखते हैं कि यदि ''में" संस्कृत ''मध्ये" का भ्रपन्नंश होता तो "में" के साथ ही "मॉम्म", "मॅमार", "मधि", स्नादि का प्रयोग हिंदी में न होता। गुजराती का, सप्तमी का, प्रत्यय "माँ" इसी (पिछले) मत को पृष्ट करता है, ध्रर्थात् "में" प्राकृत "म्मि" का अपश्चेश है।

(६) संबोधन-कारक कोई-कोई वैयाकरण इसे ध्रलग कारक नहीं गिनते, किंतु कर्ता-कारक के ग्रंतर्गत मानते हैं। संबंध-कारक के समान यह कारकों में इसलिए नहीं गिना जाता कि इन दोनों कारकों का संबंध बहुधा क्रिया से नहीं होता। संबंध-कारक का अन्वय तो क्रिया के साथ परोच्च रूप से होता भी है; परंतु संबोधन-कारक का अन्वय वाक्य में किसी शब्द के साथ नहीं होता। इसको केवल इसीलिए कारक मानते हैं कि इस अर्थ में संझा का स्वतंत्र रूप पाया जाता है। संबोधन-कारक की कोई ग्रलग विभक्ति नहीं है; परंतु धीर धीर कारकों के समान इसके दोनों वचनों में संझा का रूपांतर होता है। विभक्ति के बदले इस कारक में संझा के पहले बहुधा है, हो, अरं, अजी, आदि विस्मयादि-बोधक अव्यय ज्ञाये जाते हैं। इन शब्दों के प्रयोग विस्मयादि-बोधक-अव्यय के श्रष्ट्याय में दिये गये है।

३०७ — विभक्तियाँ चरम प्रत्यय कहलाती हैं, श्रर्थात् उनके पश्चात् दूसरे प्रत्यय नहीं श्राते । इस लच्चा के श्रनुसार विभक्तियों और दूसरे प्रत्ययों का श्रंतर स्पष्ट हो जाता है; जैसे, ''संसार-भर के प्रंथ-गिरि पर ।'' (भारत०)। इस वाक्यांश में ''भर'' शब्द विभक्ति नहीं है; क्योंकि उसके पश्चात् ''के'' विभक्ति आई है। इस ''कें'' के पश्चात् भर, तक, वाला, आदि कोई प्रत्यय नहीं श्रा सकते। तथापि हिंदी में श्रिधकरण-कारक की विभक्तियों के साथ बहुधा संबंध वा श्रपादान-कारक की विभक्ति श्राती है; जैसे, ''हमारे पाठकों में से बहुतेरों ने ।'' (भारत०)। ''नंद उसको श्रासन पर

से बठा देगा।" ( मुद्रा० )। "तट पर से।" (शिव०)। "कुएँ में का मेंडक।" "जहाज पर के यात्री", इत्वादि।

(श्र) संबंध-कारक के साथ कभी-कभी जो विभक्ति धाती है वह भेध के अध्याहार के कारण आती है; जैसे, "इस राँड़ के () को बकने टीजिये।" (शकु०)। "यह काम किसी धर के () ने किया है"। कभी-कभी संबंध-कारक को संज्ञा मानकर उसका बहुवचन भी कर देते हैं; जैसे, "यह काम घरकों ने किया है।" (धरकों ने ≈ घरवालों ने।) ३०८—कोई-कोई विभक्तियाँ कुछ अन्ययों में भी पाई जाती हैं; जैसे—

को-कहाँ को, यहाँ को, आगे को। से-कहाँ से, वहाँ से, आगे से। का-कहाँ का, जहाँ का, कब का। पर-यहाँ पर, जहाँ पर।

#### संज्ञाओं की कारक-रचना।

३० है - विभक्तियों के योग के पहले संज्ञान्नों का जो रूपांतर होता है इसे विकृत रूप कहते हैं; जैसे, "घोड़ा" शब्द के झागे "ने" विभक्ति के योग से एकवचन में "घोड़े" झीर बहुवचन में "घोड़ों" हो जाता है। इसलिए "घोड़े" झीर "घोड़ों" विकृत रूप हैं। विभक्ति-रहित कर्ता झीर कर्म को छोड़कर शेष कारक जिन में संज्ञा वा सर्वनाम का विकृत रूप झाता है, विकृत कारक कहनाते हैं।

रे१०—एकवचन में विकृत रूप का प्रत्यय "ए" है जो केवल हिंदी और उर्दू (तद्भव) धाकारांत पुश्चिम संज्ञाओं में लगाया जाता है; जैसे, लड़का—लड़के ने, धोड़ा—धोड़े ने, सोना—सोने का, परदा—परदे मे, धंधा—हे ग्रंधे, इत्यादि (ग्रं०—२८६)।

- (क) हिंदी धाकारांत संज्ञाधों वा विशेषणों में "पन" लगाने से जो भाववचक संज्ञाएँ बनती हैं उनके धागे विभक्ति धाने पर मूल संज्ञा वा विशेषण का रूप विकृत होता है; जैसे, कड़ापन-कड़े-पन को, गुंडापन—गुंडेपन से, बहिरापन—बहिरेपन मे, इत्यादि।
- भाषा (१) संबोधन-कारक में ''बेटा'' शब्द का रूप बहुधा नहीं बदलता; जैसे, ''धरे बेटा, धाँख खोलो।'' (सत्य०)। ''बेटा! खठ।'' (रघु०)।
- श्चप०—(२) जिन ग्राकारांत पुछिग शब्दों का रूप विभक्ति-रिहत बहुवचन मे नहीं बदलता वे एकवचन में भी विकृत रूप में नहीं श्चाते (ग्चं०—२८६ ग्रीर श्चपवाद); जैसे, राजा ने, काका की, ृ दारोगा से, देवता में, रामवोला का, इत्यादि।
- ध्रप०—(३) भारतीय प्रसिद्ध स्थानों के व्यक्तिवाचक श्राका-रांत पुश्चिग नामों को छोड़, शेष देशी तथा मुसलमानी स्थानवाचक श्राकारांत पुश्चिग शब्दों का विकृत रूप विकल्प से होता है; जैसे, "श्रागरे का भ्राया हुआ।" (गुटका०)। "कलकत्ते के महलों में।" (शिव०)। "इस पाटलिपुच (पटने) के विषय में।" (मुद्रा०)। "राजपूताने में", 'दरभंगे की फसल।" (शिचा)। "दरभंगा से।" (सर०)। छि दबाड़ा में वा छि दवाड़े में, बसरा से वा बसरे से, इत्यादि।

प्रत्यपवाद—पाश्चात्य स्थानों के श्रीर कई एक देशी संस्थानों के श्चाकारांत पुर्श्चिग नाम श्रविकृत रहते हैं; भाफ़िका, श्रमेरिका, श्चांस्ट्रेलिया, लासा, रीवाँ, नाभा, कोटा, श्चादि।

श्रप०—(४) जब किसी विकारी श्राकारांत संज्ञा (श्रथवा दूसरे शब्द) के संबंध-कारक के बाद वही शब्द श्राता है तब पूर्व शब्द बहुधा श्रविकृत रहता है; जैसे, कोठा का कोठा; जैसा का तैसा। अप०-(५) यदि विकारी संज्ञाओं (और दूसरे शब्दों) का प्रयोग शब्द ही के अर्थ में हो तो विभक्ति के पूर्व उनका विकृत रूप नहीं होता; जैसे, 'घोड़ा' का क्या अर्थ है, ''मैं'' को सर्वनाम कहते हैं, ''जैसा" से विशेषता सूचित होती है।

- ३११— बहुबचन में विकृत रूप के प्रत्यय स्ती धीर यों हैं।
  ( ध ) धकारांत, विकारी धाकारांत धीर हिंदी याकारांत शब्दों के धंत्यस्वर में धों धादेश होता है; जैसे, घर—घरों को (पुं०), बात—बातों में (स्ती०), लड़का—लड़कों का (पुं०), डिविया—डिवियों में (स्ती०)।
- ृ(ग्रा) मुखिया, श्रगुश्रा, पुरखा ग्रीर वाप-दादा शब्दों का विकृत रूप बहुधा इसी प्रकार से बनता है; जैसे, मुखियों को, ग्रगुग्रों से, बाप-दादों का, इत्यादि।

[सू॰—संस्कृत के डळ'त शब्दों का विक्कत रूप श्रकारांत शब्दों के समान होता है, जैसे, विद्वान्—विद्वानों को, सरित्—सरितों को, इत्यादि । ]

- (इ) ईकारांत सज्ञान्त्रों के श्रंत्य हस्व स्वर के पश्चात् ''यों'' स्तृगाया जाता है; जैसे, मुनि—मुनियां को, हाथी—हाथियों से, शक्ति—शक्तियों का, नदी—नदियों मे, इत्यादि।
- (ई) शेष शब्दो मे ग्रंत्य स्वर के पश्चात् "श्रों" श्राता है; जैसे, राजा-राजाग्नों को, साधु-साधुग्रों में, माता-माताग्नों से, धेनु-धेनुग्रों का, चौबे-चौबेग्नों मे, जौ-जौग्नों को।

[सू०— विकृत रूप के पहले ई थोर ज हस्त हो जाते हैं। (अ०—२१२, २१३)]

( डं) ग्रोकारांत शुक्र्वों के ग्रंत में केवल ग्रनुस्वार ग्राता है; भौर सानुस्वार ग्रोकारांत तथा ग्रीकारांत संज्ञाग्रों में कोई रूपांतर नहीं होता; जैसे, रासो—रासीं में, कोदों—कोदों से, सरसों—सरसों का, इत्यादि। (ग्रं०—२-६३—३)। [सू० —हिंदी में ऐकारांत पुक्तिंग चौर प्कारांत, ऐकारांत तथा स्रोकारांत स्रोटिंग सञ्चाप् नहीं हैं 1]

- (ऋ) जिन श्राकारांत शब्दों के श्रंत में श्रनुस्तार होता है उनके वचन श्रीर कारकों के रूपों में श्रनुस्तार बना रहता है; जैसे, रेश्यां—रोएँ, रोएँ से, रोश्रों में।
- (ए) जाड़ा, गर्मी, बरसात, भूख, प्यास धादि कुछ शब्द विकृत कारकों मे बहुधा बहुवचन ही में धाते हैं; जैसे, भूखों मरना, बरसातो की राते, गरमियों मे, जाड़ों में, इत्यादि।
- (ऐ) कुछ काल-वाचक संज्ञाएँ विभक्ति के विना ही बहुवचन के विकृत रूप में आती हैं; जैसे "बरसों बीत गये," "इस काम मे चंटों लग गये।" (धं०-५१२)।

३१२—अब प्रत्येक लिंग और ख़ंत की एक एक संज्ञा की कारक-रचना के उदाहरण दिये जाते हैं। पहले उदाहरण में सब कारकों के रूप रहेंगे; परंतु आगे के उदाहरणों में केवल कर्ता, कर्म और संबोधन के रूप दिये जायेंगे। बीच के कारकों की रचना कर्म-कारक के समान उनकी विभक्तियों के योग से हो सकती है।

## (क) पुल्लिंग संज्ञार

#### (१) भ्रकारांत।

| कारक     | ए <b>कव</b> चन | बहुवचन    |
|----------|----------------|-----------|
| कर्त्ता  | वालक           | वालक      |
|          | वालक ने        | बालकों ने |
| कर्म     | बालक की        | बालकों को |
| करग्र    | बालक से        | बालकों से |
| संप्रदान | वालक को        | वालकों को |
| द्यपादान | बालक से        | वालकों से |

# ( २६५ )

| कारक                           | <b>एकव</b> चन | बहुवचन                |  |
|--------------------------------|---------------|-----------------------|--|
| संबंध                          | बालक का-के-की | वालकों का-के-की       |  |
| श्रधिकरण                       | बालक में      | वालकों मे             |  |
|                                | बालक पर       | बालकों पर             |  |
| संबोधन                         | हे बालक       | हे बालको              |  |
| (२) श्राकारांत ( विकृत ) ।     |               |                       |  |
| कर्त्ता                        | लड़का         | लड़के                 |  |
|                                | लड़को ने      | लड़कों ने             |  |
| कर्म                           | लड़के को      | त्तड़कों को           |  |
| संबेाधन                        | हे लड़के      | हे लड़को              |  |
| (३) भ्राकारांत ( भ्रविकृत )।   |               |                       |  |
| कर्त्ता                        | राजा          | राजा                  |  |
|                                | राजा ने       | राजाग्रों ने          |  |
| कर्म                           | राजा को       | राजास्रों की          |  |
| संबोधन                         | हे राजा       | हे राजाग्री           |  |
| ( ४ ) श्राकारांत (वैकल्पिक ) । |               |                       |  |
| कर्त्ता                        | बाप-दादा      | बाप-दादा              |  |
|                                | बाप-दादा ने   | बाप-दादास्रों ने      |  |
| कर्म                           | बाप-दादा को   | वाप-दादाग्रींकी       |  |
| संबोधन                         | हे बाप-दादा   | हे बाप-दादाद्यो       |  |
| ( भ्रथवा )                     |               |                       |  |
| <sup>`</sup> कर्त्ता           | बाप-दादा      | बाप-दादे              |  |
|                                | बाप-दादे ने   | बाप-दादेां ने         |  |
| कर्म                           | वाप-दादेको    | बाप-दादों <b>को</b> । |  |
| संबोधन                         | हे बाप-दादे   | हे बाप-दादे।          |  |

# ( २६६ )

| कारक    | एकवचन           | बहुवचन        |  |
|---------|-----------------|---------------|--|
|         | ( ५ ) इकारांत । |               |  |
| कर्त्ता | सुनि            | मुनि          |  |
|         | मुनि ने         | मुनियों ने    |  |
| कर्म    | मुनि को         | मुनियों को    |  |
| संबोधन  | हे मुनि         | हे मुनियो     |  |
|         | (६) ईकार        | ांत ।         |  |
| कर्त्ता | माली            | माली          |  |
|         | माली ने         | मालियों ने    |  |
| कर्म    | माली को         | मालियों को    |  |
| संबोधन  | हे माली         | हे मालिया     |  |
|         | ( ७ ) उकारां    | त ।           |  |
| कर्त्ता | साधु            | माधु          |  |
|         | साधु ने         | साधुद्यों ने  |  |
| कर्म    | साधु को         | साधुद्रों को  |  |
| संबोधन  | हे साधु         | हे साधुग्रे।  |  |
|         | (८) ऊकार        | ांच ।         |  |
| कर्त्ता | <u>डाकू</u>     | डाकू          |  |
|         | डाकू ने         | डाकुग्रों ने  |  |
| कर्म    | डाकू की         | डाकुग्रों को  |  |
| संबोधन  | हे डाकू         | हे डाकुधो     |  |
| _       | ( ﴿ ) एकारांत । |               |  |
| कर्त्ता | चै।बे           | चौबे          |  |
| _       | चै।बे ने        | चै।बेग्रों ने |  |
| कर्म    | चै।बेको         | चीवेधों को    |  |
| संबोधन  | हे चै।बे        | हे चीबेग्रा   |  |

# ( २६७ )

| कारक    | एकदचन           | बहुदचन                                               |
|---------|-----------------|------------------------------------------------------|
|         | ( १० ) ग्रेनकार | ति ।                                                 |
| कर्त्ता | रासे।           | रासे।                                                |
|         | रासो ने         | रासों ने                                             |
| कर्म    | रासो को         | रासों कों                                            |
| संबोधन  | हे रासो         | हे रासेा                                             |
|         | (११) ध्रीव      | तरांत ।                                              |
| कर्त्ता | जी              | जी                                                   |
|         | जी ने           | जैाग्रों ने                                          |
| कर्म    | जी को           | जीखों को                                             |
| संबोधन  | हे जै।          | हे जै।श्रे।                                          |
|         | ( १२ ) सानुखार  | द्योकारांत । 🙃                                       |
| कर्त्ता | कोदों           | कोदों हैं<br>कोदों हैं<br>कोदों ने कि<br>कोदों को कि |
|         | कोदों ने        | कोदों ने 🔐                                           |
| कर्म    | कोदों को        | कोदें को 🦞                                           |
| संबोधन  | हे कोदों        | हेकोदों 🥌                                            |
|         | (ख) स्त्रीलिंग  | संज्ञार ।                                            |
|         | (१) श्रकाः      | एंत ।                                                |
| कर्त्ता | बहिन            | बहिनें                                               |
|         | बहिन ने         | बहिनों ने                                            |
| कर्म    | बहिन को         | बहिनों को                                            |
| संबोधन  | हे बहिन         | हे बहिनो                                             |
|         | (२) स्राकारांत  | ( संस्कृत )।                                         |
| कर्ता   | शाला            | शालाएँ                                               |
|         | शाला ने         | शालाओं ने                                            |

# ( ₹€⊏ )

| कारक    | एकवचन              | <b>बहुव</b> चन      |
|---------|--------------------|---------------------|
| कर्म    | शाला की            | शालाश्रीं की        |
| संबोधन  | हे शाला            | हे शालास्रो         |
|         | (३) याषारांत       | (हिंदी)।            |
| कर्त्ता | बुढ़िया            | बुढ़ियाँ            |
|         | बुढ़िया ने         | बुढ़ियों ने         |
| कर्म    | <b>बु</b> ढ़िया को | बुढ़ियों को         |
| संबोधन  | हे <b>बु</b> ढ़िया | हे बुढ़ियो          |
|         | (৪) <b>इका</b>     | ारांत ।             |
| कर्त्ता | शक्ति              | शक्तियाँ            |
|         | शक्ति ने           | शक्तियां ने         |
| कर्म    | शक्ति को           | शक्तियो को          |
| संबोधन  | हे शक्ति           | हे शक्तिया          |
|         | ( ५ ) ईका          | रांत।               |
| कर्त्ता | देवी               | देवियाँ             |
|         | देवी ने            | देवियां ने          |
| कर्म    | देवी की            | देवियों को          |
| संबोधन  | हे देवी            | हे देवियो           |
|         | (६) उक             | ारां <del>त</del> । |
| कर्त्ता | धेनु               | धेनु <b>ए</b> ँ     |
|         | धेनु ने            | धेनुद्रों ने        |
| कर्म    | धेनुको             | धेनुद्रों को        |
| संबोधन  | हे धेनु            | हे धेनुद्रो         |
|         | ( ৬ ) জন্ধ         | रांत ।              |
| कर्त्ता | बहू                | बहुँऍ               |
|         | बहू ने             | बहुद्धों ने         |

| कारक    | एकवचन        | बहुवधन           |          |
|---------|--------------|------------------|----------|
| कर्म    | बहुको        | बहुश्रों की      |          |
| संबोधन  | हे बहू       | हे बहुधो         |          |
|         | (८) धौर      | <b>हारां</b> त । |          |
| कर्त्ता | गीर          | <b>गै</b> ।एँ    |          |
|         | गै। ने       | गै।चों ने        |          |
| कर्म    | गी की        | गै।श्रों को      |          |
| संबोधन  | हे गौ        | हे गै।स्रो       |          |
|         | ( स) सानुखार | : श्रोकारांत ।   |          |
| कर्त्ता | सरसेां       | सरसेां           | के समान) |
|         | सरसों ने     | सरस्रों ने       |          |
| कर्म    | सरसेां को    | सरसों को         | ्यकवचन   |
| संबोधन  | हे सरसेां    | हे सरसेां        | <b>P</b> |

३१३—तत्सम संस्कृत संज्ञात्रों का मूल संबोधन-कारक (एक-वचन) भी उच दिदी श्रीर कविता में धाता है; जैसे,

व्यंजनांत संज्ञाएँ -राजन, श्रीमन, विद्वन्, भगवन्, महात्मन्, स्वामिन्, इत्यादि ।

श्राकारांत संज्ञाएँ — कविते, श्राप्तो, प्रिये, शिचे,सीते, राधे, इत्यादि । इकारांत संज्ञाएँ — हरे, मुने, सखे, मते, सीतापते, इत्यादि । ईकारांत संज्ञाएँ — पुत्रि, देवि, मानिनि, जनिन, इत्यादि । उकारांत संज्ञाएँ — बंधो, प्रभो, धेनो, गुरो, साधो, इत्यादि । श्रकारांत संज्ञाएँ — पितः, दातः, मातः, इत्यादि ।

## विभक्तियों श्रीर सबंध-सूचक ख़ट्ययों में संबंध।

३१४-विभक्ति के द्वारा संज्ञा (या सर्वनाम) का जो संबंध किया वा दूसरे शब्दों के साथ प्रकाशित होता है वही संबंध कभी कभी संबंध-सूचक श्रव्यय के द्वारा प्रकाशित होता है; जैसे, ''लड्का नहाने के। गया है'' श्रथवा ''नहाने के लिये गया है।'' इसके विरुद्ध संबंध-सूचकों से जितने संबंध प्रकाशित होते हैं उन सब के लियं हिदो में कारक नहीं हैं; जैसे, ''लड़का नदी तक गया", ''चिड़िया धोती समेत उड़ गई'', ''मुसाफ़िर पेड़ तले बैठा है'', ''नीकर गाँव के पास पहुँचा'', इत्यादि।

[टी॰—यहाँ श्रव ये प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि जिन संबंध-सूचकों से कारकों का अर्थ निकलता है उन्हें कारक क्यों न माने और शब्दों के सब प्रकार के पर-स्पर संबंध सूचित करने के जिये कारकों की संख्या क्यों न बढ़ाई जाय १ यदि ''नहाने को'' कारक माना जाता है तो "नहाने के जिये" को भी कारक मानना चाहिये और यदि "पेड़ पर" एक कारक है तो ''पेड़ तज़े" दूसरा कारक होना चाहिये।

इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिये विभक्तिमों और संबंध-सूचकों की क्षपत्ति पर विचार करना आवश्यक है। इस विचय में भाषाविद्दों का यह मल है कि विभक्तिमों और संबंध-सूचकों का उपयोग बहुधा एक ही है। भाषा के आदि काछ में विभक्तियों न थीं और एक राज्य के साथ दूसरे का संबंध स्वतंत्र राज्यों के द्वारा प्रकाशित होता था। बार बार उपयोग में बाने से इन राज्यों के दुकड़े हो गये और फिर उनका उपयोग प्रस्थ रूप से होने छगा। संस्कृत सरीखी प्राचीन माषाओं की संयोगास्मक विभक्तियों भी स्वतंत्र राज्यों के दुकड़े हैं। मिश्रजी 'विभक्ति-दिचार'' में जिखते हैं कि "सु, श्री, जस्त, श्रम्, श्री, श्रास्, द्या, भ्यां, भेस्स, धादि को स्वतंत्र रूप से दर्शना ही इसका प्रस्क प्रमाण है कि ये सिक्ष स्वतंत्र राज्यों से ही पूर्व काछ में उपजे थे।'' किसी भाषा में बहुत सी और किसीमें थोड़ी विभक्तियों होती हैं। जिन माषाओं में विभक्तियों की संख्या श्रीक रहती हैं ( जैसे संस्कृत में है ) उनमें संबंध-सूचकों का प्रचार अधिक नहीं होता। भिन्न भिन्न भाषाओं में स्वतंत्र क्रप से बही होता। भिन्न भिन्न भाषाओं में स्वतंत्र क्रप से बही होता। भिन्न भिन्न भाषाओं में स्वतंत्र क्रप से बही कारण यही है कि संबंध-सूचकों का उपयोग किसीमें स्वतंत्र क्रप से बीर किसीमें प्रस्वय रूप से हुआ है।

इस विवेचन से जान पड़ता है कि विभक्तियों और संबंध-सूचकों की उत्पत्ति प्रायः एक ही प्रकार की है। अर्थ की दृष्टि से भी दोनों समान ही हैं, परंतु रूप और प्रयोग की दृष्टि से दोनों में अंतर है। इसक्रिये कारक का विचार केवळ चर्षं के अनुसार ही न करके रूप और प्रयोग के अनुसार भी करना चाहिये। जिस प्रकार छिंग और वचन के कारण संज्ञाओं का रूपांतर होता है बसी प्रकार शब्दों का परस्पर संबंध स्चित करने के जिये भी रूपांतर होता है और उसे (हिंदी में) कारक कहते हैं। यह रूपांतर एक शब्द में दूसरा शब्द जोड़ने से नहीं, किंतु प्रस्थय जोड़ने से होता है। संबंध-सूचक अव्यय एक प्रकार के स्वतंत्र शब्द हैं; इसिबये संबंध-सूचकांत संज्ञाओं के। कारक नहीं कहते। इसके सिवा, कुछ विशोप प्रकार के मुख्य संबंधों ही को कारक मानते हैं, भीरों को नहीं। यदि सब संबंध-सूचकांत संज्ञाओं के। कारक मानते हैं, भीरों को नहीं। यदि सब संबंध-सूचकांत संज्ञाओं के। कारक मानते हैं, जीरों को संबंध सूचित करने के जिये कारकों की संख्या न जाने कितनी बढ़ जाब।

विभक्तियाँ जिस प्रकार संबंध-सूचकों से ( रूप और प्रयोग में ) भिन्न हैं उसी प्रकार ने तद्धित और कुदंत ( प्रत्ययों ) से भी भिन्न हैं। कुदंत ना तद्धित प्रत्ययों के भागे निर्भक्तियाँ भ्राती हैं, परतु निभक्तियों के पश्चात् कुदंत ना तद्धित प्रत्यय बहुधा नहीं भ्राते ।

इसी विषय के साथ इस बात का भी विवेचन भावश्यक जान पड़ता है कि विभक्तियाँ संज्ञाभों (श्रीर सर्वनामों) में मिलाकर बिखी जायँ वा उनसे पृथक्। इसके लिये पहिले हम दो उदाहरण उन पुस्तकों में से देते हैं जिनके लेखक संयोगवादी हैं—

#### (1)

"श्रव यह कैसे मालूम हो कि लोग जिन बातोंको कष्ट मानते हैं बन्हें श्री-मानू भी कष्टही मानते हों। श्रयवा आपके पूर्ववर्ती शासकने जो काम किये श्राप भी वन्हें अन्याय भरे काम मानते हों? साथ ही एक और बात है। प्रजाके बोगोंकी पहुँच श्रीमान् तक बहुत कठिन है। पर श्रापका पूर्ववर्ती शासक आपसे पहसेही मिल चुका और जो कहना था वह कह गया।" (शिव०)।

### ( ? )

"प्रायः पैाने भाठ सौ वर्ष महाकवि चंदके समयसे श्रव तक बीत चुके हैं। चंदके सौ वर्ष बाद ही श्रठावदीन ख़िळजीके राज्यमे दिछीमें फारसी माषाका सुश्रसिद्ध कवि श्रमीर ख़ुसरें। हुआ। कवि श्रमीर ख़ुसरें। मृत्यु सन् १३२४ ईस्बीमें हुई थी। मुसलमान कवियोंमें उक्त श्रमीर ख़ुसरें। हिंदी काव्य रचनाके विषयमें सर्व प्रथम और प्रधान माना बाता है।" (विभक्ति)।

इन प्रवत्थां से जान पड़ेगा कि स्वयं संयोगवादी बेखक ही घभी तक-एक-मत नहीं हैं। जिस एक शब्द ( घघवा प्रत्यय ) के। गुप्तजी मिलाकर जिस्तते हैं बसीको मिश्रजी शलग बिखते हैं। ऐसे शब्द श्वनतरयों में मीटे झापे गये हैं। 'मिश्रजी ने तो यहाँ तक किया है कि संज्ञा में विश्वक्ति के मिल्राने के बिये देंगिं। के बीच में "ही" बिखना ही छोड़ दिया है, यद्यपि यह शब्यय संज्ञा श्रीर विभक्ति के बीच में भी श्राता है। इसी तरह से गुप्तजी "तक" को श्रीर शब्दों से तो श्रलग श्रलग, पर "यहाँ" में मिल्राकर बिखते हैं। "पर" के संबंध में भी दोनों खेककों का मत-विरोध है।

ऐसी सबस्या में विभक्तियों को संज्ञाओं से मिलाकर बिस्तने के बिये भाषा के साधार पर कोई विश्रित वियम बनाना किन है। विभक्तियों को मिलाकर बिस्तने में एक बूसरी किनाई यह है कि हिदी में बहुषा प्रकृति जीर प्रस्थ के बीच में कोई कोई सन्यय भी भा जाते हैं, जैसे "चीदह पीड़ी तक का पता।" (शिव०)। "संसार भर के ग्रंथ-गिरि।" (भारत०)। "कर ही के बाढ़े।" (राम०)। प्रकृति जीर प्रस्थय के बीच में समानाधिकरण शब्द के भा जाने से भी उन दोनों को मिलाने में बाधा था जाती है; जैसे, "विद्में नगर के राजा भीमसेन की कन्या मुखनमोहिनी दमयंती का रूप।" (गुटका)। "हरगोबिंद (बसारी के लड़के) ने " (परी०)। बलटे कामाश्रों से पिरे हुए शब्दों के साथ विभक्ति मिलाने से बो गड़बड़ होती है उसके उदाहरण स्वयं "विभक्ति विचार" में मिलते हैं; जैसे, "समसे" "सके" बद्भव न होने का प्रस्त्व प्रमाण, "को का" संबंध, इत्यादि। मिश्रजी ने कहीं कहीं विमक्ति की इन कामाश्रों के पश्चाद भी जिल्ला है; जैसे, 'न्ह' का प्रयोग (पृ० १६), "से" के बीच में (पृ० ८६)। इस प्रकार के गड़बढ़ प्रयोगों से संयोग-वादियों के प्रायः सभी सिल्ला खेडत हो जाते हैं।

हिंदी में अधिकांश लेखक विभक्तियों को सर्वनामों के साथ मिलाकर किकते हैं, क्योंकि इनमें संज्ञाओं की अपेजा अधिक नियमित रूपांतर होते है, और प्रकृति तथा प्रत्यव के बीच में बहुधा कोई प्रत्यव नहीं आते। तथापि "भारत-भारती" में विभक्तियाँ सर्वनामों से भी पृथक बिज्ञी गई हैं। ऐसी अवस्था में भाषा के प्रयोग का आधार वैवाकरण की नहीं है; इसकिये इस विवय को इस ऐसा ही अनिश्चित कोड़ देते हैं।

३१५—विभक्तियों के वदले में कभी कभी नीचे लिखे संबंध-सुचक अञ्यय आते हैं—

कर्मकारक-प्रति, तई ( पुरानी भाषा में )।

करणकारक—द्वारा, करके, ज़रिये, कारण, मारे। संप्रदानकारक—लिए, हेतु, निमित्त, धर्थ, वास्ते। ध्रपादानकारक—धर्पेचा, बनिस्बत, संामने, ध्रागे, साथ। ध्रिकरण—मध्य, बीच, भीतर, श्रंदर, ऊपर।

३१६ — हिंदी में कुछ संस्कृत कारकों का — विशेष कर करणकारक का प्रयोग होता है; जैसे, सुखेन (सुख से), कृपया (कृपा से), येन-केन-प्रकारेण, मनसा-वाचा-कर्मणा, इत्यादि। ''रामचरितमानस" में छंद विठाने के लिए कही कहो शब्दों में कर्मकारक की विभक्ति (व्याकरण के विरुद्ध) लगाई गई है; जैसे ''जय राम रमा रमणं।" ऐसा प्रयोग ''रासो" धीर दूसरे प्राचीन काव्यों में भी मिलता है।

(क) हिंदी में कभी कभी उर्दू भाषा के भी कुछ कारक आते हैं; जैसे,

करण श्रीर श्रपादान — इनकी विभक्ति ''मज़" (से) है जो दे। एक शब्दों मे माती है; जैसे, मज़ खुद (धापसे), मज़ तरफ़ (तरफ़ से)।

संबंधकारक—इसमें भेद्य पहले आता है और उसके अंत में ''ए" प्रत्यय लगाया जाता है; जैसे, सितारे-हिद (हिद के सितारे), दुप्तरे-हिंद (हिद का दुप्तर), बामे-दुनिया (दुनिया की छत)।

स्मिष्यकरण कारक — इसकी विभक्ति "दर" है जो "अज़" के समान कुछ संज्ञाओं के पहले आती है; जैसे, दर हक़ीक़त ( हक़ी-कृत में ), दर असल ( असल में )। कई लोग इन शब्दों की भूल से "दर हक़ीक़त में" और "दर असल में" बोलते हैं। 'फ़िलहाल' शब्द में 'फ़ो' अरबी प्रत्यय है और वह फ़ारसी 'दर' का पर्यायवाची है। 'फ़िलहाल' को अर्द्ध शिचित 'फ़िलहाल में' कहते हैं।

## चौथा भ्रध्याय ।

## सर्वनाम ।

३१७—संज्ञाश्रों के समान सर्वनामों में वचन श्रीर कारक होते हैं;परंतु लिंग के कारण इनका रूप नहीं बदलता।

३१८—विभक्ति-रहित (कर्त्ता-कारक के) बहुवचन में, पुरुष-वाचक (में, तू) ग्रीर निश्चयवाचक (यह, वह) सर्वनामों को छोड़ कर, शेष सर्वनामों का रूपांतर नहीं होता; जैसे,

| एकवचन | बहुवचन | एकवचन | बहुवचन           |
|-------|--------|-------|------------------|
| में   | हम     | श्राप | भ्राप            |
| त्    | तुम    | जो    | जो               |
| यह    | ये     | कौन   | कौन              |
| वह    | वे     | क्या  | क्या             |
| सें।  | सेा    | कोई   | कोई              |
|       |        | ক্তুত | <del>ক</del> ্তু |

इन उदाहरखों से जान पड़ेगा कि "मैं" श्रीर "तू" का बहुवचन श्रानियमित है; परंतु "यह" तथा "वह" का नियमित है। संबंध-वाचक "जो" के समान नित्य-संबंधी "सो" का भी, बहुवचन में, रूपांतर नहीं होता। कोई कोई लेखक बहुवचन में "यह" धौर "वह" का भी रूपांतर नहीं करते। (श्रं०—१२२, १२८)। "क्या" श्रीर "कुछ" का प्रयोग बहुधा एकवचन ही में होता है।

३१-६—विभक्ति के योग से अधिकांश सर्वनाम दोनों वचनों में विकृत रूप में भ्राते हैं; परंतु "कोई" धौर निजवाचक "ध्राप" की कारक-रचना केवल एकवचन में होती है। "क्या" धौर "कुछ" का कोई रूपांतर नहीं होता; उनका प्रयोग केवल विभक्ति-रहित कर्ता धौर कमें में होता है।

३२०—"आप", "कोई", "क्या" धीर "कुछ" को छोड़ शेष सर्वनामों के कर्म धीर संप्रदान कारकों में "को" के सिवा एक धीर विभक्ति ( एकवचन में "ए" धीर बहुवचन में "एँ") धाती है।

३२१—पुरुष-वाचक सर्वनामों में, संबंध-कारक की "का-के-की" विभक्तियों के बदले "रा-रे-री" द्याती हैं धौर निजवाचक सर्वनाम में "ना-ने-नी" विभक्तियाँ लगाई जाती हैं।

३२२—सर्वनामों में संबोधन-कारक नहीं होता; क्योंकि जिसे पुकारते या चिताते हैं उसका नाम या उपनाम कहकर ही ऐसा करते हैं। कभी कभी नाम याद न आने पर अथवा कोध में "अरे तू", "अरे यह", आदि शब्द बोले जाते हैं; परंतु ये (अशिष्ट) प्रयोग व्याकरण में विचार करने के योग्य नहीं हैं।

३२३---पुरुष-वाचक सर्वनामों की कारक-रचना श्रागे दी जाती है--उत्तम पुरुष ''मैं''

|                     | 9,               |              |
|---------------------|------------------|--------------|
| कारक                | एक०              | बहु०         |
| कर्त्ता             | र्में            | हम           |
|                     | मैंने            | हमने         |
| कर्म                | मुक्तको, मुक्ते  | इमको, इमें   |
| कारग                | <b>गु</b> भ्रसं  | हमसे         |
| संप्रदान            | मुभको, मुभ्रे    | हमको, हमें   |
| भ्रपादान            | मुभ्तसे          | <b>इ</b> मसे |
| संबंध               | मेरा-रे-री       | हमारा-रे-री  |
| <del>,</del> अधिकरण | मुफ्तमें         | हममें        |
|                     | मध्यम पुरुष "तू" |              |
| कारक                | एक०              | बहु०         |
| कर्त्ता             | त्रु,            | <b>तु</b> म  |
|                     | तूने             | तुमने        |

कर्म हुभ्तको, तुभो तुमको, तुम्हें तुभसे तुमसे करा॥ तुमको, तुम्हें तुभको, तुभे संप्रदान <u>त</u>ुकसे तुमसे **धपाडा**न तेरा-रे-री संबंध तम्हारा-रे-री तुममें तुक्तमें **प्रधिकर**ण

- (आ) पुरुष-वाचक सर्वनामों की कारक-रचना मे बहुत समानता है। कर्ता और संबोधन को छोड़ रोष कारकों के एकवचन में "मैं" का विकृत रूप "मुक्त" और "तू" का "तुक्त" होता है। संबंध-कारक के दोनों वचनों मे "मैं" का विकृत रूप कमशः "में" और "हमा" और "तू" का "ते" और "तुम्हा" होता है। दोनों सर्वनामों मे संबंध-कारक की रा-रे-री विभक्तियाँ आती हैं। विभक्ति-सहित कर्ता के दोनों वचनों मे और संबंध-कारक को छोड़ रोष कारकों के बहुवचन मे दोनों का रूप अविकृत रहता है।
- (भा) पुरुष-वाचक सर्वनामों के विभक्ति-रहित कर्त्ता के एकवचन भीर संबंध-कारक को छोड़ शेष कारकों मे श्रवधारण के लिए एकवचन में "ई" श्रीर बहुवचन में ई वा ही लगाते हैं; जैसे, मुफीको, तुफीसे, हमीने, तुम्होंसे, इत्यादि।
- (इ) कविता में "मेरा" ग्रीर "तेरा" के बदले बहुधा संस्कृत की षष्ठी के रूप कमशः "मम" ग्रीर "तव" ग्राते हैं; जैसे, "करहु सु मम उर धाम।" (राम०)। "कहाँ गई तव गरिमा विशेष ?" (हिं० प्र०)।

३२४—निजवाचक ''ध्राप'' की कारक-रचना केवल एकवचन में होती है; परंतु एकवचन के रूप बहुवचन संज्ञा या सर्वनाम के साथ भी आते हैं। इसका विकृत रूप ''ध्रपना'' है जो संबंध-कारक में झाता है और जो "अव" में, संबंध-कारक की "ना" विभक्ति जोड़ने से बना है। इसके साथ "ने" विभक्ति नहीं झाती; परंतु दूसरी विभक्तियों के योग से इसका रूप हिंदी झाकारांत संज्ञा के समान "अपने" हो जाता है। कर्त्ता और संबंध-कारक को छोड़ शेष कारकों में विकल्प से "आप" के साथ विभक्तियाँ जोड़ी जाती हैं।

[स्०---''आप'' शब्द का संबंध-कारक ''अपना'' प्राकृत की बद्दी ''चप्पयो'' से निकटा है।]

निजवाचक " ग्राप "

कारक एक०

कर्त्ता प्राप

कर्म—संप्र० अपनेको, धापको

करश-अपा० अपनेसे, आपसे

संबंध ग्रपना-ने-नी

भाधिकर्म अपनेमें, आपमें

- ( भ्र ) कभी कभी ''भ्रापना'' भ्रीर ''श्राप'' संबंध-कारक की छोड़ शेष कारकों में मिलकर भ्राते हैं; जैसे, भ्रापने-भ्राप, भ्रापने-भ्राप-को, श्रपने-भ्रापसे, भ्रापने-भ्रापमें।
- ( भ्रा ) "श्राप" शब्द का एक रूप "श्रापस" है जिसका प्रयोग केवल संबंध भ्रीर श्रधिकरण-कारको के एकवचन में होता है; जैसे "लड़के श्रापस में लड़ते हैं।" "क्षियों की श्रापस की बातचीत।" इससे परस्परता का बोध होता है। कोई कोई लेखक "श्रापस" का प्रयोग संज्ञा के समान करते हैं; जैसे, "(विधाता ने ) प्रीति भी तुम्हारे श्रापस में श्रच्छी रक्खी है।" (शकु०)।
- (इ) "अपना" जब संज्ञा के समान निज लोगों के अर्थ में आता है तब उसकी कारक-रचना हिंदी आकारांत संज्ञा के समान

होनों वचनों में होती है; जैसे, "अपने मात पिता विन जग में कोई नहीं ख्र**पना** पाया ।" (आरा०)। "वह स्रपनें। के पास नहीं गया।"

- (ई) प्रत्येकता के बार्च में "अपना" शब्द की द्विरुक्ति होती है; जैसे, "धपने-अपनेको सब कोई चाहते हैं।" "आपनी अपनी उफली और अपना अपना राग।"
- (ड) कभी कभी ''भ्रपना'' के बदले ''निज" (सर्वनाम) का संबंध-कारक भ्राता है, भ्रीर कभी कभी दोनों रूप मिलकर भ्राते हैं; जैसे ''निजका माल, निजका नैकर।'' ''हम तुन्हें भ्रपने निजके काम से भेजा चाहते हैं।'' (मुद्रा०)।
- (क) कविता में "अपना" के बदले बहुधा "निज" (विशेषण) हो कर आता है; जैसे, "निज देश कहते हैं किसे।" (भारत०)। "वर्णाश्रम निज निज धरम, निरत वेद-पथ लोग।" (राम०)

३२५—''आप''शब्द आदरसूचक भी है, पर उसका प्रयोग केवल अन्य-पुरुष के बहुवचन में होता है। इस अर्थ में उसकी कारक-रचना निज-वाचक ''आप'' से भिन्न होती है। विभक्ति के पहले आदरसूचक ''आप'' का रूप विकृत नहीं होता। इसका प्रयोग आदरसूचक में होता है, इसलिए बहुत्व का बाध होने के लिए इसके साथ ''लोग'' या ''सब'' लगा देते हैं। इसके साथ ''ने'' विभक्ति आती है और संबंध कारक में ''का-के-की'' विभक्तियाँ लगाई जाती हैं। इसके कर्म और संप्रदान कारकों में दुहरे रूप नहीं आते।

कारक एक० (भ्रादर) बहु० (संख्या)
 कर्ता भ्राप लोग
 भ्रापने भ्राप लोगों ने
 कर्म संप्र० भ्रापको भ्राप लोगोंको

श्रादरसूचक ''श्राप''

संबंध

ध्रापका-के-की

भाप लोगों का-के-की

[ सू॰-इसके रोच रूप विभक्तियों के येगा से इसी प्रकार बनते 🕻 । ]

३२६—निश्चयवाचक सर्वनामों के दोनों वचनां की कारक-रचना में विकृत रूप द्याता है। एकवचन में "यह" का विकृत रूप "इस", "वह" का "उस" द्यीर "सो" का "तिस" होता है; द्यीर बहुवचन मे कमश: "इन," "उन" द्यीर "तिन" द्याते हैं। इनके विभक्ति-सहित बहुवचन कर्त्ता के ग्रंत्य "न" में विकल्प से "हैं।" जोड़ा जाता है; ग्रीर कर्म तथा संप्रदान-कारकों के बहुवचन में "एँ" के पहले "न" में "ह" मिलाया जाता है।

### निकटवर्ती "यह"

| कारक                     | एक०               | बहु०                  |
|--------------------------|-------------------|-----------------------|
| कर्त्ता                  | यह                | यह, ये                |
|                          | इसने              | इनने, इन्होंने        |
| कर्म-संप्रदान            | इसको,इसे          | इनको, इन्हें          |
| करण-श्रपादान             | इससे              | इनसे                  |
| संबंध                    | इसका-के-की        | इनका-को-की            |
| <b>ग्र</b> धिकर <b>ण</b> | इसमे              | इनमे                  |
|                          | दूरवर्त्ती ''वह'' |                       |
| कर्त्ता                  | वह                | वह, वे                |
|                          | उसने              | उनने, उन्होंने        |
| कर्म—संप्रदान            | उसको, उसे         | उनकोा, उन् <b>हें</b> |
|                          |                   |                       |

[ सू०-शेष कारक ''यह'' के अनुसार विभक्तियाँ छगाने से बनते हैं।]

नित्यसंबंधी ''सां"

कारक एक० बहु० कर्ता से। से। तिसने तिनने, तिन्होंने

तिसको. तिसे कर्म-संप्रवान तिनको. तिन्हें [स्०-शेष रूप 'बह'' के बनुसार विमक्तियाँ लगाने से बनते हैं।] ( का ) ''सो'' के जो रूप यहाँ दिये गये हैं वे यथार्थ में ''तौन'' के हैं जो परानी भाषा में ''जैं।न'' (जो) का नित्यसंबंधी है। ''तीन'' श्रव प्रचित्तत नहीं है : परंतु उसके कोई कोई रूप "सो" के बदले धीर कभी कभी "जिस" के साथ धाते हैं: इसलिए सभीते के विचार से सब रूप लिख दिये गये हैं। ''तिसपर भी'', ''जिस-तिसको'', श्रादि रूपें को छोड ''तीन'' को शेष रूपों को बढ़ले ''वह'' को रूप प्रचलित हैं। (भ्रा) निश्चयवाचक सर्वनामो के रूपों में श्रवधारण के लिए एक-वचन में ई भ्रीर बहुवचन में हीं ग्रंत्य खर में भादेश करते हैं; जैसे. यह-यही. वह वही. इन-इन्हींसे, उन्हीको. सोई, इत्यादि । ३२७-संबंधवाचक सर्वनाम ''जो" ग्रीर प्रश्नवाचक सर्व-नाम ''कौन' के रूप निश्चयवाचक सर्वनामों के अनुसार बनते हैं। ''जो" के विकृत रूप दोनों वचनों में क्रमश: ''जिस" धीर ''जिन" हैं. तथा ''कौन'' के ''किस'' ग्रीर ''किन'' हैं।

#### संबंध-वाचक ''जां"

**77** -

715 A

ACT TAX

| एका ०                       | बहु ०                      |
|-----------------------------|----------------------------|
| जो                          | जो                         |
| जिसने                       | जिनने, जिन्होंने           |
| जिस <b>को</b> , <b>जिसे</b> | जिनको, जिन् <b>हें</b>     |
| क ''कौन'' ।                 |                            |
| ।का कास्त्रा                |                            |
| ।का कास्य∵।<br><b>एक</b> ०  | बहु०                       |
|                             | <b>ब</b> हु०<br>कौन        |
| एक०                         |                            |
|                             | जो<br>जिसने<br>जिसको, जिसे |

[स्०-पह, वह, सो, जो, धौर कीव के विश्वकि-सहित कर्ता-काश्क के बहुवचन में जो दो दो रूप हैं उनमें से दूसरा रूप प्रधिक शिष्ट समका जाता है, जैसे, उनने धौर वन्हेंगि। कोई कोई वैयाकरण शेष कारकों में भी 'हें।' ओड़कर बहुवचन का दूसरा रूप बनाते हैं; जैसे, इन्होंको, जिन्हें।से, इस्वादि। पर तु वे रूप प्रचक्तित नहीं है।

३२८—प्रश्नवाचक सर्वनाम "क्या" की कारक-रचना नहीं होती। यह शब्द इसी रूप में केवल एकवचन (विभक्ति-रहित) कर्त्ता धीर कर्म में धाता है; जैसे "क्या गिरा ?" "तुम क्या चाहते हो ?" दूसरे कारकों के एकवचन में "क्या" के बदले ब्रज-भाषा के "कहा" सर्वनाम का विकृत रूप "काहे" धाता है।

#### प्रश्नवाचक ''क्या"

 कारक
 एक०

 कर्ता
 क्या

 कर्म
 क्या

 करण—श्रपा०
 काहे से

 संप्रदान
 काहे को

 संबंध
 काहे का-के-की

 श्रधिकरण
 काहे मे

(अ) "काहे से" (अपादान) और "काहे को" (संप्रदान) का प्रयोग बहुधा "क्यां" के अर्थ मे होता है; जैसे, "तुम यह काहेसे कहते हो ?" "लड़का वहाँ काहेकी गया था ?" "काहे को" कभी कभी असंभावना के अर्थ में भाता है; जैसे, "चार काहेको हाथ आता है !" "क्योंकि" समुच्चयबोधक मे "क्यों" के बदले कभी कभी "काहेसे" का प्रयोग होता है ( फं०-२४५- अ ); जैसे, "शकुंतला मुक्ते बहुत प्यारी है काहेसे कि वह मेरी सहेली की बेटी है।" (शकु०)। "काहेका" का अर्थ "किस चीज़ से

बना" है; पर कभी कभी इसका भ्रर्थ ''वृथा" भी होता है; जैसे, ''वह राजा ही काहेका है।" (सत्य०)।

(ग्रा) "क्या से क्या" ग्रीर "क्या का क्या" वाक्यांशों में "क्या" के साथ विभक्ति ग्राती है। इनसे दशांतर सूचित होती है।

३३०—अनिश्चयवाचक सर्वनाम "कोई" यथार्थ में प्रश्न-वाचक सर्वनाम से बना है; जैसे, सं०—कोपि, प्रा०—कोबि, हिं०— कोई। इसका विकृत रूप "किसी" है जो प्रश्नवाचक सर्वनाम "कीन" के विकृत रूप "किस" में अवधारणवेश्वक "ई" प्रत्यय लगाने से बना है। "कोई" की कारक-रचना केवल एकवचन में होती है; परंतु इसके रूपों की द्विरुक्ति से बहुवचन का बोध होता है। कर्म और संप्रदान-कारको में इसका एकारांत रूप नहीं होता, जैसे दूसरे सर्वनामों का होता है।

## ग्रनिश्चयवाचक ''कोई"

कारक एक ० कर्त्ता कोई किसीने कर्म—संप्रदान किसीको

[स्०-कोई कोई वैयाकरण इसके बहुवचन रूप "किन" के नमूने पर "किन्होंने" "किन्होंको" श्रादि लिखते हैं, पर में रूप शिष्ट-सम्मत नहीं हैं। "कोई" के द्विरुक्त रूपों ही से बहुवचन का बोध होता है। परिवर्तन के श्रर्थ में "कोई" के श्रविकृत रूप के साथ संबंध-कारक की विभक्ति श्राती है; जैसे "कोई का कोई राजा बन गया।" इस वाक्यांश का प्रमेग बहुधा कर्सों कारक ही में होता है।

३३१—अनिश्चयवाचक सर्वनाम ''कुछ'' की कारक-रचना नहीं होती। ''क्या'' के समान यह केवल विभक्ति-रहित, कर्ता और कर्म के एकबचन में भाता हैं; जैसे, ''पानी में कुछ है।'' ''लड़के ने कुछ फेंका है। " "कुछ का कुछ" वाक्यांश में "कुछ" के साथ संबंध-कारक की विभक्ति झाती है। जब "कुछ" का प्रयोग "कोई" के अर्थ में संझा के समान होता है तब उसकी कारक-रचना संबोधन को छोड़ शेष कारकों के बहुवचन में होती है; जैसे, "उनमें से कुछ-ने इस बात को स्वीकार करने की कुपा दिस्ताई।" (हि॰ को॰)। "कुछ ऐसे हैं।" "कुछ की भाषा सहज है।" (सर०)।

३३२—आप, कोई, क्या और कुछ की छोड़कर शेष सर्वनामों के कर्म और संप्रदान कारकों में दो दो रूप होने से यह लाभ है कि दो ''को' इकट्ठें होकर उचारण नहीं बिगाड़ते; जैसे, ''मैं इसे तुमकी दूँगा।" इस वाक्य में ''इसे' के बदले ''इसको' कहना अग्रुद्ध है।

३३३-निजवाचक ''श्राप'', ''कोई'', ''क्या'' श्रीर ''कुछ'' की छोड़ शेष सर्वनामों के बहुवचन-रूप श्रादर के लिए भी श्राते हैं; इसलिये बहुत्व का स्पष्ट बोध कराने के लिए इन सर्वनामों के साथ ''लोग'' वा ''लोगों'' लगाते हैं; जैसे, ये लोग, उन लोगों को, किन लोगों से, इलादि। ''कौन'' को छोड़ शेष सर्वनामों के साथ ''लोग'' के बदले कभी कभी ''सब'' श्राता है, जैसे, हम सब, श्राप सबको, इन सबंमें से, इलादि।

३३४—विकारी सर्वनामों के मेल से बने हुए सर्वनामों के दोनों ध्यवयव विकृत होते हैं; जैसे, जिस किसी को, जिस जिस से, किसी न किसी का नाम, इत्यादि।

३३५—श्रवधारण वा श्रविकार के श्रर्थ मे पुरुष वाचक श्रीर निश्चयवाचक सर्वनामों के श्रविकृत रूप के साथ संबंध-कारक की विभक्ति श्राती है; जैसे, "तुम के तुम न गये श्रीर मुक्ते भी न जाने दिया।" "जो तीस दिन श्रधिक होगे वह वह के वही होंगे।" (शिव०)।

## पाँचवाँ धप्याय ।

### विशेषण।

३२६ — हिंदी में आकारांत विशेषशों को छोड़ दूसरे विशेष पशों में कोई विकार नहीं होता; परंतु सब विशेषशों का प्रयोग संक्षाओं के समान होता है; इसलिए यह कह सकते हैं कि विशेष पशों में बहुत परोक्त रूप से लिंग, बचन और कारक होते हैं। इस प्रकार के विशेषशों का विकार संक्षाओं के समान उनके "ग्रंत" के अनुसार होता है।

विशेषणों के मुख्य तीन भेद किये गये हैं—सार्वनामिक, गुण-वाचक धौर संख्यावाचक। इनके रूपांतरों का विचार धागे इसी कम से होगा।

२३७-सार्वनामिक विशेषणों के दे। भेद हैं - सूल भीर योगिक।
"धाप" "क्या" श्रीर "कुछ" की छोड़कर शेष सूल सार्वनामिक
विशेषणों के पश्चाद विभक्त्यंत वा संबंध-सूचकांत संज्ञा श्राने पर
उनके दोनों वचनों मे विक्ठत रूप श्राता है; जैसे, "सुफ दीन की"
"तुफ मूर्खसे" "हम ब्राह्मणों का धर्म," "किस देश में," "उस
गाँव तक" "किसी वृच की छाल," "उन पेड़ों पर", इत्यादि।
( श ) "शिवशंभु के चिट्टे" में "कीन" शब्द श्रविकृत रूप में
श्राया है; जैसे, कीन वात में तुम उनसे बढ़कर ही ?" यह
प्रयोग श्रमुकरणीय नहीं है।

( था ) ''कोई'' शब्द के विकृत रूप की द्विरुक्ति से बहुबचन का बोध होता है; पर उसके साथ बहुधा एकवचन संज्ञा थाती है; जैसे, किसी किसी तपस्वी ने मुक्ते पहचान भी लिया है।'' (शकु०)। ''उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो किसी-किसी विशेष प्रकार की राज्यपद्धति का होना बिलकुल ही पसंद नहीं करते।" (खा०)। विकृत कारकों की बहुवचन संज्ञा के साथ "कोई कोई" कभी कभी मृल रूप में ही भाता है; जैसे, "कोई कोई खोगों का यह ध्यान है।" (जीविका०)। इस पिछले प्रकार के प्रयोग का प्रचार अधिक नहीं है।

( इ ) कुछ कालवाचक संज्ञाग्रों के श्रिधकरग्राकारक के एकवचन के साथ ( कुछ के श्रर्थ मे ) "कोई" का श्रिवकृत रूप नहीं श्राता है; जैसे, " कोई दम में", "कोई घड़ी मे", इत्यादि।

३२८—ये। गिक सार्वनामिक विशेषण आकारांत होते हैं; जैसे, ऐसा, वैसा, इतना, उतना, इत्यादि । ये आकारांत विशेषण विशेषण के लिंग, वचन और कारक के अनुसार गुणवाचक आकारांत विशेषणों के समान (अं०—-३३-६) बदलते हैं; जैसे, ऐसा मनुष्य, ऐसे मनुष्य को, ऐसे लड़के, ऐसी लड़की, ऐसी लड़की, ऐसी लड़कियाँ, इत्यादि ।

(ग्र) 'कैं।न" ''जो" ग्रीर ''कोई" के साथ जब ''सा"प्रत्यय श्राता है तब उनमे श्राकारांत गुणवाचक विशेषणों के समान विकार होता है; जैसे कैं।नसा लडका, कैं।नसी लड़की को, इत्यादि। (ग्रं०—३३-६)।

३३६ — गुणवाचक विशेषणां में केवल ख्राकारांत विशेषण विशेषण विशेषण-निन्न होते हैं, अर्थात् वे विशेष्य के लिग, वचन ग्रीर कारक के श्रनुसार बदलते हैं। इनमे वही रूपांतर होते हैं जो संबंध कारक की विभक्ति "का" में होते हैं। ख्राकारांत विशेषणों में विकार होने के नियम ये हैं—

- ं (१) पुद्धिग विशेष्य बहुवचन मे हो अथवा विभक्तयंत वा संबंध-सूचकांत हो तो विशेष्य के अंत्य ''आ' के स्थान मे ''ए'' होता है: जैसे. छोटे लड़के, ऊँचे घर में, बढ़े लड़के-समेत, इत्यादि।
  - (२) स्त्रीलिंग विशेष्य के साथ विशेषया के श्रंत्य "श्रा" के

स्थान में ''ई'' होती है; जैसे, छोटी लड़की, छोटी लड़कियां, छोटी खड़की को, इत्यादि।

( झ ) राजा शिवप्रसाद ने ''इकट्टा'' विशेषण की उद्दू भाषा के आकारांत विशेषणों के अनुकरण पर अविकृत रूप में लिखा है; जैसे, ''दैालत इकट्टा होती रही'', ( इति०); पर ''विद्यांकुर'' में ''इकट्टें'' आया है; जैसे, ''उनके इकट्टे फुंड के फुंड चलते हैं।'' अन्य लेखक इसे विकृत रूप में ही लिखते हैं; जैसे, ''इकट्टे होने पर उन लोगों का वह कोघ और भी बढ़ गया। '' (रपु०)।

(ध्रा) "जमा", "उमदा" ध्रीर "जरा" को छोड़ शेष उद् ध्राका-रांत विशेषणों का रूपांतर हिंदी ध्राकारांत विशेषणों के समान होता है; जैसे, "देाष निकालने की तो जुदी बात है।" (परी०)। "इसे शत्रु पर चलाने ध्रीर फिर ध्रपने पास लीटा लेने के मंत्र जुदे जुदे हैं।" (रष्ठ०)। "वेचारा लडका" "वेचारी लड़की" इत्यादि।

[स्०-केाई कोई खेखक इन विशेषणों को अविकृत रूप में ही जिखते हैं; जैसे, ''ताजा हवा,'' (शिव॰); परंतु हि दी की प्रवृत्ति हनके रूपांतर की भोर है। द्विवेदीजी ने ''स्थाधीनता'' में "इन्छ वर्ष पूर्व ''नियम जुदा जुदा हैं'' जिसकर अब "रघुवश'' में ''मन्न जुदे जुदे हैं' जिसा है!

३४०—आकारांत संबंधसूचक (जो धर्य में प्रायः विशेषण के समान हैं ) आकारांत विशेषणों के समान विकृत होते हैं। (अं० २३३-आ); जैसे, सती ऐसी नारी, तालाब का जैसा रूप, सिंह के से गुण, भोज सरीखे राजा, हरिश्चन्द्र ऐसा पति, इत्यादि।

(भ्र) जब किसी संज्ञा के साथ भ्रितिश्चय के भ्रर्थ में "सा" प्रत्यय भ्राता है तो इसका रूप उसी संज्ञा के लिंग भ्रीर वचन के भ्राता है विस्ता करें जैसे, "मुक्ते जाड़ा सा लगता है", "एक जीत सी उतरी चली भ्राती है", (गुटका०)।

"उसने मुँह पर घूँघट सा डाल लिया है।" (तथा)। "रास्ते में पत्थर से पड़े हैं।"

३४१—आकारांत गुण-वाचक विशेषणों की छोड़ शेष हिंदी गुणवाचक विशेषणों में कोई विकार नहीं होता; जैसे, लाल टेापी, भारी बोभ, ढालू जमीन, इत्यादि।

३४२ - **संस्कृत** गुणवाचक विशेषण, बहुधा कविता में, विशेष्य के लिंग के अनुसार विकृत होते हैं। इनका क्यांतर ''श्रंत'' (श्रंतस्वर) के अनुसार होता है—

(भ्र) व्यंजनांत विशेषणों में स्नीलिंग के लिये ''ई'' लगाते हैं; जैसे,

पापिन् = पापिनी स्त्रो

बुद्धिमत् = बुद्धिमती भार्या

गुणवत् = गुणवती कन्या

प्रभावशालिन् = प्रभावशालिनी भाषा

''हिंदी-रघुवंश'' में ''युद्ध-संबंधिनी शकावट'' आया है।

(भा) कई एक अंगवाचक तथा दूसरे अकारांत विशेषणों में भी बहुधा ''ई'' आदेश होती है; जैसे,

सुमुख — सुमुखी

चंद्रवदन--चंद्रवदनी

दयामय--- दयामयी

सुंदर--सुंदरी

(इ) उकारांत विशेषणों में, विकल्प से, श्रंट्य स्वर में ''व'' श्रागम करके ''ई'' लगाते हैं; जैसे,

साधु—साध्वी—

साधुवा साध्वी स्त्री

गुरु—गुर्वी—

गुरु वा गुर्वी छाया

(ई) अकारांत विशेषणों में बहुधा "आ" आदेश होता है; जैसे, सुशील-सुशीला अनाथ-अनाथा चतुर--चतुरा सरल-सरला प्रिय--प्रिया संबरिज---संबरिजा

३४३ — संख्याबाचक विशेषणों में कमवाचक, धावृत्तिवाचक धीर आकारांत परिमाणवाचक विशेषणों का रूपांतर होता है; जैसे, पहली पुस्तक, पहले लड़के, दूसरे दिन तक. सारे देश में, दृने दामों पर।

- ( अ ) अपूर्णांक विशेषणों में केवल ''आधा' शब्द विकृत होता है; जैसे, ''आधे गाँव में।'' ''सवा'' शब्द का रूपांतर नहीं होता; पर इससे बना हुआ ''सवाया'' शब्द विकारी है; जैसे, सवा घड़ी में, सवायं दामों पर। 'पान' शब्द का एक रूप ''पाना'' है जो विकृत रूप में आता है; जैसे, पाने दामों पर, पानी कीमत में, इत्यादि।
- (श्रा) संस्कृत क्रमवाचक विशेषणों मे पहले तीन शब्दों मे "श्राण श्रीर शोष शब्दों मे (श्रठारह तक) "ई" लगाकर स्त्रीलंग बनाते हैं; जैसे, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, दशमी, षोड़सी इत्यादि। श्रठारह से ऊपर संस्कृत क्रमवाचक स्त्री-लिग विशेषणों का प्रयोग हिंदी में बहुधा नही होता।
- (इ) ''एक'' शब्द का प्रयोग संज्ञा के समान होने पर उसकी कारक-रचना एकवचन ही मे होती है, पर जब उसका धर्य ''कुछ लोग'' होता है तब उसका रूपांतर बहुवचन में भी होता है; जैसे, ''**एकों के।** इस बात की इच्छा नहीं होती'' इत्यादि। (ग्रं०-१८४-मा)।
- (ई) "एक दूसरा" का प्रयोग प्रायः सर्वनाम के समान होता है। यह बहुधा लिग श्रीर वचन के कारण नहीं बदलता; परंतु विकृत कारकों के एकवचन में (श्राकारांत विशेषणों के समान) इसके श्रंत "श्रा" के बदले ए हो जाता है; जैसे.

''यं दोनों बाते एक दूसरे से मिली हुई मालूम होती हैं।'' (स्वा०)। यह कर्त्ता-कारक में कभी प्रयुक्त नहीं होता।

[सू ॰ — केाई कोई सोसक "पुक दूसरा" की विशेष्य के जिंग के अनुसार बदलते हैं; जैसे, "लड़कियां एक दूसरी की चाहती हैं।"]

## विशेषणों की तुलना।

३४४—हिंदी में विशेषशाँ की तुलना करने के लिए उनमें कोई विकार नहीं होता। यह अर्थ नीचे लिखे नियमाँ के द्वारा सूचित किया जाता है—

- (श्र) दे। वस्तुश्रें में किसी भी गुण का न्यूनाधिक-भाव सूचित करने के लिए जिस वस्तु के साथ तुलना करते हैं उसका नाम (उपमान) प्रपादान-कारक में लाया जाता है श्रीर जिस वस्तु की तुलना करते हैं उसका नाम (उपमंय) गुण-वाचक विशेषण के साथ श्राता है: जैसे, "मारनेवाले से पालनेवाला बड़ा होता है।" (कहा०)। "कारण तें कारज कठिन होड।" (राम०)। "श्रपने की श्रीरों से अच्छा श्रीर श्रीरो की अपनेसे बुरा दिखलाने की।" (गुटका०)।
- (ग्रा) अपादान कारक के बदलें बहुधा संज्ञा के साथ "अपेचा" वा 'विनस्वत" का उपयाग किया जाता है और विशेषण (ग्रथवा संज्ञा के सबधकारक) के साथ अर्थ के अनुसार "अधिक" वा "कम" शब्दो का प्रयाग हाता है. जैसे, 'वेलपति-कन्या राजकन्या से भी अधिक सुंदरी, 'सुशीला और सञ्चरित्रा है।" (सर०)। "मेरा ज़माना वंगालियों के बनिस्वत तुम फिरंगियों के लिए ज्यादा सुसीबत का था।" (शिव०)। "हिदुस्थान में इस समय और देशों की अपेक्षा सच्चे सावधान बहुत कम हैं।"

- (परी०)। "लड़के की अपेक्षा लड़की कम प्यारी नहीं होती।"
- (इ) श्रिष्ठकता के श्रर्थ में कभी कभी "बढ़कर" पूर्वकालिक कृदंत श्रथवा "कहीं" क्रियाविशेषण श्राता है। जैसे, "सुकसे बढ़कर श्रीर कीन पुण्यात्मा है?" (गुटका०)। "चित्र से बढ़कर चितेर की बड़ाई कीजिए।" (क० क०)। "पर मुक्तसे वह कहीं सुखी हैं।" (हि० प्रं०)। "मनु- त्यों में श्रन्य प्राणियों से कहीं श्रिष्ठक उपज्ञाएँ होती हैं।" (हित०)।
- (ई) संख्यावाचक विशेषणो के माथ न्यूनता के ब्रार्थ में ''कुछ कम' वाक्यांश काता है जिसको प्रयोग किया-विशेषण के ममान होता है; जैसे कुछ कम दम हज़ार वर्ष बीत गये।" (रघु०)। ''कुछ" के बदले क्रार्थ के ब्रनुसार निश्चित संख्यावाचक विशेषण भी क्राता है, जैसे ''एक कम सौ यज्ञ" (तथा)।
- ( उ ) सर्वोत्तमता सूचित करने के लिए विशेषण के पहले "सबसे" लगाते हैं श्रीर उपमान का श्रिधकरण कारक मे रखते हैं; जैसे, "सबसे बड़ी हानि।" (सर०)। "है विश्व मे सबसे बली सर्वान्तकारी काल ही।" (भारत०)। "धनुर्धारी योद्धाश्रों में इसीका नम्बर सबसे ऊँचा है।" (स्घु०)।
- (क) सर्वोत्तमता दिखाने की एक और रीति यह है कि कभी कभी विशेषण की द्विर्मिक्त करते हैं अथवा द्विरुक्त विशेषणे में से पहले की अपादान-कारक में रखते हैं; जैसे, ''इसके कंधों से बड़े-बड़ें मीतियों का हार लटक रहा है।" (रघु०)। ''इस नगर में जो अच्छे से अच्छे पंडित हों।" (गुटका०)।

"जो खुशी बड़े बड़े राजाओं को होती है वही एक गरीब से गरीब खकड़हारे को भी होती है।" (परी०)।

- (ऋ) कभी कभी सर्वोत्तमता केवल ध्वनि से सूचित होती है और शब्दों से केवल यही जाना जाता है कि अमुक वस्तु में अमुक गुष की अतिशयता है। इसके लिए अत्यंत, परम, अतिशय, बहुतही, एकही, आदि शब्दों का प्रयोशि किया जाता है, जैसे, "अत्यंत सुंदर छिब," "परम मनोहर रूप"। "बहुतही डरावनी मूर्ति।" "पंडितजी अपनी विद्या में एकही हैं।" (परी०)।
  - (ए) कुछ रंगवाचक विशेषणां से श्वतिशयता सूचित कराने के लियं उनके साथ प्रायः उसी श्वर्थ का दूसरा विशेषण वा संज्ञा लगाते हैं; जैसे, काला-भुजंग, लाल-श्रंगारा, पीला-जर्द।
  - (ऐ) कई वस्तुष्रों की एकत्र उत्तमता जताने के लिए ''एक'' विशेषण की द्विरुक्ति करके पहले शब्द की प्रपादान कारक मेँ रखते हैं धीर द्विरुक्त विशेषणों के पश्चात् गुणवाचक विशेषण लाते हैं; जैसे, ''शहर मे एकसे एक धनवान लोग पड़े हैं।'' ''वाग मे एकसे एक सुंदर फूल हैं।''

३४५--संस्कृत गुग्रवाचक विशेषणां में तुलना द्योतक प्रत्यय लगाये जाते हैं। तुलना कं विचार से विशेषणों की तीन श्रवस्थाएँ होती हैं-(१) मूलावस्था (२) उत्तरावस्था (३) उत्तमावस्था।

- (१) विशेषण के जिस रूप से किसी वस्तु की तुलना सूचित नहीं होती उसे सूलावस्था कहते हैं; जैसे, ''सोना पीला होता है,'' ''उच्च स्थान,'' ''नम्र स्वभाव,'' इत्यादि ।
- (२) विशेषण के जिस रूप से दो वस्तुर्झों में किसी एक के गुण की अधिकता वा न्यूनता सृचित होती है उस रूप को उत्तरा-

बस्या कहते हैं; जैसे, ''वह दृत्तर प्रवत्त प्रमाख दें।'' (इति०)। ''गुरुतर दोष,'' ''घोरतर पाप'' इत्यादि।

(३) उत्तमादस्या विशेषण के उस रूप की कहते हैं जिससे दें। से अधिक वस्तुओं में किसी एक के गुण की अधिकता वा न्यूनता सूचित होती है, जैसे, ''चंद के प्राचीनतम काव्य में।'' (विभक्तिः)। ''उच्चतम आदर्श'' इत्यादि।

३४६-संस्कृत में विशेषण की उत्तरावस्था मे तर या ईयस् प्रत्यय लगाया जाता है धौर उत्तमावस्था मे तम वा इष्ठ प्रत्यय श्राता है। हिंदी मे ईयस् धौर इष्ठ प्रत्ययों की अपेचा तर धौर तम प्रत्ययों का प्रचार अधिक है।

(अ) ''तर'' भीर ''तम'' प्रत्ययों के योग से मूल विशेषण में बहुत से विकार नहीं होतं; केवल अंत्य न का लोप होता है और ''वस्'' प्रत्ययांत विशेषणों में स्के वदले त् आता है; जैसे, लघु (छोटा), लघुतर (अधिक छोटा) लघुतम (सबसे छोटा)

| गुरु               | गुरुतर    | गुरुतम        |
|--------------------|-----------|---------------|
| महन्               | महत्तर    | महत्तम        |
| युवन् (तरुष)       | युवतर     | युवतम         |
| विद्रम् (विद्वान्) | विद्वत्तर | विद्वत्तम     |
| उन् (ऊपर)          | उत्तर     | <b>उत्त</b> म |

[स्०—''उत्तम'' शब्द हिंदी में मूळ ऋथे में आता है। परंतु ''उत्तर''शब्द बहुधा ''जवाव'' भीर ''दिशा'' के ऋथे में प्रयुक्त होता है। ''उत्तराद्ध'' शब्द में बत्तर का ऋथे ''पिछ्ळा'' है। ''तर'' और ''तम'' प्रत्ययों के मेळ से ''तार-तस्य'' शब्द बना है जो ''तुळना'' का पर्यायवाची है।]

(आ) ईयस् और इष्ठ प्रत्ययां के योग से मूल विशेषण मे बहुत से विकार होते हैं; पर हिदी में इनका प्रचार कम होने के कारण इस पुस्तक मे इनके नियम लिखने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ क्षेत्रल इनके कुछ प्रचलित उदाहरण दियं जाते हैं—

> वसिष्ठ = वसुमन् (धनी) + इष्ठ । स्वादिष्ठ = स्वादु (मीठा) + इष्ठ । बलिष्ठ = बलिन् + इष्ठ । गरिष्ठ = गुरु + इष्ठ ।

(इ) नीचे लिखे रूप विशेषण के मृत रूप से भिन्न हैं---कनिष्ठ-यह 'युवन' शब्द का एक रूप है।

ज्येष्ठ, श्रेष्ठ — इनके मूल शब्दों का पता नहीं है। हिंदी में "श्रेष्ठ" शब्द बहुधा उत्तरावस्था में आता है; जैसे, "धन से विद्या श्रेष्ठ है।" (भाषा०)।

[सू - हिंदी में ईयस् प्रत्यवांत बदाहरण बहुषा नहीं मिळते । "हरेरिण्छा बत्तीयसी" श्रीर "स्वर्णादणि गरीयसी" में सस्कृत के खीळिंग उदाहरण हैं ।]

३४६ (क)-हिर्दा में कुछ उद् विशेषण भ्रपनी उत्तरावस्था भ्रीर उत्तमावस्था में भ्राते हैं, जैसे, बिहतर (भ्रधिक श्रच्छा), बदतर (भ्रधिक बुरा), ज्यादातर (भ्रधिकतर), पेशतर (भ्रधिक पहले—कि० वि०), कमतरीन (नीचतम)।

### **छठा अध्याय** ।

### क्रिया।

े २४७-किया का उपयोग विधान करने में होता है और विधान करने में काल, रीति, पुरुष, लिग और वचन की अवस्था का उल्लेख करना आवश्यक होता है।

[सू॰-संस्कृत में ये सब धवस्थाएँ किया ही के रूपांतर से सृचित होती है; पर हिंदी में इनके खिये बहुषा सहकारी कियाओं का काम पड़ता है।] रेश्र—किया में वाच्य, काल, अर्थ, पुरुष, लिंग और वचन के कारण विकार होता है। (क) जिस किया में ये विकार पाये जाते हैं और जिसके द्वारा विधान किया जा सकता है, उसे समापिका किया कहते हैं; जैसे, ''लड़का खेलता है।" इस वाक्य में ''खेलता है" समापिका किया है।

## [१] वाच्य।

३४-६-बाच्य किया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे जाना जाता है कि वाक्य में कर्ता के विषय में विधान किया गया है वा कर्म के विषय में, ध्रथवा केवल भाव के विषय में, जैसे, ''स्नो कपड़ा सीती है'' (कर्ता), ''कपड़ा सिया जाता है'' (कर्म), ''यहां बैठा नहीं जाता'' (भाव)।

[टी॰—वाच्य का यह छच्या हिंदी कं श्रिषकांश व्याकरणों में दिये हुए छच्यों से भिन्न हैं। उनमें वाच्य का जच्या संस्कृत व्याकरण के अनुसार किया के केवल रूप के आधार पर किया गया है। संस्कृत में वाच्य का निया के केवल रूप के आधार पर किया गया है। संस्कृत में वाच्य का निया के केवल रूप पर से हो सकता है; पर हिंदी में किया के कई एक प्रयोग—जैसे, लड़के ने पाठ पढ़ा, रानी ने सहेतियों की बुलाया, लड़कों को गाड़ी पर विठाया जाय—ऐसे हैं जो रूप के अनुसार युक्त वाच्य में और अर्थ के अनुसार दूसरे वाच्य में आते हैं। इसिलए संस्कृत व्याकरण के अनुसार, केवल रूप के आधार पर हिंदीमें वाच्य का लख्या करना कठिन है। यदि केवल रूप के आधार पर यह लख्या किया जायगा तो अर्थ के अनुसार वाच्य के कई संकीर्य (संलग्न) विभाग करने पढ़ेंगे और यह विषय सहज होने के बदले कठिन हो जायगा।

कई एक वैयाकरयों का मत है कि हिंदी में वाष्य का लच्च करने में किया के केवल ''रूपांतर'' का उल्लेख करना च्युद्ध है, क्यों कि इस मापा में बाच्य के लिए किया का रूपांतर ही नहीं होता, बरन उसके साथ दूसरी किया का समास भी होता है। इस आशेप का उत्तर यह है कि कोई मापा कितनी ही स्पांतर-शील क्यों न हो, इसमें कुछ न कुछ प्रयोग ऐसे मिलते हैं जिनमें मूल झन्च में तो रूपांतर नहीं होता; किंतु दूसरे शन्दों की सहायता से रूपांतर माना आता है। संस्कृत के ''बोधयाम् चास'', ''पठन् भवति'' चादि इसी प्रकार

के प्रयोग हैं। हिंदी में केवळ वाच्य ही नहीं, किंतु सिक्षकांश काल, सर्थ, कृदंत भीर कारक तथा तुलना भादि भी बहुधा दूसरे झुझों के येग से स्चित होते हैं। इसकिए हिंदी-व्याकरण में कहीं कहीं संयुक्त राज्यों की भी, सुभीते के लिए, मूल रूपांतर मान लेते हैं।

कोई कोई वैयाकरण "वाच्य" को "प्रयोग" भी कहते हैं, क्लोंकि संस्कृत व्याकरण में ये दोनो शब्द पर्यायवाची है। हिंदी में वाच्य के संबंध से देश प्रकार की रचनाएँ होती हैं; इसलिए हमने "प्रयोग" शब्द का उपयोग किया के साथ कर्ता वा कर्म के श्रम्वय तथा श्रमम्बय ही के भर्थ में किया है भार उसे "वाच्य" का श्रमावश्यक पर्यायवाची शब्द नहीं रक्खां। हिंदी-स्थाकरणों के "कर्न प्रधान," "कर्म-प्रधान" श्रीर "भावप्रधान" शब्द आमक होने के कारण इस पुस्तक में छोड़ विये गये है।

३४-६ (क)—कर् वाच्य किया के इस रूपांतर की कहते हैं जिससे जाना जाता है कि वाक्य का उद्देश्य किया का कर्ता है; जैसे, "लड़का दीड़ता है," "लड़का पुस्तक पढ़ता है," "लड़को पुस्तक पढ़ता है," "लड़को न पुस्तक पढ़ी," "रानी न सहेलियों को बुलवाया," "हमने नहाया," इत्यादि।"

[टी॰—"लड़के ने पुस्तक पढ़ी"—इस वाक्य में क्रिया को कोई कोई वैयाकरण कर्मवाच्य (वा कर्मिण्यप्रयोग) मानते हैं। संस्कृत-च्याकरण में दिये हुए अच्या के अनुसार ''पढ़ी'' क्रिया कर्मवाच्य (या कर्मिण्ययोग) अवश्य है, क्योंकि उसके पुरुष, लिंग, वचन ''पुस्तक'' कर्म के अनुसार हैं, और हिंदी की रचना ''लडके ने पुस्तक पढ़ी'' संस्कृत की रचना ''बालकेन पुस्तका पठिता' के विलक्षल समान है। तथापि हिंदी की यह रचना कुछ विशेष कालो ही में होती हैं (जिनका वर्णन आगे ''प्रयोग'' के प्रकरण में किया जायगा) और इसमें कर्म की प्रधानता नहीं है, किंतु कर्त्ता की है। इसकिए यह रचना क्रष्य के अनुसार कर्मवाच्य होने पर भी अर्थ के अनुसार कर्म्बाच्य है। इसी प्रकार ''शनी ने सहेलियों की बुलाया''—इस वाक्य में ''बुलाया'' क्रिया रूप के अनुसार तो भाववाच्य है, परंतु अर्थ के अनुसार कर्मु वाच्य ही है और इसमें भी इमाश किया हुआ वाच्य का लक्षण घटित होता है।

ण्र०—६७८—म्ब्र देखो।

} .

३५०—किया के उस रूप को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे जाना जाता है कि वाक्य का उद्देश्य किया का कर्म है; जैसे कपड़ा सिया जाता है। चिट्ठी भेजी गई। मुक्तसे यह बोक न उठाया जायगा। ''उसे उतरवा लिया जाय।'' (शिव०)।

३५१ — किया के जिस रूप से यह जाना जाता है कि वाक्य का उद्देश्य किया का कर्ता या कर्म कोई नहीं है उस रूप का भाववाच्य कहते हैं; जैसे, "यहाँ कैसे बैठा जायगा," "धूप मे चला नहीं जाता।" इत्यादि।

३५२—कर्तृवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की कियाओं में होता है; कर्मवाच्य कंवल सकर्मक कियाओं में भीर भाववाच्य केवल अकर्मक कियाओं में होता है।

- ( अ ) यदि कर्मवाच्य श्रीर भाववाच्य क्रियाश्रों में कर्ता की लिखने की श्रावश्यकता हो तो उसे करण-कारक में रखते हैं; जैसे, लड़के से रोटी नहीं खाई गई। मुभसे चला नहीं जाता। कर्म-वाच्य में कर्ता कभी कभी ''द्वारा" शब्द के साथ श्राता है; जैसे, ''मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई।''
- (धा) कर्मवाच्य में उद्देश्य कभी अप्रत्यय कर्मकारक में (जो रूप में अप्रत्यय कर्ता-कारक के समान होता है) और कभी सप्रत्यय कर्मकारक में आता है; जैसे, ''डेलि एक अमराई में उतारी गई।" (ठेठ०)। ''उसे उतरवा लिया जाय।" (शिव०)।

[सू०-इ.मंबाध्य के वह रय की कर्म-कारक में रखने का प्रयोग आधुनिक और एक-देशीय है। "रामधरितमानस" तथा ''प्रोमसागर'' में यह प्रयोग नहीं है। अधिकांश शिष्ट लेखक भी इससे मुक्त हैं; पर तु ''प्रयोगशरखाः वैयाकरखाः'' के अनुसार इसका विचार करना पड़ता है।

इस प्रयोग के विषय में द्विवेदी जी ''सरस्वती'' में लिखते हैं कि ''तब स्नाम बहातुर चौर उनके साथी (१) उसका पेश किया गया (२) क़त की छाया

- गया (३) सुल्क के। बरबाद किया गया, इत्यादि भग्नुद्ध प्रयोग कलम से विकालते जरूर हिचके'''।
- (इ) जनना, भूलना, खोना आदि कुछ सकर्मक क्रियाएँ बहुधा कर्मवाच्य में नहीं आतीं।

[सू०--संयुक्त कियाओं के वाष्य का विचार आगे ( ४२४ वें अंक में ) किया जायगा।]

- ३५३—हिंदी में कर्मवाच्य क्रिया का उपयोग सर्वत्र नहीं होता, वह बहुधा नीचे लिखे स्थानों में भाती है—
- (१) जब किया का कर्ता म्रज्ञात हो स्रथवा उसके व्यक्त करने की म्रावश्यकता न हो; जैसे, ''चेर पकड़ा गया है,'' ''श्राज हुक्म सुनाया जायगा,'' ''न तु मारं जैहें सब राजा।'' (राम०)।
- (२) कानूनी भाषा धीर सरकारी कागज-पत्रां मे प्रभुता जताने के लिए; जैसे, ''इत्तिला दी जाती है,'' ''तुमको यह लिखा जाता है.'' ''मख्त कार्रवाई की जायगी।''
- (३) अशक्तता के अर्थ मे; जैसे, ''रोगी से अन्न नहीं खायां जाता,'' ''हमसे तुम्हारी बात न सुनी जायगी।''
- (४) किचित् श्रभिमान मे; जैसे, ''यह फिर देखा जायगा।'' ''नै। कर बुलाये गये हैं।'' ''श्रापको यह बात बताई गई है।'' ''उसे पेश किया गया।''

३५४—कर्मवाच्य कं बदले हिंदी में बहुधा नीचे लिखी रचनाएँ स्राती हैं।

(१) कभी कभी सामान्य वर्त्तमानकाल की ध्रन्यपुरुष बहुवचन किया का उपयोग कर कर्त्ता का श्रध्याहार करते हैं; जैसे, ऐसा कहते हैं (=ऐसा कहा जाता है)। ऐसा सुनते हैं (=ऐसा सुना जाता है)। सूत को कातते हैं धौर उससे कपड़ा बनाते हैं (= सूत काता

आता है थ्रीर उससे कपड़ा बनाया जाता है)। तरावट के लिए तालु पर तेल मलते हैं। इत्यादि।

- (२) कभी कभी कर्मवाच्य की समानार्थिनी श्रक्मिक किया का प्रयोग होता है, जैसे, घर बनता है (बनाया जाता है)। वह लड़ाई मे मरा (मारा गया)। मड़क सिच रही है (सीची जा रही है)। इत्यादि।
- (३) कुछ सकर्मक कियार्थ क संज्ञान्त्रों के श्रधिकरण कारक के साथ "श्राना" किया के विवित्तत काल का उपयोग करते हैं, जैसे, सुनने मे श्राया है (सुना गया है), देखने में श्राता है ( देखा जाता है ), इत्यादि।
- (४) किसी किसी सकर्मक धातु के साथ ''पड़ना'' किया का इच्छित काल लगाते हैं; जैसे, ''ये सब बाते देख पड़ेंगी आगे।'' (सर०)। जान पडता है, सुन पड़ता है।
- (५) कभी कभी पृत्ति (सङ्घा या विशेषणा) के साथ "होना" किया के विवक्तित कालो का प्रयोग होता है, जैसे, नानक उस गाँव के पटवारी हुए (बनाये गये)। यह रीति प्रचलित हुई (की गई)।
- (६) भूतकालिक कृदंत ( त्रिशेषण ) कं माथ संबंध-कारक श्रीर ''होना'' किया के कालों का प्रयोग किया जाता है; जैसे, यह बात मेरी जानी हुई है ( मेरं द्वारा जानी गई है )। वह काम लडके का किया होगा ( लड़के से किया गया होगा )।

३५५--भाववाच्य किया बहुधा ध्रशक्तता कं ध्रर्थ मे ध्राती है, जैसे, यहाँ कैसे बैठा जायगा। लड़कं से चला नहीं जाता।

(ध) धशक्तता के अर्थ में सकर्मक धीर अकर्मक दोनों प्रकार की कियाधों के अपूर्ण कियाधोतक कुटंत के साथ "बनना" किया के कालों का भी उपयोग करते हैं, जैसे, रोटी खात नहीं बनता, लड़के से चलतं न बनेगा, इत्यादि। (धं०-४१६)।

[सु॰--संयुक्त कियाओं के भाववाध्य का विचार धारो (४२६ वें ग्रंक में) किया जायगा र]

३४६—द्विकर्मक क्रियाक्यों के कर्मवाच्य मे मुख्य कर्म उद्देश्य होता है क्यार गाँग कर्म ज्यों का त्यो रहता है; जैसे, राजा की भेंट दी गई। विद्यार्थी की गाँगित सिखाया जायगा।

(ग्र) ग्रपूर्ध सकर्मक कियाथों के कर्मवाच्य में मुख्य कर्म उद्देश होता है, परंतु वह कभी कभी कर्मकारक ही में ग्राता है; जैसे, "सिपाही सरदार बनाया गया।" "कांस्टेबलों को कालिज के ग्रहाते में न खड़ा किया जाता।" (शिव०)।

### [२] काल।

३५७--क्रिया के उस रूपांतर का काल कहते हैं जिससे क्रिया के व्यापार का समय तथा उसकी पूर्ण वा अपूर्ण अवस्था का बेाध होता है; जैसे, मैं जाता हूँ (वर्त्तमानकाल)। मैं जाता था (अपूर्ण भूतकाल)। मैं जाऊँगा (भविष्यत् काल)।

[स्०—(१) काल (समय) अनादि भीर अनंत है। उसका कोई खंड नहीं हो सकता। तथापि वक्ता वा लेखक की दृष्टि से समय के तीन भाग करियत किये जा सकते हैं। जिस समय वक्ता वा लेखक बेल्लता वा किस्तता हो उस समय के वत मान काल कहते हैं भीर उसके पहले का समय भूतकाल तथा पीछे का समय भविष्यत् काल कहलाता है। इन तीनों कालों का बोध किया के रूगों से होता है, इसलिए किया के रूप भी "काल" कहलाते हैं। किया के "काल" से केवल न्यापार के समय ही का बोध नहीं होता, किंतु उसकी प्रा वा अपूर्णाता भी स्थित होती है। इसलिए किया के रूपांतां के अनुसार प्रत्येक "काल" के भी भेद माने आते हैं।

(२) यह बात स्मरणीय है कि काल किया के रूप का नाम है; इसलिए दूसरे शब्द जिनसे काल का बोच होता है "काल" नहीं कहाते, जैसे, आज, कल, परसों, अभी, पड़ी, पल, इत्यादि।

३४८—हिंदी में किया के कालों के मुख्य तीन भेद होते हैं— (१) वर्त्तमान काल (२) भूत काल (३) भविष्यत् काल। किया की पूर्णता वा अपूर्णता के विचार से पहले दे। कालों के दे। दे। भेद और होते हैं। (भविष्यत काल में व्यापार की पूर्ण वा अपूर्ण अवस्था सृचित करने के लिए हिंदी में किया के कोई विशेष रूप नहीं पायं जाते; इसलिए इस काल के कोई भेद नहीं होते। ) किया के जिस रूप से केवल काल का बेध होता है और व्यापार की पूर्ण वा अपूर्ण अवस्था का बेध नहीं होता उसे काल को सामान्य अवस्था कहते हैं। व्यापार की मामान्य, अपूर्ण और पूर्ण अवस्था के विचार से कालों के जो भेद होते हैं, उनके नाम और उदाहरण नीचे लिखे जाते हैं—

| काल      | सामान्य    | श्चर्या            | पूर्ण           |
|----------|------------|--------------------|-----------------|
| वत्तमान  | वह चलता है | वह चलरहा है        | वह चला है       |
| भूत      | वह चरा     | वह चल रहा था       | वह चक्राधा<br>० |
| भविष्यन् | वह चलेगा   | े वह चल्लसाथा<br>° | c               |

- (१) सामान्य वर्त्त मानकाल से जाना जाता है कि व्यापार का धारंभ बेलिने के समय हुआ है. जैसे, हवा चलती है, लड़का पुस्तक पढ़ता है, चिट्टी भेजी जाती है।
- (२) भ्रपूर्ण वर्त्तमानकाल से झात होता है कि वर्तमान काल मैं व्यापार हो रहा हैं; जैसे, गार्ड़ा आ रही है। हम कपड़े पहिन रहे हैंं। चिट्ठो भेजी जा रही है।
- (३) पूर्ण वर्तमानकाल की क्रिया से सृचित होता है कि व्यापार वर्त्तमानकाल मे पूर्ण हुआ है: जैसे, नैकर आया है। चिट्ठी भेजी गई है।

[स्०-पद्यपि वर्तमानकाल एक श्रोर भूतकाल से श्रीर दूसरी श्रोर भवि-

ब्बत् काल से मर्यादित है तथापि उसकी पूर्व और उत्तर मर्थादा पूर्वतया निश्चित नहीं है। यह केवल वक्ता वा लेखक की तन्कालीन कल्पना पर निर्भर है। वह कमी कमी तो केवल चल-म्यापी होता है और कमी कमी थुग, मन्दंतर मथवा कल्प तक फैल जाता है। इसलिए भूतकाल के स्नत और भविष्यत्-काल के आरंभ के बीच का नंदं भी समय वर्तमानकाल कहलाता है।

- (३) सामान्य भूतकाल की क्रिया से जाना जाता है कि व्यापार बोलने वा लिखने के पहले हुआ; जैसे पानी गिरा, गाड़ी आई, चिट्ठी भेजी गई।
- (४) अपपूर्ण भूतकाल से बोध होता है कि व्यापार गत काल मे पुरा नहीं हुआ, किंतु जारी रहा; जैसे, गाड़ी आती थी, चिट्ठी लिखी जाती थी, नैकर जा रहा था।
- (५) पूर्ण भूतकाल से ज्ञात होता है कि व्यापार को पूर्ण हुए बहुत समय बीत चुका; जैसे, नैकिर चिट्ठी लाया था, सेना लड़ाई पर भेजी गई थी।
- (६) सामान्य भिवष्यत्-काल की किया से ज्ञान होता है कि ज्यापार का आरंभ होनंवाला है; जैसे, नैकिंग जायगा, हम कपड़े पहिनेंगे, चिट्टो भेजी जायगी।

[टी०—कालो का जो वर्गीकरण हमने यहाँ किया है वह प्रचित्त हिंदीव्याकरणों में किये गए वर्गीकरण से भिन्न है। इनमें काल के साथ साथ किया के
दूसरे अर्थ भी (जैसे—आज्ञा, समावना, संदेह आदि) वर्गीकरण के आधार
माने गये हैं। हमने इन दोनो आधारों (काल और अर्थ) पर अलग अलग
वर्गीकरण किया है, क्योंकि एक आधार में किया के केवल काल की प्रधानता
है और दूसरे में केवल अर्थ वा रीति की। ऐसा वर्गीकरण न्याय-सम्मत भी
है। इपर जिल्ले सात कालों का वर्गीकरण किया के समय और व्यापार की पूर्ण
अथवा अपूर्ण अवस्था के आधार पर किया गया है। अर्थ के अनुसार कालों
का वर्गीकरण अगले प्रकरण में किया जायगा।

यदि हिंदी में वर्त्त मान और भूतकाल के समान भविष्यत्-काल मे भी व्यापार की पूर्वांता और अपूर्णता स्चित करने के लिए किया के रूप उपलब्ध होते तो हिंदी की काल-न्यवस्था अँगरेजी के समान पूर्वा हो जाती और कालों की संख्या सात के बदले ठीक नी होती । कोई कोई वैपाकरण समझते हैं कि "वह लिखता रहेगा" अपूर्ण भविष्यत् का और "वह लिख चुकेगा" पूर्ण भविष्यत् का और "वह लिख चुकेगा" पूर्ण भविष्यत् का जेत स्वीकार करने से हिंदी की काल-व्यवस्था पूरी हो आयगी। ऐसा करना बहुत ही उचित होता; परंतु अपर जे। उदारहण दिये गये हैं वे यथाधं में संयुक्त कियाओं के हैं और इस प्रकार के रूप दूसरे कालों में भी पाये जाते हैं; जैसे, वह लिखता रहा। वह लिख चुका, इसादि। तब इन रूपों को भी अपूर्ण भविष्यत् और पूर्ण भविष्यत् के समान कमशः अपूर्ण भूत और पूर्ण भून मानना पड़ेगा जिसमे काल-व्यवस्था पूर्ण होने के बदले गडवड़ और कठिन हो जायगी। वही बात अपूर्ण वर्त्त मान कं रूपों के विषय में भी कही जा सकती है।

हमने इस काल के उदाहरण केवल काल-व्यवस्था की पूर्ण ता के खिए दिये हैं। इस प्रकार के रूपों का विचार सयुक्त कियाओं के श्रध्याय में किया जायगा। श्रं०----४०७, ४१२, ४१४)।

कालों के संबंध में यह बात भी विचारणीय है कि कोई कोई वैयाकरण इन्हें सार्थक नाम (सामान्य वर्षमान, पूर्ण भूत, आदि) देना ठीक नहीं समसते, क्योंकि किसी एक नाम से एक काल के सब अर्थ स्चित नहीं होते। भट्टजी ने इनके नाम संस्कृत के लट्ट लोट लड़्ड् लिड्ड आदि के अनुकरण पर "पहला रूप" "तीसरा रूप" आदि (कल्पित नाम) रक्ले हैं। कारकों के नामों के समान कालों के नाम भी व्याकरण में विवाद-अस्त विषय हैं, पर तु जिन कारणों से हि दी में कारकों के सार्थक नाम रखना प्रयोजनीय है उन्ही कारणों से कालों के सार्थक नाम भी आवश्यक है।

कालों के नामें। में हमने केवल प्रचलित "आसन्न भूतकाल" के बद्बे "पूर्ण वर्ष मानकाल" नाम रक्ला है। इस काल से भूतकाल में चार म होने वाली किया की पूर्ण ता वर्तमान काल में सूचित होती है; इसिलए यह पिछला नाम ही चिक सार्थक जान पडता है और इससे कालों के नामा में एक प्रकार की व्यवस्था भी का जाती है।

## [३] स्रर्थ।

३५६ — किया के जिस रूप से विधान करने की रीति का बोध होता है उसे "अर्थ" कहते हैं; जैसे, लड़का जाता है (निश्चय), लड़का जावे (संभावना), तुम जाओं (ब्राज्ञा), यदि लड़का जाता तो अच्छा होता (संकेत)। [ठी०—हिं हो के स्रधिकांश न्याकरणों में इस रूपांतर का विचार श्रष्ठम नहीं किया गया, किंतु काश्र के साथ मिला दिया गया है। श्रादम साइव के न्याकरण में "नियम" के नाम से इस रूपांतर का विचार हुआ है श्रीर पाष्पे महाशय ने स्थात मराठी के श्रमुकरण पर श्रपनी ''भाषातत्वदीपिका'' में इसका विचार ''श्रथं'' नाम से किया है। इस रूपांतर का नाम काले महाशय ने भी श्रपने श्रमरेजी-संस्कृत व्याकरण में (लोट, विधि लिख्, श्रादि के लिए) ''श्रथं'' ही रक्ता है। यह नाम ''नियम'' की अपेचा श्रधिक श्रविलत है; इसलिए हम भी इसका प्रयोग करते हैं, यद्यपि यह थोड़ा बहुत आमक श्रवश्य है।

किया के रूपों से केवल समय और पूर्ण भवता श्रपूर्ण भवस्था ही का बोध नहीं होता, किंतु निश्चय, संदेष्ट, संभावना, श्राह्मा, संकेत श्रादि का भी बोध होता हैं. इसलिए इन रूपों का भी व्याकरण में संमह किया जाता है। इन रूपों से काल का भी बोध होता है और श्रर्थ का भी; श्रीर किसी किसी रूप में ये दोनों इतने मिले रहते है कि इनको भ्रष्ठग भ्रष्ठग करके बताना कठिन हो जाता है, जैसे, "वहाँ न जाना पुत्र, कही।" (एकांत०)। इस वाक्य मे केवल बाजार्य ही नहीं है, किंतु भविष्यत् काल भी है, इसिबाए यह निश्चत करना कठिन है कि "जाना" काल का रूप है अथवा ग्रर्थ का। कदाचित इसी कठिनाई से बचने के लिए हिंदी के वैयाकरण काल और अर्थ की मिलाकर किया के रूपों का वर्गीकरण करते हैं। इसके लिए उन्हें काल के लक्षण में यह कहना पहता है कि ''किया का 'काल' समय के श्रतिरिक्त व्यापार की अवस्था भी बताता है ग्रर्थात् व्यापार समाप्त हम्मा या नहीं हुन्ना, होगा श्रथवा उसके होने में संदेह है।" 'काल' के लच्चा को इतना व्यापक कर देने पर भी आजा. संभावना और संकेत के अर्थ बच जाते हैं और इन अर्थों के अनुसार भी क्रिया के रूपों का वर्गीकरण करना आवश्यक होता है। इसलिए समय और पूर्णता वा अपूर्णता के सिवा किया के जो और अर्थ होते है, इनके अनुसार भळम वर्गीकरण करना उचित है, यद्यपि इस वर्गीकरण में भोड़ी बहुत श्रशास्त्रीयता अवश्य है। ो

३६०—हिंदी में क्रियाओं के मुख्य पॉच अर्थ होते हैं—(१) निश्चयार्थ (२) संभावनार्थ (३) संदेहार्थ (४) आझार्थ और (५) संकेतार्थ।

- (१) क्रिया कं जिस रूप से किसी विधान का निश्चय सूचित होता है उसे निश्चयार्थ कहतं हैं; जैसे, ''लड़का प्राता है," ''नौकर चिट्ठो नहीं लाया," ''हम किताव पढ़ते रहेंगे," ''क्या प्रादमी न जायगा ?"
- [ सू०—( क ) हि' दी में निश्चयार्थ किया का कोई विशेष रूप नहीं है। जब किया किसी विशेष कर्य में नहीं आती तब उसे, सुभीते के लिए, निश्चयार्थ में मान खेते हैं। 'काल'' के विवेचन में पहले (श्रं०-३४ में) जो उदाहरण दिए गये हैं वे सब निश्चयार्थ के बदाहरण हैं।
- (ख) प्रश्नवासक वाक्यों में किया के रूप से प्रश्न सृक्षित नहीं होता: इसिलिए प्रश्न को किया का श्रालग ''श्रर्थ'' नहीं मानते। यद्यपि प्रश्न पूछने में वक्ता के मन में संदेह का आमास रहता है तथापि प्रश्न का उत्तर सदैव संदिग्ध नहीं होता। ''क्या लड़का आया है ?''— इस प्रश्न का उत्तर निश्चय-पूर्वक दिया जा सकता है, जैसे, ''लड़का श्राया है'' श्रयवा ''लड़का नहीं आया''। इसके सिवा प्रश्न स्वयं कई श्रर्थों में किया जा सकता है, जैसे, ''क्या लड़का आया है'' (निश्चय), ''लड़का कंसे आवे ?'' (संभावना), ''लड़का आया हेगा'' (संदेह), इसादि।
- (२) संभावनार्थ क्रिया से अनुमान, इच्छा, कर्त्तव्य स्नादि का बोध होता है; जैसे, कदाचित पानी बरसे ( अनुमान ), तुम्हारी जय हा (इच्छा), राजा को उचित है कि प्रजा का पालन करे (कर्त्त व्य), इत्यादि ।
- (३) संदेहार्थ क्रिया से किसी बात का संदेह जाना जाता है; जैसे, ''लड़का स्राता होगा,'' ''नैकर गया होगा।"
- (४) आज्ञार्थ किया से आज्ञा, उपदेश, निषंध, आदि का बोध होता है, जैसे, तुम जाख़ी, लड़का जावे, वहाँ मत जाना, क्या में जाऊँ (प्रार्थना), इत्यादि।
- [स्०—श्राज्ञार्थश्रीर संभावनार्थ के रूपों में बहुत कुछ समानता है। यह बात आगे का छ-रचना के विवेचन में जान पड़ेगी। संभावनार्थ के कर्त्त व्य, योग्यता खादि खयों में कभी बभी श्राज्ञा का धर्य गर्भित रहता है, जैसे, ''छडका यहां बैंडे''। इस वाक्य में क्रिया से श्राज्ञा श्रीर कर्त्त व्य दोनें। धर्य सचित होते हैं।

(५) संकेतार्थ किया से ऐसी देा घटनाओं की असिद्धि सूचित होती है जिनमें कार्य-कारण का संबंध होता है; जैसे ''यदि मेरे पास बहुतसा धन होता तो मैं चार काम करता।" (भाषासार०)। "यदि तूने भगवान की इस मंदिर में विठाया होता तो यह प्रशुद्ध क्यों रहता।" (गुटका०)।

[सू०-सक्तार्थक वाक्यों में जो-तो समुखयवीषक श्रव्यय बहुधा धाते हैं।] ३६१-सब श्रयों के श्रनुसार कालों के जो भेद होते हैं उन की सख्या, नाम श्रीर उदाहरण श्रागं दिये जाते हैं—

| निश्चयाध <sup>°</sup>                                                                                                                                               | संभावनार्थं                                                                                                  | संदेहार्थ                                                                           | ग्राज्ञार्थ               | संकेतार्थ                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (१) सामान्य वस्त मान वह चलता है (२) पूर्य वस्त मान वह चला है (३) सामान्य भूत वह चलता था (४) अपूर्य भूत वह चला (१) पूर्य भूत वह चला था (६) सामान्य भविष्यत् वह चलेगा | (७) संभाव्य<br>वर्त भान<br>वह चलता हो<br>(द) संभाव्य<br>भूत<br>वह चला हो<br>(६) संभाव्य<br>भविष्यत<br>वह चसे | (१०)संदिग्ध<br>वर्त मान<br>वह चलता<br>होगा<br>(११) संदिग्ध<br>भूत<br>वह चला<br>होगा | विधि<br>तू चल<br>(१३)परोच | (१४) सामान्य<br>संकेतार्थं<br>वह चळता<br>(१४) ऋपूर्ण<br>संकेतार्थं<br>वह चळता<br>होता<br>(१६) पूर्या<br>संकेतार्थं<br>वह चळा होता |

सि०-(१) इन उदाहरणों से जान पड़ेगा कि दि दी में कालों की संस्था कम से कम सोलह है। भिन्न-भिन्न हिंदी ज्याकरणों में यह संस्था भिन्न भिन्न पाई बाती है जिसका कारबा यह है कि कोई कोई वैयाकरबा ऊछ कालों को स्वीकृत नहीं करते श्रथवा उन्हें अम-वश खे।इ जाते हैं। अपूर्ण वर्त-मान, अपूर्धा भविष्यत और पूर्ण भविष्यत काली की छोड, जिनका विवेचन क्ष्यक क्रियाओं के साथ करना ठीक जान पहला है, शेष काल हमारे किये हए वर्गीकरण में ऐसे हैं जिनका प्रयोग भाषा में पाया जाता है और जिनमें काल तथा धर्ष के लच्चा घरते हैं। कालों के प्रचिवत नामों में हमने दे। नाम बदल दिये हैं--(१) चासबसूत (२) हेतुहेतुमद्भृत । "आसबभूत"नाम बदलने का कारण पहले कहा का चुका है. तथापि काल-रचना में इसी नाम का उपयोग ठीक जान पहला है। 'हेत्हेत्सदभूत'' नाम बहलने का कारण यह है कि इस काल के तीन रूप होते है जिनमें से प्रत्येक का प्रयोग अलग बलग प्रकार का है और जिनका अर्थ एक ही नाम से सुचित नहीं होता। ये काल केवल संकेतार्थ में बाते हैं: इसलिए इनके नामें। के साथ "संकेत" शब्द रखना उत्पी प्रकार भावश्यक है जिस प्रकार "संभाव्य" श्रीर सदिग्ध" शब्द संभावनार्थ श्रीर क्देहार्थ सचित करने के किए श्रावश्यक होते हैं।

जो। काळ भीर नाम प्रचलित व्याकरणों में नहीं पाये जाते वे उदाहरण सहित यहाँ किसे जाते हैं---

| प्रचितित नाम              | नया नाम                         | <b>उदाहर</b> स |
|---------------------------|---------------------------------|----------------|
| बासब भूतकाङ               | पृष् वर्तमानकाळ                 | बह चला है      |
| ×                         | संभाव्य वर्तमानकाल              | वह चला हो।     |
| ×                         | संभाव्य भूतकाल                  | बह चला हो।     |
| विधि                      | प्रत्यच विधि                    | नू <b>च</b> ल  |
| <b>हेतुहेतु</b> मद्भूतकाल | सामान्य संकेतार्थ               | वह चलता        |
| ×                         | त्रपूर्ण <sup>°</sup> संकेतार्थ | वह चलता होता   |
| ×                         | पृषा भ केतार्थ                  | वह चला होता    |
| (२) कालों के विशे         | ष अर्थ वास्य-विन्यास में        |                |

## (४) पुरुष, लिंग श्रीर वचन प्रयोग

३६२-हिदी क्रियाओं में तीन पुरुष (उत्तम, मध्यम धीर धन्य),

दे। सिंग ( पुक्तिंग और स्त्रीसिंग ), और दे। वचन ( एकवचन और बहुवचन ) होते हैं। उदा०---

#### पुद्धिंग ।

|             | •            |             |
|-------------|--------------|-------------|
| पुरुष       | एक वचन       | बहुवचन      |
| उत्तम पुरुष | में चलता हूँ | इम चलते हैं |
| मध्यम ,,    | तू चलता है   | तुम चलते हो |
| श्चान्य ,,  | वह चलता है   | वे चलतं हैं |
|             | स्त्रीतिग।   |             |
| पुरुष       | एक वचन       | बहु वचन     |
| उत्तम पुरुष | में चलती हूँ | इम चलती हैं |
| मध्यम ,,    | तृ चलती है   | तुम चलती हो |
| श्चान्य     | वह चलती है   | वे चलती हैं |

३६२~पुद्धिग एकवचन का प्रत्यय आ, पुद्धिग बहुवचन का प्रत्यय ए, स्त्रीलिंग एक वचन का प्रत्यय ई सीर स्त्रीलिंग बहुवचन का प्रत्यय ई ना ई है।

३६४-संभाव्य भविष्यत श्रीर विधि-कालों में लिंग के कारण काई रूपांतर नहीं होता। स्थितिदर्शक ''होना'' किया के सामान्य वर्तमान के रूपों में भी लिंग का काई विकार नहीं होता। ( ग्रं०-३८६-१, ३८७)।

३६५-त्राक्य में कर्ता वा कर्म के पुरुष, लिंग श्रीर वचन के श्रमुसार किया का जो श्रम्वय वा श्रमन्वय होता है उसे प्रयोग कहते हैं। हिंदी में तीन प्रयोग होते हैं-(१) कर्त्तरिप्रयोग (२) कर्मिश्रप्रयोग श्रीर (३) भावेप्रयोग।

(१) कर्त्ता के लिंग, वचन धीर पुरुष कं धनुसार जिस किया का रूपांतर द्वाता है उस किया की कर्ता रिप्रयोग कहते हैं; जैसे, मैं चलता हूँ, वह जाती है, वे धाते हैं, लड़की कपड़ो सीती है, हत्यादि।

- (२) जिस किया के पुरुष, लिग धीर वचन कर्म के पुरुष, लिंग धीर वचन के अनुसार होते हैं उसे कर्मणिप्रयोग कहते हैं; जैसे, मैंने पुस्तक पढ़ो, पुस्तक पढ़ी गई, रानी ने पत्र लिखा, इत्यादि।
- (३) जिस किया के पुरुष, सिंग धीर वचन कर्ता वा कर्म के अनुसार नहीं होते, अर्थान् जो सदा अन्य पुरुष, पुल्लिग, एकवचन में रहती है उसे भावेपयाग कहते हैं; जैसे, रानी ने सहे लियों की बुलाया, मुक्तसे चला नहीं जाता, सिपाहियों की लड़ाई पर भेजा जावेगा।

३६६-सकर्मक क्रियाधों के भूतकालिक छदंत से बने हुए कालों का (धं०-३८८) छोड़कर कर्तृवाच्य के शेष कालों में तथा श्रकर्मक क्रियाधों के सब कालों में कर्त्तरिप्रयोग श्राता है। कर्त्तरिप्रयोग से कर्त्ता-कारक श्रप्रत्यय रहता है।

श्रप०-(१) भूतकालिक कृदंत से बने हुए कालों मे बंालना, भूलना, बकना, लाना, समक्तना श्रीर जनना सक्तमीक कियाएँ कर्त्तरिप्रयोग मे श्राती हैं, जैसे, लड़की कुछ न बाली, हम बहुत बके, ''राम-मन-श्रमर न भूला''। (राम०)। ''दूसरे गर्भाधान मे केतकी पुत्र जनी''। (गुटका०)। कुछ तुम समके, कुछ हम समके। (कहा०)। नौकर चिट्ठी लाया, इत्यादि।

श्रप०—(२) नहाना, छीकना, श्रादि श्रकर्मक कियाएँ भूत-कालिक कृदंत से बने हुए कालों में भावेप्रयोग मे श्राती हैं, जैसे हमने नहाया है, लड़की ने छींका, इत्यादि।

प्रत्य०—कोई कोई लेखक बोलना, सममना ग्रीर जनना किया श्रों के साथ विकल्प से सप्रत्यय कर्ता-कारक का प्रयोग करते हैं: जैसे, "उसनं कभी भूठ नहीं बोला"। (रघु०)। "केतकी ने लड़की जनी"। (गुटका०)। जिन खियों ने तुम्हारे बाप के बाप की जना है।"(शिव०)। "जिसका मतलब मैंने कुछ भी नहीं समभा।" (विचित्र०)। सितारै-हिद "पुकारना" किया को सदा कर्त्तरिप्रयोग में लिखते हैं; जैसे, "चेषदार पुकारा"। जो तू एक बार भी जी से पुकारा होता।" (गुटका०)।

[स्०—संयुक्त क्रियाओं के प्रयोगों का विश्वार वाश्य-विन्यास में किया जायगा। (ग्रं०—६२८—६३८)।

३६७---कर्मिणप्रयोग दे। प्रकार का होता है--(१) कर्न-वाच्य कर्मिणप्रयोग (२) कर्मवाच्य कर्मिणप्रयोग।

- (१) ''बोलना''-वर्ग की सकर्मक क्रियाओं को छोड़ शेष कर्त्वाच्य सकर्मक क्रियाएँ भूतकालिक छदंत सें बने कालों में (ग्रप्रत्यय कर्मकारक के साथ) कर्मिणप्रयोग में त्राती हैं; जैसे, मैंने पुस्तक पढ़ी, मंत्री ने पत्र लिखे, इत्यादि। कर्त्वाच्य कं कर्मिणप्रयोग में कर्त्ता-कारक मप्रत्यय रहता है।
- (२) कर्मवाच्य की सब क्रियाएँ (ग्रं०—३५०, ३-६३) अप्रत्यय कर्मकारक के साथ कर्मिणिप्रयोग मे आती हैं। जैसे, चिट्ठो भेजी गई, लड़का बुलाया जायगा, इत्यादि। यदि कर्मवाच्य के कर्मिणिप्रयोग मे कर्त्ता की आवश्यकता हो तो वह करण-कारक मे अथवा "द्वारा"शब्द के साथ आता है, जैसे, मुक्तसे पुस्तक पढ़ी गई। मेरं द्वारा पुस्तक पढ़ी गई।

३६८--भावेप्रयोग तीन प्रकार का होता है - (१) कर्त वाच्य भावेप्रयोग (२) कर्मवाच्य भावेप्रयोग (३) भाववाच्य भावेप्रयोग।

- (१) कर्त् बाच्य भावेप्रयोग में सकर्मक क्रिया के कर्ता श्रीर कर्म दोनों सप्रत्यय रहते हैं श्रीर यदि क्रिया श्रक्मिक हो तो केवना कर्ता सप्रत्यय रहता है; जैसे, रानी ने सहं लियों को बुलाया, हमने नहाया है, लड़की ने छींका था।
- (२) कर्मवाच्य भावेप्रयोग में कर्म सप्रत्यय रहता है और यदि कर्त्ता की स्नावश्यकता हो तो वह ''द्वारा'' के साथ स्रथवा करशा-

कारक में द्याता है; परंतु बहुधा वह ख्रुप्त ही रहता है; जैसे, ''उसे पेश किया गया''।

[स्०—सम्रत्यय कर्म कारक का उपयोग वाक्य-विन्यास के कारक-प्रकरण में क्रिका जायगा ( श्रं०—१२० )।

(३) भाववाच्य भावेप्रयोग में कर्त्ता की आवश्यकता हो तो उसे करण-कारक में रखते हैं; जैसे, यहां बैठा नहीं जाता, सुकसे चला नहीं जाता, इत्यादि । भाववाच्य भावेप्रयोग में सदा अकर्मक किया आतो है। (अं०-३५२)।

## (४) कृदंत।

३६- किया के जिन रूपों का उपयोग दृसरं शब्द-भेदों कं समान होता है उन्हें कुदंत कहते हैं; जैसे, चलना ( संज्ञा), चलता ( विशेषण ), चलकर ( किया-विशेषण ), मारं, लिए (संबंध-सृचक ), इत्यादि।

[सू॰---कई कृदंतो का उपयोग काल-रचना तथा संयुक्त क्रियाश्रो में होता है श्रीर ये सब धातुश्रो से बनते हैं।

३७०—हिंदी में रूप के धनुसार छदंत दें। प्रकार के होते हैं—(१)विकारी (२) अविकारी वा अव्यय। विकारी छदंतों का प्रयोग बहुधा संज्ञा वा विशेषण के समान होता है और छदंत अव्यय बहुधा क्रिया-विशेषण वा कभी कभी संबंधसूचक के समान आते हैं। (ग्रं०—६२०)। यहाँ केवल उन छदंतों का विचार किया जाता है जो काल-रचना तथा संयुक्त क्रियाओं। में उपयुक्त होते हैं। शेष छदंत व्युत्पत्ति-प्रकरण में लिखे आयेंगे।

## १—विकारी कृदंत।

३७१-विकारी कृदंत चार प्रकार के हैं- (१) कियार्थक संज्ञा (२) कर्तृवाचक संज्ञा (३) वर्तमानकालिक कृदंत (४) भृतकालिक कृदंत। ३७२-धातु के अंत में ''ना" जोड़ने से क्रियार्थक संद्वा बनती है। (अं०--१८८-भ्र)। इसका प्रयोग संज्ञा और विशेषण दोनों के समान होता है। क्रियार्थक संज्ञा केवल पुल्लिंग और एकवचन में भाती है, और इसकी कारक-रचना संबोधन कारक को छोड़ शेष कारकों में भाकारांत पुछिग (तद्भव) संज्ञा के समान होती है (अं०---२१०), जैसे, जानं की, जानं में, इसादि।

(ग्र) जब कियार्थक संज्ञा विशेषण के समान ग्राती है तब उसका रूप उसकी पृत्ति वा कर्म (विशेष्य) के लिंग वचन के भनु-सार बदलता है; जैसे, ''तुमको परीचा करनी हो तो लो ।'' (परीचा०)। ''वनयुवतियों की छिब रनवास की श्वियों में मिलनी दुर्लभ है।'' (शकु०)। ''देखनी हमको पड़ी ग्रीरंगजेवी ग्रंत मे।'' (भारत०)। ''वात करनी हमे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी।'' 'पहिनने के वस्त्र ग्रासानी से चढ़ने उत्तरनेवाले होने चाहिएँ।'' (सर०)।

[सृ०-कियाधंक विशेषण को खेखक लेगा कभी कभी अविकृत ही रखते हैं; जैसे, ''मत फैलाने के लिए लड़ाई करना।'' (इति०)। कैंनिसी बात समाज को मानना चाहिए।'' (खा०)। 'मनुष्य-गणना करना चाहिए।''(शिव०)।]

३७३-क्रियार्थक संज्ञा के विकृत रूप के ग्रंत में ''वाला'' लगाने से कतृ वाचक-संज्ञा बनती हैं, जैसे,चलनेवाला,जानेवाला,इत्यादि। इसका प्रयंग कभी कभी भविष्यत्कालिक कृदंत विशेषण के समान होता है; जैसे, प्राज मेरा भाई प्रानिवाला है। जानिवाला नौकर। कत्तृ वाचक संज्ञा का रूपांतर संज्ञा श्रीर विशेषण के समान होता है। [स्०-'वाला'' प्रस्थ के बदले कभी कभी ''हारा'' प्रस्थ प्राता है।

स्०---''वाला'' प्रस्य के बद्दे कभी-कभी ''हारा'' प्रत्यव श्राता है।
''मरना'' श्रीर ''होना'' कियार्थंक संज्ञाओं के श्रास्य ''धा'' का लोप करके
''हारा'' के बद्दे ''हार'' लगाते हैं, जैसे, मरनहार, होनहार। ''थाला'' या
''हार'' केवल प्रस्य है, स्वतंत्र शब्द नहीं है। परंतु गुसाईंजी ने मूल शब्द सीर इस प्रस्यय के बीच में 'हुं' श्रवधारण-बोधक श्रव्यय रख दिया है, जैसे भवत न ब्रह्ह न होनिहुँ ''हारा'' (राम॰)। कोई कोई आधुविक छेलक ''बाछा'' को मूछ शब्द से ब्रह्म विस्तर हैं।

"वाला" की कोई कोई वैपाकस्य संस्कृत के "वत्" वा "वल" से कीर कोई कोई "पाल" से न्युरपञ्च हुवा मानते हैं; बीर "हारा" का संस्कृत के "कार" प्रस्वय से निकला हुवा समस्तते हैं।

३७४-वर्तमानकालिक कुदंत धातु के ग्रंत में "ता" लगाने से बनता है, जैसे, चलता, बेलता, इत्यादि। इसका प्रयोग बहुधा विशेषण के समान होता है और इसका रूप भ्राकारांत विशेषण के समान बदलता है, जैसे, बहुता पानी, खलती चक्को, जीते कीड़े, इत्यादि। कभी-कभी इसका प्रयोग संज्ञा के समान होता है और तब इसकी कारक-रचना श्राकारांत पुर्लिंग संज्ञा के समान होती है, जैसे, मरता क्या न करता। द्वाते का तिनके का सहारा बस है। मारतों के श्रागे, भागतों के पीछे।

३७५—भूतकालिक कृदंत धातु के ग्रंत में था जोड़ने से बनता है। इसकी रचना नीचे लिखे नियमें। के श्रनुसार होती है-

(१) अन्तारांत धातुको अत्य ''अप' को स्थान में ''अप'' कर देते हैं. जैसे.

बोलना-बोला

पहचानना --पहचाना

हरना—हरा

मारना--मारा

मसस्ता—समका

खोचना--खींचा

(२) धातुकं द्यंत में द्या, एवा द्या हो तो धातु के द्यंत में ''य'' कर देते हैं, जैसे,

लाना--लाया

बोना--बोया

कहलाना---कहलाया

डुबोना---डुबोया

खेना--खेया

सेना--सेया

(भ) यदि धातु को झंत में ई हो तो उसे इस्व कर देते हैं, जैसे, पीना--पिया जीना---जिया सीना---सिया। (३) अकारांत भातु की ''क' को हस्त्र करके उसके भागे ''भाग लगाते हैं, जैसे,

चूना---चुद्या

ळुना---स्रधा

३७६-नीचे लिखे भूतकालिक कृदंत नियम-विरुद्ध बनते हैं-

होना--हुद्या

जाना--गया

करना--किया

मरना----मुद्रमा

देना----दिया

लेना---लिया

[सू० — "मुआ" केवल कविता में आता है। गद्य में "मरा" शब्द प्रचलित है। मुझा, खुआ, आदि शब्दों के। के हैं के हैं लेखक मुथा. हुवा, छुया, आदि रूपों में लिखते हैं, पर ये रूप श्रशुद्ध हैं, क्योंकि ऐसा उधारण नहीं होता और ये शिष्ट-सम्मत भी नहीं हैं। करना का भूतकालिक छुदंत "करा" प्रान्तिक प्रयोग है। "जाना" का भूत कालिक छुदंत "जाया" संयुक्त कियाओं में आता है। इसका रूप "गया" सं•—गतः से प्रा॰—गन्नो के द्वारा बना है।

३७७ — भूतकालिक ऋदंत का प्रयोग बहुधा विशेषण के समान होता है; जैसे, मरा घाड़ा, गिरा घर, उठा हाथ, सुनी बात, भागा चेर।

- ( ध्र ) वर्तमानकालिक धीर भूतकालिक छदंतों के साथ बहुधा
  ''हुधा'' लगाते हैं धीर इसमे भी मृल छदंतों के समान
  क्रपांतर होता है; जैसे, दै।ड़ता हुधा घाड़ा, चलती हुई गाड़ो,
  दंखी हुई वस्तु, मरे हुए लोग, इत्यादि। स्त्रोलिंग बहुवचन का
  प्रत्यय केवल ''हुई'' मे लगता है, जैसे मरी हुई मक्स्लियाँ।
- ( आ ) भूतकालिक ऋदंत भी कभी कभी संज्ञा के समान आता है; जैसे, हाथ का दिया, पिसे केा पीसना। "गई बहारि गरीव निवाजू।" ( राम॰ )।
- (इ) सकर्मक किया से बना हुआ भूतकालिक कृदंत विशेषण कर्मवाच्य होता है अर्थान् वह कर्म की विशेषता बताता है;

जैसे, किया हुआ काम, बनाई हुई बात, इत्यादि। इस धर्थ में इस कृदंत के साथ कोई कोई लेखक "गया" कृदंत जोड़ते हैं; जैसे, किया गया काम, बनाई गई बात, इत्यादि।

३७८—जिन भूतकालिक ऋदंतों में "श्रां" के पूर्व "यं" का श्रागम होता है उसमें "ए" श्रीर "ई" प्रत्ययों के पहले विकल्प से "यं" का लोप हो जाता है; जैसे, लाये वा लाए; लायो वा लाई। यदि "यं" प्रत्यय के पहले "इ" हो तो "यं" का लोप होकर "इ" प्रत्यय पूर्व "इ" में संधि के श्रनुसार मिल जाता है, जैसे, लिया — ली, दिया—दी, किया—की, सिया—सी, पिया—पी, जिया—जी, 'ग्या" का भी खोलिंग "गई" होता है।

[स्॰ — कोई कोई सेखक ईकारांत रूपों को लियो, लिई, गयी, जियो, जिई आदि लिखते हैं; पर ये रूप सर्व-सम्मत नहीं है। बहुवचन में ये (छाये) और स्वीकिंग में ई ( लाई ) का प्रयोग श्रिष्ठ शिष्ट माना जाता है।]

## २—कृदंत ग्रव्यय।

३७८-- कुदंत भ्रव्यय चार प्रकार के हैं--

(१) पूर्वकालिक ऋदंत (२) तात्कालिक ऋदंत (३) अपपूर्ण कियाद्योतक (४) पूर्ण कियाद्योतक।

३८० - पूर्वकालिक कटंत श्रव्यय धातु के रूप मे रहता है श्रयवा धातु के श्रंत में ''के''. ''कर'' वा ''करके'' जोड़ने से बनतां है; जैसे.

| क्रिया  | धातु  | पूर्वकालिक कृदंत           |
|---------|-------|----------------------------|
| जाना    | जा    | जाके, जाकर, जाकरके         |
| खाना    | खा    | खाके, खाकर, खाकरके         |
| दैाड़ना | दै।ड़ | दै।ड़कं, दै।ड़कर, दै।ड़करक |

[सू॰--''करना'' किया के धातु में केवल "के" जोड़ा जाता है; जैसे, करके। "बाना" किया के, नियमित रूपों के सिवा, कभी-कभी है। रूप चीर होते हैं, जैसे, मान मीर मानकर । उदा०—"शकुंतका स्नान करके सही हैं" (शकुं०)। " दूत ने मानकर वह सबर दी।" " आन पहुँची"। कविता में स्वरांत भातु के परे कभी कभी "य" जोड़कर पूर्वकालिक कृदंत भ्रव्यय बनाते हैं; जैसे, जाना—जाम, बनाना—बनाय, हरवादि। पूर्वकालिक कृदंत का "ब" प्रत्य संस्कृत के "य", प्रत्यय सं निकटा है और इसका एक पूर्वकालिक कृदंत "वहाय" (छोड़कर) अपने मूल रूप में हिंदी कविता में झाता है; जैसे, "तय बिहाय" (छोड़कर) अपने मूल रूप में हिंदी कविता में झाता है; जैसे, "तय बिहाय जेहि भावै भोगू।" (राम०)।

- (क) पूर्वकालिक कृदंत श्रव्यय से बहुधा मुख्य किया के पहले होनेवाले व्यापार की समाप्ति का बोध होता है; जैसे, "हम नगर देखकर लौटे।" किया-समाप्ति के श्रितिरिक्त, पूर्वकालिक किया से नीचे लिखे शर्थ पाये जाते हैं—
- (१) कार्य-कारण; जैसे, लड़का कुसंग मे पड़कर बिगड़ गया। प्रभुता पाइ जाहि मद नाहीं। (राम०)।
- (२) **रीति**; जैसे, बचा दीड़कर चलता है। "सींग कटाकर बढ़ड़ों में मिलना।" (कहां )।
- (३) द्वारा; जैसे, इस पवित्र भ्राश्रम के दर्शन करके हम अपना जन्म सफल करें। (शकु०)। फॉसी लगाकर मरना।
- (४) विरोध; जैसे, तुम ब्राह्मण होकर संस्कृत नहीं जानते। पानी मे रहकर मगर से बैर। (कहा०)।
- ३८१ वर्तमानकालिक कृदत के ''ता" की ''ते" आदेश करके उसके आगे ''ही" जोड़ने से तात्कालिक कृदंत अव्यय बनता हैं; जैसे, बोलतेही, आतेही, हत्यादि । इससे मुख्य किया के साथ होनेवाले व्यापार की समाप्ति का बोध होता है; जैसे, ''उसने आतेही उपद्रव मचाया।"

३८२—अपूर्ण कियाचोतक कृदंत अन्यय का रूप तात्कालिक कृदंत अन्यय के समान ''ता" को ''ते" श्रादेश करने से बनता है; परंतु उसके साथ ''ही" नहीं जोड़ी जाती; जैसे, सोते, रहते, देखते, इत्यादि । इससे मुख्य किया के साथ होनेवाले व्यापार की अपूर्वता सूचित होती है; जैसे, "मुक्ते घर लौटते रात हो जायगी।" "उसने जहाजों को एक पाती में जाते देखा "। (विचित्र०)। "तू अपनी विवाहिता को छोड़ते नहीं लजाता।" (शकुं०)।

३८३—पूर्ण कियाद्योतक छदंत ध्रव्यय भूतकालिक छदंत विशेषण के ग्रंस 'धा" की ''ए" ध्रादेश करने से बनता है; जैसे, किये, गये, बीते, लिये, मारे इसादि। इस छदंत से बहुधा मुख्य किया के साथ होनेवाले व्यापार की पूर्णता का बोध होता है; जैसे, इतनी रात गये तुम क्यों ग्राये ? इस बात की हुए कई वर्ष बीत गयं। इससे मुख्य किया की रीति भी सूचित होतो है; जैसे, ''महाराज कमर कसे बैठे हैं।" ( विचित्र०)। ''लिये" ग्रीर 'मारे" छदंतों का प्रयोग बहुधा संबंध-सूचक ग्रव्यय के समान होता है। (ग्रं०—२३६—४)।

३८४-- अपूर्ण कियाचोतक और पूर्ण कियाचोतक कुदंतों के साथ बहुधा ( अं०--३७७--अ ) ''होना'' किया का पूर्ण किया-चोतक कुदंत अव्यय ''हुए'' लगाया जाता है; जैसे, ''दो एक दिन आति हुए दासी ने उसका देखा था''। (चंद्र०)। ''धर्म एक वैताल के सिर पर पिटारा रखवाये हुए आता है।" (सत्य०)।

[सू० — तास्कालिक कुदंत, अपूर्ण क्रियाचोतक कुदंत और पूर्ण क्रियाचोतक कुदंत यथार्थ में किया के कोई भिन्न प्रकार के रूपांतर नहीं हैं, किं नु वर्ष मानकालिक और भूतकालिक कुदंतों के विशेष प्रयोग हैं। कुदंतों के वर्गीकरण में इन तीनों को अलग अलग स्थान देने का कारण यह है कि इनका प्रयोग कई एक संयुक्त क्रियाओं में और स्वतंत्र कर्षा के साथ तथा कभी कभी किया-विशेषण के समान होता है, इसलिए इनके अलग अलग जाम रखन में सुभीता है। कुदंतों के विशेष अर्थ और प्रयोग वाक्य-विस्थास में लिखे जाएँ गे।

## (६) काल-रचना।

३८५ — किया के वाच्य, धर्घ, काल, पुरुष, लिंग धीर वचन के कारण होनेवाले सब रूपों का संप्रद करना काल-रचना कहलाती है।

(क) हिंदी के सोलह काल रचना के विचार से तीन वर्गों में बाँटे जासकते हैं। पहले वर्ग में वे काल आते हैं जो धातु में प्रत्यों के लगाने से बनते हैं; दूसरे वर्ग में वे काल हैं जो वर्त मान-कालिक कृदंत में सहकारी किया "होना" के रूप लगाने से बनते हैं और तीसरे वर्ग में वे काल आते हैं जो सूतकालिक कृदंत में उसी महकारी किया के रूप जोड़कर बनाये जाते हैं। इन वर्गों के अनुसार कालों का वर्गीकरण नीचे दिया जाता है—

## पहला वर्ग।

(धातुसे बनंहए काल)

- (१) संभाव्य-भविष्यत्
- (२) सामान्य-भविष्यन्
- (३) प्रत्यन्त-विधि
- (४) परोच्च-विधि

## दूसरा वर्ग।

(वत मानकालिक छदंत से बने हुए काल)

- (१) समान्य संकंतार्थ ( हेतुहेतुमद्भृतकाल )
- (२) सामान्य वर्तमान
- (३) म्रपृर्ण-भूत
  - (४) संभाव्य-वर्त्तमान
  - ( ५ ) संदिग्ध-वर्त्तमान
  - (६) अपूर्या-संकेतार्थ

## तीसरा वर्ग ।

( भूतकालिक इन्दंत से बने हुए काल )

- (१) सामान्यभूत
- (२) श्रासन्नभूत (पूर्णवर्त्तमान)
- (३) पूर्णभूत
- (४) संभाव्य-भूत
- (५) संदिग्ध-भूत
- (६) पूर्णसंकेतार्थ
- (ख) इन तीन वर्गों में से पहले वर्ग के चारों काल तथा मामान्य संकेतार्थ धीर मामान्य भूत केवल प्रत्ययों के योग से बनते हैं, इसलिए ये छः काल साधारण काल कहलाते हैं; धीर शेष दस काल सहकारी किया के योग से बनने के कारण सं युक्त काल कह जाते हैं। कोई कोई वैयाकरण केवल पहले छः कालों को यथार्थ ''काल' मानते हैं, धीर पिछले दस कालों को संयुक्त कियाओं में गिनते हैं, क्योंकि इनकी रचना दो कियाओं के मेल से होती है। पहले ( अं०-१४६-टी० मे ) कहा जा चुका है कि हिदी संस्कृत के समान रूपांतरशील धीर संयोगात्मक भाषा नहीं कहें; इसलिए इसमें शब्दों के समासों को भी कभी कभी, सुभीते के लिए, उनका रूपांतर मान लेते हैं। इसके सिवा हिदी में ''संयुक्त कियाएँ' अलग मानने की चाल पुरानी है जिमका कारण यह है कि कुछ सयुक्त कियाएँ कुछ विशेष कालों मे ही धाती हैं और कई एक संयुक्त कियाएँ संज्ञाओं के मेल से बनती हैं। इस विषय का विशेष विचार धागे ( अं०-४०० मे ) किया जायगा। जिन कालों को

<sup>#</sup> हिंदुस्थान की भीर भीर भाग्यंभाषाश्चें--मराठी, गुजराती, वंगळा, भादि-की भी यही सबस्था है।

"संयुक्त काल" कहते हैं, वे छदंतों कं साथ केवल एक ही सह-कारी किया कं मेल से बनते हैं धीर उनसे संयुक्त कियाओं के विशेष धर्थ-अवधारण, शक्ति, आरंभ, अवकाश, आदि-सूचित नहीं होते; इसिलिए संयुक्त कालों का संयुक्त कियाओं से अलग मानते हैं। "संयुक्त काल" शब्द के विषय में किसी-किसी का जो आचेप है उसके संबंध में केवल इतना ही कहना है कि "किस्पत" नाम की अपेचा कुछ भी सार्थक नाम रखने से उसका उल्लेख करने में ध्रिषक सुभीता है।

## १--कर्नुवाच्य।

३८६—पहले वर्ग कं चारों कालों कं कर्तृवाच्य के रूप नीचे लिखे अनुसार बनते हैं—

(१) संभाव्य भविष्यत् काल बनाने कं लिए धातु मे ये प्रत्यय जोडे जाते हैं –

| पुरुष    | ए <b>कवचन</b> | बहुवचन    |
|----------|---------------|-----------|
| उ० पु•   | <b>₹</b>      | <b>ট্</b> |
| म० पु०   | ए             | श्रो      |
| श्र० पु० | Ų             | ť         |

- (भ्र) यदि धातु श्रकारांत हा तो ये प्रत्यय ''श्रा'' कं स्थान में लगाये जाते हैं; जैसे, ''लिख'' से ''लिखेंं,', ''कह'' से कहे, ''बंाल'' से ''बेालें'', इत्यादि ।
- (भा) यदि धातु के ग्रंत मे श्राकार वा ग्रोकार हो तो "ऊँ" श्रीर ''श्री" को छोड़ शेष प्रत्ययों के पहले विकल्प से "व" का श्रागम हाता है; जैसे, "जा" से जाए वा जावे, "गा" से गाए वा गावे, "खो" से खोए वा खोबे, इत्यादि । ईकारांत श्रीर ऊकारांत धातुग्रों मे जब विकल्प से "व" का श्रागम नहीं होता तब जनका ग्रंत्य खर इस्व हो जाता है; जैसे

- जिऊँ, जिक्रो, पिए वा पीवे, सिएँ वा सीवे, सुए वा सूवे। (इ) एकारांत धातुकों में ऊँ भीर की को छोड़ शेष प्रत्ययों के पहले ''व'' का भागम होता है: जैसे, सेवे, खेवें, देवे, इस्रादि।
- (ई) दंना और लेना कियाओं के धातुओं मे विकल्प से (भ) और (इ) के अनुसार प्रत्ययां का आदिश होता है; जैसे, दूँ (देऊँ), दे (देवे), दा (देओ), लूँ (लंऊँ), ले (लेवे), लो (लेओ)।
- (ड) ध्याकारांत धातुक्रों के परे ए धीर एँ कं स्थान मे विकल्प से क्रमशः य ग्रीर य धाते हैं; जैसे जाय, जायँ, खाय, खायॅ, इत्यादि।
- (ऊ) ''होना'' के रूप ऊपर लिखे नियमों के विरुद्ध होते हैं। यं धार्ग दिये जार्येंगे।(ग्रं०—३८७)।

[स्०-कई लेखक बावो, पियं, जाये, जाव, श्रादि रूप लिखते हैं; पर ये श्रशुद्ध है।

(२) सामान्य भविष्यत् काल की रचना के लिए संभाव्य भविष्यत् के प्रत्येक पुरुष में पुल्लिग एकवचन के लिए गा, पुल्लिग बहुवचन के लिए गे, भीर स्नीलिग एकवचन तथा बहुवचन के लिए गी लगात हैं; जैसे, जाऊँगा, जायँगी, जायगी, जाभ्रोगी भादि।

[स्०—''भाषा-प्रभाकरं में खोलिंग बहुवचन का चिन्ह गी लिखा है, परंतु भाषा में ''गी'' ही का प्रधार है और स्वयं वै याकरण ने जो उदाहरण दिये हैं उनमें भी ''गी'' ही आया है। इस प्रस्वय के संबंध में हमने जो नियम दिया है वह सितारै-हिंद और पं० रामसंजन के न्याकरणों में पाया जाता है। सामान्य भविष्यत् का प्रत्यय ''गा'' संस्कृत—गतः, प्राकृ०—गद्यो से निकला हुआ जान पड़ता है। क्योंकि यह बिंग और वचन के अनुसार बदलता है तथा इसके और मृल किया के बीच में 'ही' ख्रव्यय आसंकता है। ( ग्रं०— २२७ )।

(३) प्रत्यच विधि का रूप संभाव्य भविष्यत् के रूप के समान होता है; दोनों में केवल मध्यम पुरुष के एकवचन का ग्रंतर है। विधि का मध्यम पुरुष एकवचन घातु ही के समान होता है; जैसे, ''कहना' से ''कह", ''जाना' से ''जा", इत्यादि।

सू॰—''शकु॰'' में विधि के मध्यम पुरुष एकवचन का रूप संभाष्य मिवध्यत् ही के समान बाया है ; जैसे, कन्त्र—हे बेटी, मेरे नित्य कर्म में विप्त मत डाले ।

- ( घ ) धाइर-सूचक ''झाप" के लिये मध्यम पुरुष में धातु के साध साध ''इये'' वा ''इयेगा" जोड़ देते हैं; जैसे, धाइये, वैठिये, पान खाइयेगा।
- (धा) लेना, देना, पीना, करना धीर होना के धादर-सूचक विधि काल मे, ''इयें' वा ''इयेगा' के पहले ज का धागम होता है धीर उनके स्वरों में प्रायः वही रूपांतर होता है जो इन क्रियाधों के भूतकालिक कृदंत बनाने में किया जाता है (धं०—३७६); जैसे,

लेना—लीजिये करना—कीजिये देना—दीजिये होना—हजिये पीना—पीजिये

- (इ) "करना" का नियमित आदर-सुचक विधिकाल "करिये" "शकु०" मे क्याया है; पर यह प्रयोग अनुकरणीय नहीं है।
- (ई) कभी कभी भाइर-सूचक विधि का उपयोग संभाव्य भविष्यत् के धर्ष में होता है, जैसे, ''मन में ऐसी भाती है कि सब छोड छाड़ बैठ रहिये"। (शकु०)। ''वायस पालिय सित भनुरागा"। (राम०)
- (ह) "चाहिये" यथार्थ में भादर सुचक विधिका रूप है; पर इससे वर्त्तमान काल की भावश्यकताका बोध होता है; जैसे, मुम्ने पुस्तक चाहिये।
- (अ) धादर-सूचक विधिका दूसरा रूप (गांत) कभी कभी धादर के लिये सामान्य भविष्यत् धीर परोच विधि में भी

भाता है; जैसे, ''कैं।न सी रात भाग मिलियेगा''। ''सुफें इास समक्रकर कृपा रखियेगा''।

- (४) परोच्च विधि केवल मध्यम पुरुष में आती है धौर दोनों वचनों में एक ही रूप का प्रयोग होता है। इसके दो रूप होते हैं—(१) क्रियार्थक संज्ञा तद्वत् परोच्च विधि होती है (२) धाहर-सृचक विधि के ग्रंत में ग्रेग ग्रादेश होता है; जैसे, (१) तू रहना सुख से पति-संग (सर०)। प्रथम मिलाप को भूल मत जाना। (शकु०)। (२) तू किसी के सोंही मत कहियो। (प्रेम०)। पिता, इस लता को मेरे ही समान गिनियो। (शकु०)। (ध) ''ग्राप' के साथ धाहर-सृचक विधि का दूसरा रूप धाता है [(३) ऊ]। जैसे, ''ग्राप वहाँ न जाइयेगा'। ''ग्राप न जाइयेग' शिष्ट-प्रयोग नहीं है।
- ( भा ) भ्रादर-सृचक विधि में "ज" कं पश्चात् इर ग्रीर इयी बहुधा कम से ए भ्रीर ग्री ही जाते हैं; जैसे, लीजे, दीजे, कीजो, पीजो, हुजे ग्रादि। यं रूप भ्रकसर कविता में भ्राते हैं; जैसे, "कह गिरिधर कविराय कही भ्रम कैसी कीजे। जल खारी ह्रै गया कही भ्रम कैसे पीजें"। "स्वावलम्ब हम सम को दीजें"। (भारत०)। "कीजो सदा धर्म से शासन"। (सर०)।

सू०—किसी किसी का मत है कि ' इये'' को "हए" लिखना चाहिये, अर्थात् "चाहिये" "कीजिये", आदि राज्द "चाहिए" "कीजिए", रूप में लिखे जावें। इस मत का प्रचार थोडे ही वर्षों से हुआ है, धोर कई लोग इसके विरोधी भी है। इस वर्षो-विन्यास के प्रवर्त्तक पं० महावीरप्रसादजी द्विवेदी हैं जिनके प्रभाव से इसका महत्त्व बहुत बढ़ गया है। स्थानाभाव के कारण हम यहा दोनों पखों के वादों का विचार नहीं कर सकते, पर इस मत को प्रहण करन में विशेष कठिनाई यह है कि यदि "कीजिये" को "कीजिए" लिखें तो फिर "कीजियो" किस रूप में लिखा जायगा ? यदि "कीजियो" के "कीजियो" हो "कीजियों

लिखें तो ''क्रियों'' की ''क्रिश्रों'' लिखना चाहिये श्रीर जो एक की ''कीजिए'' और दूसरे की ''कीजियो'' लिखें तो प्राय. एक प्रकार के दोनों रूपों की इस प्रकार कि स्वाने से व्यर्थ ही श्रम अत्पन्न होगा। इस प्रकार के दोनों श्रनमिल रूप भारत-भारती में पाये जाते हैं; जैसे,

"इस देश के हे दीनबन्धों, श्राप फिर सपनाइए भगवान्! भारतवर्ष की फिर पुण्य-भूमि बनाइए," "दाता! सुम्हारी जय रहे, हमकी दया कर दीजियों, माता! मरे हा! हमारी शीघ्र ही सुध छीजियों।

हम श्रपने मत के समर्थन में भारत-मित्र-संपादक पं० श्रंबिकाप्रसाद वाजपेयीजी के एक लेख का कुछ श्रश यहा उद्धत करते हैं---

'श्रव' 'चाहिये" और "िक ये" जैसे शब्दों पर विचार करना चाहिये। हिंदी-शब्दों में इकार के बाद स्वत यकार का डचारण होता है, जैसा किया, विया, श्रादि से स्पष्ट हैं। इसके सिवा "हानि" शब्द इकारांत है। इसका बहुवचन में "हानिश्रों" म होकर "हानियों" रूप होता है। × × × सच तो यें है कि हिंदी की प्रकृति इकार के बाद यकार उच्चारण करने की है। इसिकए "चाहिये", "लिये", "दीजिये", "कीजिये" जैसे शब्दों के श्रव में एकार न लिखकर "येकार" ही जिखना चाहिये।"

३८७—संयुक्त कालों की रचना में "होना" सहकारी किया के रूपों का काम पड़ता है, इसलिये ये रूप आगे लिखे जाते हैं। हिंदी में "होना" किया के दें। अर्थ हैं—(१) स्थिति (२) विकार। पहले अर्थ में इस किया के केवल दो काल होते हैं। दूसरे अर्थ में इसकी काल-रचना और कियाओं के समान होती है, पर इसके कुछ कालों से पहला अर्थ भी मृचित होता है।

# होना (स्थितिदर्शक)

(१) सामान्य वर्तमानकाल कर्ता-पुष्टिग वा स्नीलिंग

एकवचन

बहुवश्वन इम हैं

ड₀पु० में हूँ

## ( ३२४ )

बहुबचन एकवचन तुम हो म०५० त् है वे हैं घ०पु० वह है (२) सामान्य भूतकाल कत्तां--पुद्धिग उ०पु० में या हम थे तुम घे म०पु० तूथा वे शे घ०पु० वह या कर्ता-श्रीतिग थी र्थी ₹---होना (विकारदर्शक) (१) संभाव्य भविष्यत्-काल कर्ता-पुद्धिग वा स्रोतिंग १--में होड़ें इम हों, होवें २--तू हो, होवे तुम होची, हो ३-वह हो, होवे वे हैं।, होवें (२) सामान्य भविष्यत्-काल कत्ती-पुद्धिंग १-में होडँगा हम होंगं, होवेंगे २--तू होवेगा, तुम होबोगे, होगे ३--- वह द्वीगा, हीवेगा वे हैं।गे, होवेंगे कर्त्ता-कोलिग १--में होऊँगी इम होंगी, होवेंगी २-तु होगी, होवेगी तुम होष्योगी, होगी ३--वह होगी, होवेगी वे होंगी, होवेंगी

### ( ३२% )

## (३) सामान्य संकेतार्थ कर्ता-पुश्चिंग

एकवचन १—मैं होता हम होते २—तु होता तुम होते ३—वह होता वे होते

कर्ता- खोलिंग

होतीं

१—३ होती

सू०-- "होना" (विकार-दर्शक) के शेष रूप आगे यथास्थान दिये जायँगे।

३८८—दूसरे वर्ग के छझों कर्त्वाच्य काल वर्तमानकालिक कृदंत के साथ "होना" सहकारी किया के उपर लिखे कालों के रूप जोड़ने से बनते हैं। स्थितिदर्शक सामान्य वर्त्तमान काल और विकार-दर्शक संभाव्य भविष्यत्-काल को छोड़ सहकारी किया के शेष कालों के रूप कर्ता के पुरुष-लिंग-वचनानुसार बदलते हैं।

- (१) सामान्य संकेतार्थ वर्तमानकालिक छदंत की कर्ता के पुरुष-लिग-वचनानुसार वदलने से बनता है। इसके साथ सहायक किया नहीं घाती, जैसे, मैं घाता, वह घाती, इस घाते, वे घातीं, इसादि।
- (२) सामान्य वर्तमान वर्तमानकालिक कृदंत के साथ स्थिति-दर्शक सहकारी किया के सामान्य वर्तमान-काल के रूप जोड़ने से बनता है, जैसे, मैं धाता हूँ, वह धाती है, तुम धाती हो, इत्यादि। ( ध्र ) सामान्य वर्तमानकाल के साथ ''नहीं' धाने से बहुधा

सहकारी किया का लोप ही जाता है; जैसे, "दे भाइयो

में भी परस्पर धव यहाँ पटली नहीं''। ( भारत० )।

(३) ध्रपूर्ण भूतकाल बनाने के लिए छुदंत के साथ स्थिति-दर्शक सहकारी किया के सामान्य भूतकाल के रूप (था) जोड़ते

- हैं; जैसे, मैं भाता था, तू भाती था, वह भाती थी, वे भाती थीं, इत्यादि।
- (भ) जब इस काल से भूतकाल के स्नभ्यास का बोध होता है तब बहुधा सहकारी क्रियाका लोप कर देते हैं; जैसे, "मैं बराबर विनय-पूर्वक स्वाधीनता के लिए महाराज से प्रार्थना करता तो वह कहते, अभी सब करो" (विचित्र०)।
- (ग्रा) बोलचाल की कविता में कभी कभी संभाव्य भविष्यत् के ग्रागे स्थितिदर्शक सहकारी किया के रूप जेंग्डकर सामान्य वर्त्तमान ग्रीर भपृषी भूतकाल बनाते हैं, जैसे, "कहाँ जलें हैं वह भागी"। (एकांत०)। "पृषी सुधाकर—भलक मनोहर दिखलांवे था सर के तीर।" (हि० ग्रं०)। इसका प्रचार भव घट रहा है।
- (४) वर्त्तमानकालिक कृदंत के साथ विकार-दर्शक सहकारी किया के संभाव्य-भविष्यत्काल के रूप लगाने से संभाव्य-वर्त्त-मान काल बनता है, जैसे, मैं भ्राता हो ऊँ, वह भ्राता हो, वे भ्राती हों, इत्यादि।
- (५) वर्त्त मानकालिक कुदत के साथ सहकारी किया के सामान्य-भविष्यत् के रूप लगाने से संदिग्ध वर्त्त मान काल बनता है; जैसे, मैं द्याता होऊँगा, वह द्याता होगा, वे द्याती होगी।
- (६) प्रपृर्ध संकेतार्थ काल बनाने के लिए वर्तमानकालिक कृदंत के साथ सामान्य संकंतार्थ काल के रूप लगाये जाते हैं; जैसे, पाज दिन यदि बढ़ई इल न तैयार करते होते तो हमारी क्या दशा होती।
- (अ) इस काल का प्रचार अधिक नहीं है। इस के बदलें बहुधा सामान्य संकेतार्थ आता है। इस काल में "होना" किया

का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि इसके साथ ''होता' राज्य की निरर्थक दिरुक्ति होती है।

देष्ट- वीसरे वर्ग को छक्यों कर्त्वाच्य काल भूतकालिक छदंत के साथ ''होना'' सहायक किया के पूर्वोक्त पाँचों कालों के रूप जोड़ने से बनते हैं। इन कालों में ''बेलिना'' वर्ग की कियाओं को छोड़कर शेष सकर्मक कियाएँ कर्मिश्वप्रयोग वा भावे-प्रयोग मे भाती हैं। (ग्रं०-३६६,३६७,३६८) यहाँ केवल कर्त्तरि-प्रयोग के बहाहरण दिये जाते हैं—

- (१) सामान्य भूतकाल भूतकालिक छदंतं मे कत्तां के पुरुष-लिग-वचनानुसार रूपांतर करने से बनता है। इसके साथ सह-कारी किया नहीं धाती, जैसे, मैं धाया, हम धाये, वह बोला, वे बोली।
- (२) धासन्न-भूत बनाने के लिए भूतकालिक छदंत के साथ सहकारी किया के सामान्य वर्त्त मान के रूप जोड़ते हैं; जैसे, मैं बोला हूँ, वह बोला है, तू धाया है, वे धाई हैं।
- (३) पृर्धभूतकाल भूतकालिक कृदंत के साथ सहकारी किया के सामान्य भूतकाल के रूप जोड़कर बनाया जाता है, जैसे, मैं धाया था, वह भ्राई थी, तुम बीली थीं, हम बीली थीं।
- (४) भूतकालिक ऋदंतके साथ सहकारी किया के संभाव्य भविष्यत् काल के रूप जोड़ने से संभाव्य भूतकाल बनता है; जैसे, मैं बोला हो ऊँ, तू बोला हो, वह भाई हो, हम भाई हो।
- (५) भूतकालिक कृदंत के साथ सहकारी किया के सामान्य भविष्यत्-काल के रूप जोड़ने से संदिग्ध भूतकाल बनता है; जैसं, मैं ग्राया होऊँगा, वह ग्राया होगा, वे ग्राई हे।गी।
- (६) पूर्ण संकेतार्थ काल बनाने के लिए भूतकालिक कुदंत के साथ सामान्य संकंतार्थ काल के रूप लगाये जाते हैं; जैसी, "जो

त् एक बार भी जी से पुकारा होता तो तेरी पुकार तीर की तरह तारों के पार पहुँ ची होती"। (गुटका०)।

३-६०—धाकारांत कियाचे मे पुरुष के कारण भेद नहीं पड़ता; जैसे, मैं गया, तू गया, वह गया। जब उनके साथ सहकारी किया धाती है तब स्त्री लिंग के बहुव चन का रूपांतर केवल सह-कारी किया मे होता है; जैसे, मैं जाती हूँ, हम जाती हैं, वे जाती थों।

३-६१—उत्तम पुरुष, स्त्रीलिंग बहुवचन के रूप बहुधा (धं०— ११८—ऊ) बोल-चाल मे पुल्लिग ही के समान होते हैं। राजा शिवप्रसाद का यही मत है धौर भाषा मे इसके प्रयोग मिलते हैं; जैसे गैातमी—हम जाते हैं। (शकु०)। रानी—अब हम महल मे जाते हैं। (कर्पूर०)।

३-६२— ग्रागे कर्नु वाच्य के सब कालों मे तीन किया थों के रूप लिखे जाते हैं। इन किया थों में एक श्रकर्मक, एक सहकारी शीर एक सकर्मक है। श्रकर्मक किया हलंत थातु की शीर सक-मैक किया खरांत थातु की है। सहकारी "होना" किया के कुछ रूप श्रनियमित होते हैं—

# (अकर्मक) ''चलना'' क्रिया (कर्तृ वाच्य)

| धातु                  | • • • |       | • • • | चल (इलंत)   |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------------|
| कर्तृवाचक संज्ञा      | • • • | •••   | •••   | चलनेवाला    |
| वर्त्तमानकालिक कृदंत  |       | •••   |       | चलता-हुद्या |
| भूतकालिक कुदंत        | •••   | •••   | •••   | चला-हुधा    |
| पृर्वकालिक कुदंत      | •••   | • • • |       | चल, चलकर    |
| तात्कालिक छदंत        |       | • • • | •••   | चलतेष्ठी    |
| ध्यपृर्ध कियाचीतक कृत | तंत   | ~ ·   | •••   | चत्रते-हुए  |
| पूर्ण कियाचातक क्रदंत |       | ••    | • •   | चले-हुए     |

## ( ३२ )

## (क) धातु से बने-हुए काल कर्त्तरिप्रयोग

## (१) संभाव्य भविष्यत्-काल कत्ती--पुद्धिग वा स्त्रोलिग

| •                            |                  |  |
|------------------------------|------------------|--|
| ए <b>क</b> वचन               | ब <b>हुवच</b> न  |  |
| १ मैं चलूँ                   | इम चलें          |  |
| २ तूचले                      | तुम चलो          |  |
| ३ वह चले                     | वे चलें          |  |
| (२) सामान्य भविष्य           | ान्- <b>का</b> ल |  |
| कर्त्ती—पुश्लिय              | ſ                |  |
| १ मैं चलूँगा                 | इम चलेंगे        |  |
| २ तू चलेगा                   | तुम चलोगे        |  |
| ३ वह चलेगा                   | वे चलेगं         |  |
| कर्त्ता—स्रीति               | п                |  |
| १ मैं चलूँगी                 | इम चलेंगी        |  |
| २ तू चलंगी                   | तुम चलोगी        |  |
| ३ वह चलंगी                   | वे चलेगी         |  |
| (३) प्रत्यच विधिकास (साधारण) |                  |  |
| कर्त्ती—पुद्धिगवास्त्रीलिग   |                  |  |
| १ मैं चलूँ                   | हम चलें          |  |
| २ तूचल                       | तुम <b>च</b> लो  |  |
| ३ वह चले                     | वे चले           |  |
| (ग्राइर-सूचक)                |                  |  |

(४) परोच विधिकाल (साधारण)

प्राप चलिये या चलियेगः

तुम चलना वा चिलियो

२ तू चलना वा चिलयो

### ( ३३० )

#### (मादर-सृचक)

२ ×

धाप चलियेगा

# (ख) वर्त्तमानकालिक कृदंत से बने हुए काल

कर्चरिप्रयोग

## (१) सामान्य संकेतार्थकाल

## कर्त्ता---पुद्धिंग

**एक**वचन बहुत्रचन १ मैं चलता हम चलते

२ तूचलता तुम चनते

३ वह चलता वे चलते

कर्त्ता-स्रीलिग

१ मैं चलती इम चलती

२ तू चलती **तुम** चलती ३ वह चलती वे चलती

(२) सामान्य वत्तीमानकाल

कर्ता- पुल्लिग

१ मैं चलता हूँ हम चलते हैं

२ तूचलता है तुम चलते हो

३ बद्द चलता है वे चलते हैं

कर्त्ता—स्त्रीत्विग

१ मैं चलाती हूँ इम चलाती हैं

२ तू चलती है तुम चलती हो

३ वह चल्रती हैं वे चलती हैं

(३) धपृर्ण भूतकाल कर्चा—पुल्लिग

१ मैं च जाता था इम च सते थे

### ( ३३१ )

बहुवचन एकवचन तुम चलते थे २ तू चलता था वे चसते थे ३ वह चलता था कर्ता-स्त्री सिंग १ मैं चलती श्री हम चलती यो तुम चलती थी २ तूचलती थी वे चलती थी ३ वह चल्रती थी (४) संभाव्य वर्त्तमानकाल ं कर्त्ती—पुल्लिग १ मैं चलता होऊँ हम चलते हैं। तुम चलते होछो। २ तूचलता हो ३ वह चलता हा वे चलते हैं। कर्त्ता---स्रोस्तिग १ मैं चलती हो ऊँ इम चलती हैं। २ तूचलती हो तुम चलती होस्रो। वे चलती हैं। ३ वह चलती हो (५) संदिग्ध वर्त्तमानकाल कर्त्ती-पृष्टिग १ में चलता होऊँगा हम चलते होंगं २ तू चलता होगा तुम चलते होगं वे चलते होंगे ३ वह चलता होगा कर्ता-खोलिग हम चलती होंगी १ मैं चलती हो ऊँगी तुम चलती होगी २ तू चलती होगी वे चलती होंगी ३ वह चलती होगी

# ( ३३२ )

# (६) ध्रपूर्ण संकेतार्थ कर्ता—पुश्लिंग

| एक वचन            | बहुवचन            |  |  |
|-------------------|-------------------|--|--|
| १ मैं चलता होता   | इम चलते होते      |  |  |
| २ तू चलवा होता    | तुम चलते होते     |  |  |
| ३ वह चलता होता    | वे चलते होते      |  |  |
| कर्ता—खं          | ोिलंग             |  |  |
| १ मैं चलती होती   | इम चलती होतीं     |  |  |
| २ तू चलती होती    | तुम चलती होतीं    |  |  |
| ३ वह चलती होती    | वे चलती होतीं     |  |  |
| (ग) भूतकालिक कृदं | त् से बने हुए काल |  |  |
| कत्तरिम           |                   |  |  |
| (१) सामान्य       |                   |  |  |
| कर्त्तापु         | ल्लिग             |  |  |
| १ मैं चला         | इम चले            |  |  |
| २ तू चला          | तुम चले           |  |  |
| ३ वह चला          | वे चले            |  |  |
| कर्ता — स्र       | ोत्तिंग           |  |  |
| १ मैं चली         | इम चलीं           |  |  |
| २ तू चली          | तुम चलो           |  |  |
| ३ वह चली          | वे चलीं           |  |  |
| (२) धासन्न भूतकाल |                   |  |  |
| कर्ता—्           | <u> क्रिंग</u>    |  |  |
| १ मैं चला हूँ     | इम चले हैं        |  |  |
| २ तूचला है        | तुम चले हो        |  |  |
| ३ वह चला है       | वे चले हैं        |  |  |

# ( ३३३ )

# कर्ता-कोखिंग

| बहुवचन                       |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|
| इम चली हैं                   |  |  |  |
| तुम चली हो।                  |  |  |  |
| वे चली हैं                   |  |  |  |
|                              |  |  |  |
|                              |  |  |  |
| .हम चले थे                   |  |  |  |
| तुम <del>चले</del> थे        |  |  |  |
| वे चले घे                    |  |  |  |
|                              |  |  |  |
| इम चली थों                   |  |  |  |
| तुम चली थीं                  |  |  |  |
| वे चली यो                    |  |  |  |
| (४) संभाव्य भूत <b>काल</b>   |  |  |  |
|                              |  |  |  |
| इस चले हैं।                  |  |  |  |
| तुम चले होस्रो               |  |  |  |
| वे चले हों                   |  |  |  |
| <b>क</b> र्ता—स्त्री स्त्रिग |  |  |  |
| इम चलो हों                   |  |  |  |
| तुम चली होधो                 |  |  |  |
| वे चली हों                   |  |  |  |
| (५) संदिग्ध भृतकात           |  |  |  |
|                              |  |  |  |
| इम चले होंगे                 |  |  |  |
|                              |  |  |  |

एकवचन बहुबचन तुम चले होगे २ तू चला होगा वे चले होंगे ३ वह चला होगा कर्त्ता-स्नोलिंग १ मैं चली होऊँगी हम चली होंगी २ तू वली होगी तुम चली होगी ३ वह चली होगी वे चली होंगी (६) पृर्ध संकेतार्थ कर्त्ता-पुल्लग १ में चक्का होता इम चले होते २ तूचला होता तुम चले होतं ३ वह चला होता वे चले होते कर्त्ता-स्त्रोलिग १ मैं चली होती इम चली होतो २ तू चली होती तुम चली होती ३ वह चली होती वे चली होतीं ( सहकारों ) "होना" ( विकार-दर्शक ) क्रिया ( कत्तु वाच्य ) हो (स्वरांत) धातु कर्तृवाचक संज्ञा ःः होनेवाला वर्त्तमानकालिक कृदंत होता-हुम्रा भूतकालिक कुदंत ःः हुश्रा पूर्वकालिक कुदंत '' द्वा, द्वाकर तात्कालिक कुदंत होतेष्ठी # इस किया के कुछ रूप भनियमित है ( ग्रं०-१८१-ऊ )।

```
( REE )
```

## (क) धातु से बने हुए काल

### कर्त्तरिप्रयोग

(१) संभाव्य भविष्यत्-काल

(२) सामान्य भविष्यत्-काल

स्॰-इन कालों के रूप १८७ वें श्रंक में दिये गये हैं।

(३) प्रत्यच विधिकाल (साधारण) कर्त्ता पुक्लिग वास्त्रीलिंग

 एकवचन
 बहुवचन

 १ मैं होऊँ
 हम हों, होवे

 २ तू हो
 तुम होग्री, हो

 ३ वह हो, होवे
 वे हों, होवें

## ( भ्रादर-सृचक )

२ × ग्राप हूजिये वा हूजियेगा (४) पराच विधिकाल (साधारण) २ तु होना वा हूजिये। तुम होना वा हूजिये।

#### भ्रादर-सुचक

२ × भ्राप हू जियंगा

# (ख) वर्त्त मानकालिक कृदंत से बने हुए काल

### कर्त्तरिप्रयोग

(१) सामान्य संकेतार्थ काल सु०---इस काळ के रूपों के लिए ३८० वॉ श्रक देले।

# ( ३३६ )

# (२)सामान्य वर्त्तमानकाल कर्त्ता—पुल्लिंग

| Q. ( 41 .                  |  |  |
|----------------------------|--|--|
| बहुवचन                     |  |  |
| हम होते हैं                |  |  |
| तुम होते हो                |  |  |
| वे होते हैं                |  |  |
| <b>बी</b> लिंग             |  |  |
| हम होती हैं                |  |  |
| तुम होती हो                |  |  |
| वे होती हैं                |  |  |
| –भूतकाल                    |  |  |
| <b>ुल्लि</b> ग             |  |  |
| हम होते थे                 |  |  |
| तुम होते घे                |  |  |
| वे होते ये                 |  |  |
| <b>ब्री</b> लिंग           |  |  |
| इम होती थीं                |  |  |
| तुम होती थीं               |  |  |
| वे होती थी                 |  |  |
| ( ४ ) संभाव्य वर्त्तमानकाल |  |  |
| <b>्रिल</b> ग              |  |  |
| इम होते हों                |  |  |
| तुम होते होस्रो            |  |  |
| वे होते हों                |  |  |
| त्रीलिग                    |  |  |
| इम होती हैं।               |  |  |
|                            |  |  |

## ( ३३७ )

एकवचन **ब**हुवचन र तू होती हो तुम होती होयो ३ वह होती हो वे होती हो (५) संदिग्ध वर्त्तमानकाल कर्त्ता—पुल्लिग १ मैं होता होऊँगा इम होते होंगे २ तू होता होगा तुम होते होंगे ३ वह होता होगा वे होते होंगे कर्ता-स्त्री लिग १ मैं होती हो उँगो इम होती होंगी २ तू होती होगी तुम होती होगी ३ वह होती होगी वे होती होंगी (६) प्रपूर्ण संकेतार्थ-काल सू॰-इस काळ में "होना" किया के रूप नहीं होते। (ग) भूतकालिक कृदंत से बने हुए काल कर्त्तरिप्रयोग (१) सामान्य भूतकाल कत्ती---पुल्लिग १ में हुद्या हम हुए २ तू हुआ तुम हुए वे हुए ३ वह हमा कर्ता-स्त्रीलिंग १ मैं हुई हम हुई तुम हुई २ तू हुई वे हुई ३ वह हुई

२२

## ( ₹₹ )

### (२) धासन्न-भृतकाल कर्ता--पुर्ल्लग

| मा आ             | 31/41.1                  |
|------------------|--------------------------|
| एकवचन            | बहुवचन                   |
| १ में हुमा हूँ   | हम हुए हैं               |
| २ तू हुआ है      | तुम हुए हो               |
| ३ वह हुआ है      | वे हुए हैं               |
| कर्ता-           | <del> स्</del> त्रोत्तिग |
| १ मैं हुई हूं    | हम हुई हैं               |
| २ तु हुई है      | तुम हुई हो               |
| ३ वह सुई है      | वे सुई हैं               |
| ( ) (            | पूर्णभूतकाल              |
| <b>क</b> र्त्ताः | —पुल्लिग                 |
| १ में हुमा था    | हम हुए घे                |
| २ तू हुम्रा था   | तुम हुए घे               |
| ३ वह हुषा था     | वे हुए घे                |
| कत्ती            | —स्त्रोलिग               |
| १ मैं हुई थी     | हम हुई थी                |
| २ तू हुई थी      | तुम हुई थों              |
| ३ वह हुई थी      | वे हुई थीं               |
| (४) सं           | भाव्य भूतकाल             |
| कत्त             | े—पुल्लिग                |
| १ में हुआ होऊँ   | हम हुए <b>हों</b>        |
| २ तू हुमा हो     | तुम हुए <b>हो</b> श्रो   |
| ३ वह हुमा हे।    | वे हुए हों               |
|                  | र्-स्त्रीत्निग           |
| १ मैं हुई होऊँ   | हम हुई हों               |

## ( ३३६ )

| एकवचन                               | बहुवधन               |  |  |  |
|-------------------------------------|----------------------|--|--|--|
| र तू हुई हो                         | तुम हुई होची         |  |  |  |
| ३ व <b>ह</b> हुई हो                 | वे हुई हीं           |  |  |  |
| ( ५ ) संदिग्ध                       | -                    |  |  |  |
| कर्ता—पुर                           |                      |  |  |  |
| १ मैं हुम्रा होऊँगा                 | हम हुए होंगे         |  |  |  |
| २ तू हुन्रा होगा                    | तुम हुए होगे         |  |  |  |
| ३ वह हुया होगा                      | वे हुए होंगे         |  |  |  |
| कर्ता—स्त्रीलिग                     |                      |  |  |  |
| १ मैं हुई होऊँगो                    | हम हुई होंगी         |  |  |  |
| २ तू हुई होगी                       | तुम हुई होगी         |  |  |  |
| ३ वह हुई होगी                       | वे हुई होंगी         |  |  |  |
| (६) पूर्ण संकेत                     | ।।र्थकाल             |  |  |  |
| कर्तापुर                            | <b>ब्र</b> ंग        |  |  |  |
| १ मैं हुआ होता                      | इम हुए होते          |  |  |  |
| २ तू हुआ होता                       | तुम हुए होते         |  |  |  |
| ३ वह हुश्रा होता                    | वे हुए होत           |  |  |  |
| कर्ता—स्त्रीलिग                     |                      |  |  |  |
| १ मैं हुई होती                      | हम हुई <b>हो</b> तीं |  |  |  |
| २ तू हुई होती                       | तुम हुई होती         |  |  |  |
| ३ वह हुई होती                       | वे हुई होती          |  |  |  |
| <b>,</b>                            |                      |  |  |  |
| सकर्मक ''पाना'' क्रिया (कर्तृवाच्य) |                      |  |  |  |
| धातु                                | पा (स्वरांत )        |  |  |  |
| करीवाचक संज्ञा पानेवाला             |                      |  |  |  |

|                                    | ·                          |  |  |
|------------------------------------|----------------------------|--|--|
| वस मानकालिक कृदंत                  | पाता-हुद्भा                |  |  |
| भृतकालिक कृदंत                     | पाया-हुआ                   |  |  |
| पूर्वकालिक कृदंत                   | पा, पाकर                   |  |  |
| तात्कालिक ऋदंत                     | पातेष्ठी                   |  |  |
| ध्रपूर्ण कियाद्योतक कृदंत          | पाते-हुए                   |  |  |
| पृर्धी क्रियाद्योतक कृदंत          | पाये-हुए                   |  |  |
| (क) धातु से बने                    | हुए काल                    |  |  |
| कर्त्तरि-प्रये                     | ोग                         |  |  |
| (१) संभाव्य भवि                    | ाष्यत्-काल                 |  |  |
| कत्ती—पुद्धिगवा                    | । स्त्रीत्तिग              |  |  |
| एकवचन                              | · बहुव <b>चन</b>           |  |  |
| १ मैं पाऊँ                         | हम पाएँ, पावें, पायँ       |  |  |
| २ तू पाए, पावे, पाय                | तुम पाग्रे।                |  |  |
| ३ वह पाए, पावे, पाय                | वे पाएँ, पावें, पायँ       |  |  |
| (२) सामान्य भवि                    | व्यत्-काल                  |  |  |
| कर्तापु                            | <b>ब्लि</b> ग              |  |  |
| १ में पाऊँगा                       | हम पाएँगं, पावेगं, पायँगे  |  |  |
| २ तू पाएगा, पावेगा, पायगा          | तुम पाग्रोगं               |  |  |
| ३ वह पाएगा, पावेगा, पायगा,         | वे पाएँगे, पावेंगे, पायँगे |  |  |
| कर्त्ती—स्त्रीतिग                  |                            |  |  |
| १ मैं पार्डेंगी                    | इम पाएँगी, पावेंगी, पायँगी |  |  |
| २ तू पाएगी, पावेगी, पायगी          | तुम पाश्रोगी               |  |  |
| ३ वह पाएगी, पावेगी, पायगी          | वे पाएँगी, पावेंगी, पायँगी |  |  |
| (३) प्रत्यच्च-विधिकाल ( साधारग्र ) |                            |  |  |
| कर्त्ता—पुद्धिंग वास्त्रीतिग       |                            |  |  |
| १ मैं पाऊँ                         | हम पाएँ, पावें, पायँ       |  |  |

#### ( 388 )

एकवचन बहुवचन तुम पाध्रो २ तू पा वे पाएँ, पावें, पायें ३ वह पाए, पावे, पाय ( भादर-सूचक ) २ श्राप पाइये वा पाइयेगा X (४) परोत्त-विधिकाल (साधारण) २ तूपाना वा पाइयो तुम पाना वा पाइया (भादर-सूचक) २ भ्राप पाइयंगा X ( ख ) वर्त्तमानकालिक कृदंत से बने हुए काल कर्त्तरि प्रयोग (१) सामान्य संकेतार्घकाल कर्त्ता---पुश्चिग १ में पाता हम पाते तुम पाते २ तू पाता वे पाते ३ वह पाता कर्ता-स्त्रीलिग १ मैं पाती इम पातीं तुम पाती २ तू पाती वे पातीं ३ वह पाती (२) सामान्य वर्त्तमानकाल कर्त्ता-पुछिग १ मैं पाता हूँ हम पाते हैं २ तूपाता है तुम पाते हो ३ वह पाता है वे पाते हैं

## ( ३४२ )

## कर्ता-स्रोतिंग

| कता—सालिग                |                         |  |  |  |
|--------------------------|-------------------------|--|--|--|
| एकवचन                    | बहुवचन                  |  |  |  |
| १ मैं पाती हुँ           | इम पाती हैं             |  |  |  |
| २ तू पाती है             | तुम पाती हो             |  |  |  |
| ३ वह पाती है             | वे पाती हैं             |  |  |  |
| (३) मपूर्ण-भृत           |                         |  |  |  |
| कत्ती—पुश्चि             |                         |  |  |  |
| १ में पाता था            | हम पाते घं              |  |  |  |
| २ तूपाता था              | तुम पाते घे             |  |  |  |
| ३ वह पाता था             | वे पाते थे              |  |  |  |
| कर्तास्रोलिग             |                         |  |  |  |
| १ मैं पाती थी            | इम पाती थी              |  |  |  |
| २ तूपाती थी              | तुम पाती थी             |  |  |  |
| ३ वह पाती थी             | वे पाती थी              |  |  |  |
| (४) संभाव्य वर्त्तमानकाल |                         |  |  |  |
| कर्ता—पुल्लि             |                         |  |  |  |
| १ मैं पाता हो ऊँ         | हम पाते हेां            |  |  |  |
| २ तूपाता हो              | तुम पाते होश्रो         |  |  |  |
| रे वह पाता हो।           | वे पाते हों             |  |  |  |
| कर्ता-स्रोतिग            |                         |  |  |  |
| १ मैं पाती होऊँ          | इम पाती हों             |  |  |  |
| २ तूपाती हो              | तुम पाती <b>हो</b> ग्री |  |  |  |
| ३ वह पाती हो             | वे पाती हों             |  |  |  |
| (५) संदिग्ध वर्त्तमानकाल |                         |  |  |  |
| कर्ता—पुल्लिंग           |                         |  |  |  |
| १ मैं पाता होऊँगा        | इम पाते होंगे           |  |  |  |
|                          | 4 : "" Q11              |  |  |  |

इम पाते होंगे

#### ( ३४३ )

एकवचन
२ तूपाता होगा तुम पाते होगे
३ वह पाता होगा वे पाते होंगे

कत्ता-स्त्रीलिग

१ में पाती होऊँगी इम पाती होंगी
 २ तू पाती होगी तुम पाती होंगी
 ३ वह पाती होंगी
 वे पाती होंगी

### (६) अपूर्ण संकेतार्थकाल

### कर्त्ता-पुल्लिग

१ मैं पाता होता हम पाते होते
 २ तू पाता होता तुम पाते होते
 ३ वह पाता होता वे पाते होते

#### कर्त्ता-स्रोतिग

१ मैं पाती होती
 २ तू पाती होती
 ३ वह पाती होती
 ३ वह पाती होती

### (ग) भूतकालिक कृदंत से वने हुए काल

### कर्मणि-प्रयोग

#### (१) सामान्य भूतकाल

| कर्म-पुक्षिग,    | एकवचन | कर्म-स्रीतिंग,           | एकवचन      |
|------------------|-------|--------------------------|------------|
| मैंने वाहमने     |       | मैंने वा हमने            | )          |
| तूने वा तुमने    | पाया  | तूने वा तुमने            | <b>पाई</b> |
| इसने वा उन्होंने |       | उसने वा <b>उन्हों</b> ने | }          |

कर्म-पुर्श्लिग, बहुवचन कर्म-स्रोलिग, बहुवचन मैंने वा हमने तूने वा तुमने दसने वा उन्होंने पाये तूने वा तुमने इसने वा उन्होंने (२) भासन्न भूतकाल कर्म-पुल्लिग, एकवचन कर्म-स्रोलिंग, एकवचन मैंने वा हमने तूने वा तुमने पाया है तूने वा तुमने उसने वा उन्होंने कर्म-पुल्लिग, बहुवचन कर्म-स्रोलिग, बहुवचन मैंने वा हमने तूने वा तुमने पाये हैं तूने वा तुमने इसने वा उन्होंने इसने वा उन्होंने (३) पूर्ण-भूतकाल कर्म-पुक्षिग, एकवचन कर्म-स्रोलिग, एकवचन मैंने वा हमने तूने वा तुमने पाया था तूने वा तुमने इसने वा उन्होंने इसने वा उन्होंने कर्म-पुश्चिग, बहुवचन कर्म-स्रोक्षिग, बहुवचन मैंने वा हमने तुने वा तुमने पाये थे तूने वा तुमने पाई खीं उसने वा उन्होंने उसने वा उन्होंने

## ( ३४५ )

# (४) संभाव्य-भूतकाल

| ( • )                                              |                         |                    |  |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--|
| कर्म-पुश्चिंग                                      | एकवचन                   | बहुवचन             |  |
| मैंने वा हमने<br>तूने वा तुमने<br>इसने वा उन्होंने | पाया द्वा               | पाये हों           |  |
| कर्म-छीत्तिग                                       | ए <b>क</b> वचन          | बहुवचन             |  |
| मैंने वा इमने<br>तूनं वा तुमने<br>उसने वा उन्होंने | . पाई हो                | पाई हें।           |  |
| ( ५ ) संदि                                         | रम्य-भूतकाल             |                    |  |
| कर्म-पुल्लिग                                       | एकवचन                   | बहुवचन             |  |
| मैंन वा इमने<br>तूने वा तुमने<br>उसने वा उन्होंने  | · पाया <del>ह</del> ोगा | पाये हें।गे        |  |
| कर्म-स्रोत्तिंग                                    | एकवचन                   | बहु <b>वचन</b>     |  |
| मैंने वा इमने<br>तूने वा तुमने<br>इसने वा उन्होंने | - पाई होगी              | पाई <b>हें</b> ।गी |  |
| (६) पूर्ण संकेतार्थ काल                            |                         |                    |  |
| कर्म-पुछ्लिग                                       | एकवचन                   | बहुवचन             |  |
| मैंने वा इमने<br>तूने वा तुमने<br>इसने वा उन्होंने | े पाया होता             | पाये होते          |  |

| कर्म-छो लिंग     |   | ए <b>कवच</b> न | बहुवचन    |
|------------------|---|----------------|-----------|
| मैंने वा इमने    | ] |                |           |
| तूने वा हुमने    | } | पाई होती       | पाई हीतीं |
| उसने वा उन्होंने | j |                |           |

### २---कर्मवाच्य

३-६३—कर्मवाच्य किया बनाने के लिए सकर्मक धातु के भूत-कालिक कृदंत के धागे ''जाना" (सहकारी) किया के सब कालों धीर प्रथों के रूप जोड़ते हैं। कर्मवाच्य के कर्मिया-प्रयोग में (ग्रं०—३६७) कर्म उद्देश होकर धप्रत्यय कर्ता-कारक के रूप में धाता है, धीर किया के पुरुष, लिग, वचन उस कर्म के ध्रनुमार होते हैं; जैसे, लड़का बुलाया गया है, लड़की बुलाई गई है।

३-८४-(क) जब सक्समेक क्रियाओं का आदर-सुचक रूप संभाव्य भविष्यत्-काल के अर्थ में आता है (अं०-३८६-३-ई), तब वह कर्मवाच्य होता है और ''चाहिये'' क्रिया की छोड़कर शेष क्रियाएँ भावेप्रयोग मे आती हैं; जैसे, ''क्या कहिये", बायस पालिय अति अनुरागा। (राम०)।

(ख) 'चाहियं' को कोई-कोई लेखक बहुवचन में 'चाहियं' लिखते हैं; जैसे, ''वैसे ही स्वभाव के लाग भी चाहियं''। (सत्य०)। 'पर यह प्रयोग सार्वित्रिक नहीं है। ''चाहियं' से बहुधा मामान्य वर्त्तमानकाल का अर्थ पाया जाता है, इसलिए भूतकाल के लिए इसके साथ ''था'' जोड़ देते हैं; जैसे, तेरा घोमला किसी दीवार के ऊपर चाहिये था। इन उदाहरणों में ''चाहिये'' कर्मिणप्रयोग में हैं और इसका अर्थ ''इष्ट' वा ''अपेचित'' है। यह किया, अन्यान्य क्रियाओं की तरह, विधिकाल तथा दूसरे कालों में नहीं आती।

३६५—धार्ग "देखना" सकर्मक क्रिया के कर्मवाच्य (कर्मणि-प्रयोग) के केवल पुल्लिंग रूप दिये जाते हैं। स्नीलिंग रूप कर्तृवाच्य काल-रचना के धनुकरण पर सहज ही बना लिये जा सकते हैं।

### ( सकर्मक ) ''देखना" क्रिया ( कर्म वाच्य')

धातु......देखा जा
कर्त्वाचक संज्ञा.....देखा जानेवाला
वर्त्तमान कालिक कृदंत....देखा जाता हुधा
भूतकालिक कृदंत....देखा गया (देखा हुधा)
पूर्वकालिक कृदंत....देखा जाकर
तात्कालिक कृदंत....देखे जाते ही
ध्रपूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत...देखे गये हुए √(कचिन)

### (क) धातु से बने हुए काल

कर्मणि-प्रयोग

(कर्म-पुल्लिग)

(१) संभाव्य भविष्यत्-काल

एकवचन

बहुवचन

१ मैं देखा जाऊँ हम देखे जाएँ, जावे, जायँ २ तू देखा जाए, जावे, जाय तुम देखे जाग्रो

३ वह ,, ,, ,, ,, वे देखे जाएँ, जावें, जायँ

(२) सामान्य भविष्यत्-काल

१ मैं देखा जाऊँगा हम देखे जाएँगे, जावेगे, जायँगे २ तूदेखा जाएगा, जावेगा, जायगा तुम देखे जाधोगे ३ वह ,, ,, ,, वे देखे जाएँगे, जावेंगे, जायँगे

### ( 38年 )

### (३) प्रत्यश्च-विधिकाल (साधारण)

एकवचन बहुवचन १ मैं देखा जाऊँ हम देखे जायँ, जावें, जायँ २ तु देखा जा तुम देखे जाग्रे। ३ वह देखा जाए, जावे, जाय वे देखे जाएँ. जावें. जायेँ (४) परोच-विधिकाल (साधारण) २ तु देखा जाना वा जाइयां तुम देखे जाना वा जाइयो स्--कर्मवाच्य में श्रादर-स्चक विधि के रूप नहीं पाये जाते। (ख) वर्त्तमानकालिक क्रदंत से बने हुए काल कर्मिशि-प्रयोग (कर्म पुल्लिंग) (१) सामान्य संकंतार्थकाल १ में देखा जाता हम देखे जाते २तू ,, ,, ३ वह ,, ,, (२) सामान्य वर्त्तमानकाल १ मैं देखा जाता हूँ इम देखे जाते हैं २ तु देखा जाता है तुम देखे जाते हो वे देखे जाते हैं ३ वह ,, ,, ,, (३) ध्रपूर्ण भूतकाल १ मैं देखा जाता था हम देखे जाते थे २तू ,, ,,,,, ३ वह,, ,, ,, (४) संभाव्य वर्त्तमानकाल १ में देखा जाता हो ऊँ हम देखे जाते हीं

#### ( ३४€ )

```
बहुवचन
     एकवचन
२ तू देखा जाता हो
                                     तुम देखे जाते होधो
                                     वे देखे जाते हों
३ वह ,, ,, ,,
             ( ५ ) संदिग्ध वर्त्तमानकाल
१ मैं देखा जाता होऊँगा
                                     हम देखे जाते होंगे
                                     तुम देखे जाते होगे
२ तू देखा जाता होगा
                                     वे देखे जाते हैं।गे
३ वह ,, ,, ,,
              (६) प्रपूर्ण संकेतार्थकाल
                                      हम देखे जाते होते
१ में देखा जाता होता
                                      तुम ,,
२तू ,, ,, .
३ वह ,, ,,
                                                    ,,
    (ग) भूतकालिक कृदंत से बने हुए काल
                    कर्मणिप्रयोग
                   (कर्मपुल्लिग)
               (१) सामान्य भूतकाल
 १ मैं देखा गया
                                       हम देखे गये
                                       तुम
२तू ,,
३ वह ,,
                                             ,,
                (२) प्रासन्न भूतकाल
                                       हम देखे गये हैं
 १ में देखा गया हूँ
                                        तम देखे गये हो
 २ तू देखा गया है
                                        वे देखे गये हैं
 ३ वह ,, ,, ,,
                 (३) पूर्ण भूतकाल
                                        हम देखे गये थे
 १ में देखा गया था
```

| एकवचन          |                        | बहु         | <b>ाच</b> न |      |       |
|----------------|------------------------|-------------|-------------|------|-------|
| २ तु,, ,,      | ,,                     |             | "           |      |       |
| ३ वह ,, ,,     | ,,                     | वे          | ,,          | ,,   | ,,    |
|                | (४) संभाव्य भूतकाल     |             |             |      |       |
| १ मैं देखा गया | हे। 🕉                  | हम          | देखे        | गये  | हों   |
| २ तुदेखा गया   | हो                     | तुम         | देखे        | गये  | द्वी  |
| ३ वह ,, ,,     | "                      | वे दे       | खंग         | ये ह | î     |
| , ,            | ( ५) संदिग्ध भूतकाल    |             |             |      |       |
| १ मैं देखा गया | होऊँगा                 | हम          | देखे        | गये  | होंगे |
| २ तू देखा गया  | होगा                   | तुम         | देखे        | गये  | होगे  |
| ३ वह ,, ,,     | ,,                     | वे दे       | खेग         | ये ह | गि    |
|                | (६) पूर्ण संकेतार्थकाल |             |             |      |       |
| १ मैं देखा गया | होता                   | हम          | देखे        | गये  | द्वीत |
| २तू, ", ",     | ,,                     | तु <b>म</b> | ,,          | ,,   | , ,   |
| ३ वह ,, ,,     |                        | वे          | ,,          | "    | "     |

#### ३--भाववाच्य

३-६ — भावनाच्य (ग्रं० — ३५१) धकर्मक किया के उस रूप की कहते हैं जो कर्मवाच्य के समान होता है। भावनाच्य किया मे कर्म नहीं होता ग्रीर उसका कर्त्ती करण-कारक में धाता है। भावनाच्य किया सदैव धन्यपुरुष, पुल्लिंग, एकवचन में रहती है; जैसे, हमसे चला न गया, रात-भर किसी से जागा नहीं जाता, इत्यादि।

३-६७—भावबाच्य क्रिया सदा भावेत्रयोग में भ्राती है (ग्रं०— ३६८-३) ग्रीर उसका उपयोग भ्रशक्तता के भ्रश्च में ''न" वा ''नहीं' के साथ होता है। भाववाच्य क्रिया सब कालों ग्रीर कुर्दतों में नहीं भावी। ३-६८ — जब धकर्मक किया के धादर-सूचक विधिकाल का रूप संभाव्य भविष्यत्-काल के धर्थ में धाता है तब वह भाववाच्य होता है; जैसे, ''मन में धाती है कि सब छोड़-छाड़ बैठे रहिए"। (शकु०)। यह भाववाच्य किया भी भावेप्रयोग में धाती है।

३८६ -- यहाँ भाववाच्य के केवल उन्हों रूपों के उदाहरण दिये जाते हैं जिनमें उसका प्रयोग पाया जाता है --

( स्रकर्मक ) "चला जाना" क्रिया ( भाववाच्य ) धातु

यू०-इस किया से श्रीर कृदंत नहीं बनते।

## (क) धातु से बने हुए काल

भावेप्रयोग

(१) संभाव्य भविष्यत्-काल

एकवचन

१ मुक्तसे वा हमसे
२ तुक्तसे वा तुमसे
३ उससे वा उनसे

(२) सामान्य भविष्यत्-काल

१ मुक्तसे वा इमसे २ तुक्तसे वा तुमसे वा तावेगा,

३ उससे वा उनसे

(ख) वर्त्तमानकालिक कृदंत से बने हुए काल भावेष्रयोग

(१) सामान्य संकेतार्थ

१ मुभ्रसे वा इमसे २ तुभ्रसे वा तुमसे ३ इससे वा उनसे

### (२) सामान्य वर्त्तमानकाल

| (र) लानान्य परानानमास            |                              |                |  |
|----------------------------------|------------------------------|----------------|--|
| ए <b>कवचन</b>                    |                              | बहुवचन         |  |
| १ मुक्तसे वा इत्ससे              | )                            |                |  |
| २ तुभसे वा तुमसे                 | }                            | चला जाता है    |  |
| ३ उससे वा उनसे                   | }                            |                |  |
| (३                               | <ul><li>भ्रपूर्ण व</li></ul> | <b>मृतका</b> ल |  |
| १ मुफसे वा हमसे                  | -)                           |                |  |
| २ तुभस्ये वातुमसे                | }                            | चला जाता था    |  |
| ३ उससे वा उनसे                   | J                            |                |  |
| (8)                              | तंभाव्य व                    | र्तमानकाल      |  |
| १ मुभ्रसे वा इमसे                | )                            |                |  |
| २ तुभत्से वातुमसे                | }                            | चला जाता हो    |  |
| ३ उससे वा उनसे                   | J                            |                |  |
| (X)                              | संदिग्ध वर                   | र्तमानकाल      |  |
| १ मुभसे वा इमसे                  | }                            |                |  |
| २ तुभसे वा तुमसे                 | }                            | चला जाता होगा  |  |
| ३ इससे वा उनसे                   | )                            |                |  |
| (ग) भूतकालिक-कृदत से बने हुए काल |                              |                |  |
| भावेप्रयोग                       |                              |                |  |
| (१) सामान्य भृतकाल               |                              |                |  |
| १ मुभासे वा इमसे                 | )                            |                |  |
| २ तुम्ससे वातुमसे                | }                            | चता गया        |  |
| ३ उससे वा बनसे                   | J                            |                |  |

#### ( ३४३ )

#### (२) पासम मृतकाल

१ सुभासे वा हमसे

२ तुभसे वा तुमसे

३ इससे वा इनसे

चला गया है

(३) पूर्ध भूतकाल

१ मुभ्रसे वा इमसे

२ तुभसे वा तुमसे

२ इससे वा इनसे

चला गया था

(४) संभाव्य भूतकाल

१ मुफसे वा हमसे

२ तुभासे वा तुमसे

३ इससं वा उनसे

चला गया हो

(५) संदिग्ध भूतकाल

१ सुभासे वा हमसे

२ तुभतसे वातुमसे

३ डमसे वा उनसे

चला गया होगा

सु०-कर्मवाच्य और भाववाच्य में जो संयुक्त क्रियाएँ श्वाती हैं उनका विचार श्वागामी श्रुष्याय में किया जायगा। ( श्रु० ४२१-४२६ )।

### सातवाँ भ्राध्याय

## संयुक्त क्रियाएँ।

४००—धातुश्रों के कुछ विशेष कृदतों के आगे (विशेष धर्ध में) कोई-कोई कियाएँ जोड़ने से जो कियाएँ बनती हैं उन्हें संयुक्त कियाएँ कहते हैं; जैसे, करने खगना, जा सकना, मार देना, इस्रादि। इन उदाहरणों में करने, जा और मार कृदंत हैं और इनके धागे लगना, सकना, देना कियाएँ जोड़ी गई हैं। संयुक्त कियाओं में मुख्य किया का कृदंत रहता है श्रीर सहकारी किया के काल के रूप रहते हैं।

४०१—कृदंत के आगं सहकारी किया आने से सदैव संयुक्त किया नहीं बनती। "ज़ड़का बड़ा हो गया", इस दाक्य में मुख्य धातु वा किया "होना" है; "जाना" नहीं। "जाना" केवल सह-कारी किया है, इसिलए "हो गया" संयुक्त किया है; परन्तु लड़का "तुम्हारे घर हो गया," इस वाक्य में "हो" पूर्वकालिक कृदंत "गया" किया की विशेषता बतलाता है; इसिलए यहाँ "गया" (इकहरी) किया ही मुख्य किया है। जहाँ कृदंत की किया मुख्य होती है और काल की किया उस कृदंत की विशेषता सृचित करती है वहीं दोनों को संयुक्त किया कहते हैं। यह बात वाक्य के अर्थ पर अवलबित है; इसिलए संयुक्त किया का निश्चय वाक्य के अर्थ पर से करना चाहिये।

[टी॰—''संयुक्त कालों'' के विवेचन में कहा गया है कि हिंदी में संयुक्त कियाश्रों के ''संयुक्त कालों'' से श्रळग मानने की चाल है और वहां इस बात का कारण भी संखेप में बता दिया गया है। संयुक्त कियाश्रों के श्रलग मानने का सबसे बड़ा कारण यह है कि इनमें जो सहकारी कियाएँ जोड़ी जाती है उनसे ''काल'' का कोई विशेष अर्थ स्चित नहीं होता, कितु मुख्य किया सथा सहकारी किया के मेल से एक नया अर्थ उत्पन्न होता है। इसके सिवा ''संयुक्त'' कालों में जिन कृद्ंतों का उपयोग होता है उनसे बहुधा भिन्न कृद्ंत ''संयुक्त'' कियाश्रों में आते हैं; जैसे, ''जाता था'' संयुक्त काल है, पर ''जाने लगा'' वा ''जाया चाहता है'' संयुक्त किया है। इस प्रकार अर्थ और रूप दोनों में ''संयुक्त किया प्रें' ''संयुक्त कालों'' से भिन्न है, यद्यपि दोनों मुख्य किया और सहकारी किया के मेल से बनते है।

संयुक्त कियाओं से जो नया क्या पाया जाता है वह कालो के विशेष "अर्थ" से (अं॰—३४१) भिन्न होता है और वह क्या इन कियाओं के किसी विशेष रूप से सूचित नहीं होता। पर कालों का "क्ये" (आज्ञा, संभावना, संदेह, आदि ) बहुधा किया के रूप ही से स्चित होता है। इस दृष्टि से संयुक्त कियाएँ इकहरी कियाओं के उस रूपांतर से भी भिन्न हैं जिसे ''मर्थ'' कहते हैं।

किसी-किसी का मत है कि जिन दुहरी (वा तिहरी) कियाओं को हिंदी में संयुक्त कियाएँ मानते हैं वे यथार्थ में संयुक्त कियाएँ नहीं है, कितु किया-वाक्यांश हैं: श्रीर उनमे शब्दों का परस्पर व्याकरणीय संबंध पाया जाता है, जैसे, ''जाने लगा'' वाक्यांश में ''जाने'' क्रियार्थक संज्ञा श्रधिकरख-कारक . में है और वह "लगा" किया से "श्राधार" का संबंध रखती है। युक्ति में बहत-कुछ बल है: परंतु जब हम ''जाने में 'लगा' श्रीर ''जाने लगा" के अर्थ की देखते हैं तब जान पडता है कि दोनों के अर्थों में बहत अतर है। एक से अपूर्णता श्रीर दूसरे से आरंभ सूचित होता है। इसी प्रकार "सो जाना" श्रीर "सोकर जाना" में भी अर्थ का बहुत अतर है। इसके सिवा ''न्वीकार करना'', ''बिदा करना'', ''दान करना'', ''सारण होना" आदि ऐसी संयुक्त कियाएँ है जिनके श्रंगों के साथ दूसरे शब्दों का संबंध बताना कठिन हैं; जैसे, ''में श्रापकी बात स्वीकार करता हुँ"। इस वाक्य में "स्वीकार" शब्द भाववाचक सज्ञा है। यदि हम इसे "करना" का कर्म माने तो "बात" शब्द की किस कारक में मानेंगे ? श्रीर यदि 'बात' शब्द की संबंध कारक में माने तो "मैंने श्रापकी बात स्वीकार की", इस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार न मानकर "बात का" संबंध कारक के अनुसार मानना पडेगा जो यथार्थ में नहीं है। इससे संयुक्त क्रियाओं के। भ्रत्या मानना ही उचित जान पड़ना है। जो लोग इन्हें केवल वाक्य-विन्यास का विषय मानते है वे भी तो एक प्रकार से इनके विवेचन की श्रावश्यकता स्वीकार करते हैं। रही स्थान की बात, सा उसके लिये इससे बढकर कोई कारण नहीं है कि काल-रचना की कुछ विशेषताओं के कारण संयक्त क्रियाओं का विवेचन क्रिया के रूपांतर ही के साथ करना चाहिए। क्रेंब्रे-कोई लोग संयुक्त क्रिया श्रें की समास मानते है, परतु सामासिक शब्दों के विरुद्ध संयुक्त कियाओं के अगों के बीच में दूसरे शब्द भी आ जाते हैं: जैसे. "कहीं कोई मा न जाय", इत्यादि ।]

४०२—रूप के ब्रानुमार संयुक्त कियाएँ भाठ प्रकार की होती हैं—

- (१) कियार्थक संज्ञा के मेल से बनी हुईं।
- (२) वर्त्तमानकालिक कुदंत के मेल से बनी हुई।
- (३) भूतकालिक कृदंत के मेल से बनी हुई।
- (४) पूर्वकालिक कृदंत के मेल से बनी हुई।
- (५) प्रपूर्ण कियाद्योतक कृदंत के मेल से बनी हुई।
- (६) पूर्ण कियाधोतक कृदंत के मेल से बनी हुईं।
- (७) संज्ञा वा विशेषण से बनी हुई ।
- (८) पुनरक्त संयुक्त क्रियाएँ।

४०३—संयुक्त कियाभों में नीचे लिखी सत्रह सहकारी कियाएँ धाती हैं:—होना, पड़ना, चाहना, चुकना, सकना, पाना, हेना, लगना, खेना, रहना, डालना, जाना, करना, धाना, उठना, बैठना, बनना। इनमें से बहुधा सकना धीर चुकना की छोड़ शेष कियाएँ स्वतन्त्र भी हैं थीर धर्ष के धनुसार दूसरी सहकारी कियाथों से मिलकर स्वयं संयुक्त कियाएँ हो सकती हैं।

## (१) क्रियार्थक संज्ञा के मेल से बनी हुई संयुक्त क्रियाएँ

४०४—कियार्थक संज्ञा के मेल से बनी हुई संयुक्त किया मे कियार्थक संज्ञा दे। रूपों में प्राती हैं—(१) साधारण रूप में (२) विकृत रूप में (ग्रं०—३०६)।

४०५—कियार्थक संज्ञा के साधारण रूप के साथ "पड़ना," "होना" वा "चाहिये" कियाओं का जेड़ने से आवश्यकता-बोधक संयुक्त किया बनती है; जैसे, करना पड़ता है, करना चाहिये। जब इन संयुक्त कियाओं में कियार्थक संज्ञा का प्रयोग प्राय: विशेषण के समान होता है तब वह विशेष्य के लिंग-वचन के धनुसार बदलती है (ग्रं०—३७२-ध); जैसे, कुलियों की मदद करनी चाहिये। मुझे दवा पीनी पड़ेगी। "जो होनी है से होगी" (सर०)। "पड़ना", "होना" धीर "चाहिये" के धर्य धीर प्रयोग की विशेषता नीचे लिखी जाती है:—

पड़ना—इससे जिस प्रावश्यकता का बोध होता है उसमें पराधीनता का प्रार्थ गर्भित रहता है; जैसे, मुक्ते वहाँ जाना पड़ता है।

होना—इस सहकारी किया से धावश्यकता वा कर्तव्य के सिवा भविष्यत काल का भी बेध होता है; जैसे, "इस सगुन से क्या फल होना है।" (शकु०)। यह किया बहुधा सामान्य कालों ही मे धाती है, जैसे, जाना है, जाना था, जाना होगा, जाना होता, इत्यादि।

चाहिये—जब इसका प्रयोग स्वतंत्र क्रिया के लमान (ग्रं०— ३-६४-ख) होता है तब इसका भ्रश्ने 'इष्ट वा भ्रपेचित'' होता है; परंतु संयुक्त क्रिया में इसका भ्रश्ने 'श्रावश्यकता वा कर्त्तव्य'' होता है। इसका प्रयोग बहुधा लामान्य वर्त्तमान भीर सामान्य भृत-काल ही मे होता है; जैसे, मुक्ते जाना चाहिये, मुक्ते जाना चाहिये था। ''चाहिये'' भूतकालिक क्रदंत के साथ भी भ्राता है। (ग्रं०—४१०)।

४०६ — कियार्थक संज्ञा के विकृत रूप से तीन प्रकार की संयुक्त कियाएँ बनती हैं — (१) धारंभ-बोधक (२) धनुमति-बोधक (३) धनकाश-बोधक ।

- (१) स्नारंभ-बोधक किया "लगना" किया के योग से अनती है; जैसे, वह कहने लगा।
- (म) भारंभ-बेधिक किया का सामान्य भूतकाल, ''क्यों'' के साथ, सामान्य भविष्यत् की भसंभवता के भर्थ मे भाता है; जैसे, इम वहाँ क्यों जाने लगे = इम वहाँ नहीं जायँगे। ''इस रूप-वान युवक की छोड़कर वह इमे क्यों पसंद करने लगी।'' (रघु०)।

- (२) "देना" जोड़ने से ख्रानुमिति-बोधक क्रिया बनती है; जैसे, मुक्ते जाने दीजिये, उसने मुक्ते बोलने न दिया, इत्यादि !
- (३) श्रावकाश-बोधक किया भर्थ में भनुमित-बोधक किया की विरोधिनी है। इसमें "देना" के बदले "पाना" जोड़ा जाता है; जैसे, "यहाँ से जाने न पावेगी" (शकु०)। "बात न होने पाई।"
- (भ) ''पाना'' किया कभी-कभी पूर्वकालिक क्रदंत के धातुवत् रूप के साथ भी भाती हैं; जैसे, ''क्रुळ लोगों ने श्रीमान् को बड़ी कठिनाई से एक दृष्टि देख पाया।'' (शिव०)।

[ टी॰—प्रधिकांश हिंदी व्याकरणों मे "देना" श्रीर "पावा" दोनों से बनी हुई संयुक्त कियाएँ श्रवकाश-बोधक कही गई है, पर दोनों से एक ही प्रकार के श्रवकाश का बोध नहीं होता श्रीर दोनों में प्रयोग का भी श्रन्तर है जो श्रागे ( श्र॰—६३६—६३७ मे ) बताया जायगा। इसितिये हमने इन दोनों कियाश्रों की श्रवग-श्रवग माना है। ]

## (२) वर्त्तमानकालिक कृदंत के येग से बनी हुई

४०७ — वर्त्तमानकालिक कृदंत के धार्ग धाना, जाना वा रहना किया जोड़ने से नित्यता-बोधक किया बनती है। इस किया मे कृदंत के लिग-वचन विशेष्य के धनुसार बदलते हैं; जैसे, यह बात सनातन से होती धाती है, पेड़ बढ़ता गया, पानी बरसता रहेगा, इत्यादि।

- (ध्र) इन क्रियाधों में द्र्यर्थ की जी सूच्मता है वह विचारणीय है।
  ''लड़की गाती जाती है," इस वाक्य में ''गाती जाती है''
  का यह भी ध्रर्थ है कि लड़की गाती हुई जा रही है। इस
  ध्रर्थ में ''गाती जाती है'' संयुक्त किया नहीं है।
  (ग्रं० ४००)।
- (भा) "जाता रहना" का अर्थ बहुधा "मर जाना", "नष्ट

होना'' वा ''चला जाना'' होता है; जैसे, ''मेरे पिता जाते रहे", ''चाँदी की सारी चमक जाती रही" (गुटका०), ''नैकर घर से जाता रहेगा।''

- (इ) ''रहना'' के सामान्य भविष्यत्-काल से श्रपृर्णता का बोध होता है; जैसे, जब तुम श्राश्रोगे तब हम लिखते रहेंगे। इस श्रथे में कोई-कोई वैयाकरण इस संयुक्त किया की स्प्रपूरा भविष्यत्-काल मानते हैं। (श्रं०—३५८, टी०)।
- (ई) धाना, रहना धीर जाना से क्रमशः भूत, वर्त्तमान धीर भविष्य नित्यता का बोध द्वीता है; जैसे, लड़का पढ़ता धाता है, लड़का पढ़ता रहता है, लड़का पढ़ता जाता है।
- ( ड ) "चलना" किया के वर्त्तमानकालिक कुदंत के साथ "होना" वा "वनना" किया के सामान्य भूत-काल का रूप जोड़ने से पिछली किया का निश्चय सृचित होता है; जैसे, वह प्रसन्न हो चलता बना।

### (३) भूतकालिक कृदंत से बनी हुई।

४०८—अकर्मक क्रियाग्रीं के भूतकालिक कुदंत के धारों ''जाना' क्रिया जोड़ने से तत्परता-बोधक संयुक्त क्रिया बनती है। यह क्रिया केवल वर्त्तमानकालिक कुदंत से बने हुए कालों में धाती है; जैसे, लड़का धाया जाता है, ''मारं यू के सिर फटा जाता धा" (गुटका०), मारे चिता के वह मरी जाती थी, मेरे रोंगटे खड़े हुए जाते हैं, इत्यादि।

- ( ध्र ) ''जाना'' के साथ ''जाना'' सहकारी क्रिया नहीं ध्राती। ''चलना'' के साथ ''जाना'' लगाने से बहुधा पिछली क्रिया का निश्चय सूचित होता है; जैसे, वह चला गया।
  - ( श्रा ) कुछ पर्यायवाची कियाओं के साथ इसी शर्थ में "पड़ना" जोड़ते हैं; जैसे, वह गिरा पड़ता है, तू कूदी पड़ती है।

४०६—भूतकालिक इदंत के भागे "करना" किया जोड़ने से स्नभ्यासबोधक किया बनती है; जैसे, तुम हमें देखेा न देखेा, हम तुम्हें देखा करें; "बारह बरस दिश्ली रहे, पर माड़ ही भेांका किये" (भारत०)।

[स्-इस किया का प्रचलित नाम "नित्यता-बोधक" है; पर जिसके। हमने नित्यता-बोधक लिखा है (शं०—४०७) उसमें श्रीर इस किया में रूप के सिवा शर्थ का भी (स्थम) श्रंतर है; जैसे, "छड़का पढ़ता रहता है" श्रीर "खड़का पढ़ा करता है।" इसलिए इस किया का नाम श्रभ्यास-बोधक उचित जान पड़ता है।]

४१०—भृतकालिक छदंत के धार्ग ''चाइना' किया जोड़ने से इच्छा-बोधक संयुक्त किया बनती है; जैसे, तुम किया चाहोगे ते। सफाई होनी कीन कठिन है !'' (परी०), ''देखा चहीं जानकी माता'' (राम०), ''बेटाजी, हम तुम्हें एक धपने निज के काम से भेजा चाहते हैं" (मुद्रा०)।

- (भ) भ्रभ्यास-बोधक भीर इच्छा-बोधक कियाओं में ''जाना'' का भृतकालिक छदंत ''जाया'' श्रीर ''मरना'' का ''मरा'' होता है; जैसे, जाया करता है, मरा चाहता है। (ग्रं०—३७६)।
- (धा) इच्छा-बोधक किया के रूप में ''चाइना'' का धादर-सूचक रूप ''चाहिये" भी धाता है (धं०—४०५); जैसे, ''महा-राज, धव कहीं बलरामजी का विवाह किया चाहिये।" (प्रेम०)। ''मातु उचित पुनि धायसु दीन्हा। धविरा शीश धर चाहिये कीन्हा।" (राम०)। यहाँ भी ''चाहिये" से कर्तव्य का बोध होता है धौर यह किया भावेप्रयोग में धाती है।

- (इ) इच्छाबोधक किया से कभी-कभी धासक भविष्यत् का भी बोध होता है; जैसे, "रानी रेष्ट्रिताध का पृत-कंबल फाड़ा चाहती है कि रंगभूमि की पृथ्वी दिलती है।" (सत्य०)। "तू जय शब्द कहा चाहती थी, से धाँसुझों ने रोक लिया।" (शक्र०)। "गाईं। धाया चाहती है"। "घड़ी बजा चाहती है।" इसी धर्घ में कर्त्वाचक संज्ञा (ग्रं०—३७३) के साथ "होना" किया के सामान्य कालों के रूप जोड़ते हैं, जैसे, "वह जानेवाला है", "धब यह मरनहार भा सांचा"। (राम०)।
- (ई) इच्छा-बेधिक कियाधीं में कियाधिक संज्ञा के अविकृत रूप का प्रयोग अधिक होता है; जैसे, मैंने तपस्तों की कन्या की रेशकना चाहा" (शकु०)। "(रानी) उन्मत्त की भाँति उठकर दें। इना चाहती है" (सत्य०)। भृतकालिक कृदंत से बने कालों में बहुधा कियाधिक संज्ञा ही आती है; जैसे, "मैंने उसे देखा चाहा" के बदले "मैंने उसे देखना चाहा" अधिक प्रयुक्त है।

## ( ४ ) पूर्वकालिक कृदत के मेल से बनी हुई।

[टी॰—पूर्वकालिक कृद्रंत का एक रूप ( श्रं॰—३८० ) धातुवत् होता है; इसलिए इस कृद्रंत से बनी हुई संयुक्त कियाओं के हिंदी के वैयाकरण "धातु से बनी हुई" कहते है; पर हिंदी की उप-भाषाओं श्रीर हिंदुस्थान की दूसरी भार्य-भाषाओं का मिलान करने से जान पड़ता है कि इन कियाओं में मुख्य किया धातु के रूप में नहीं, कितु पूर्वकालिक कृद्रंत के रूप में बाती है। स्वयं बोल्लाल की कविता में यह रूप प्रचलित है; जैसे, "मन के नद्र को उमगाय रही"। ( क॰ क॰ )। यही रूप त्रज्ञभाषा में प्रचलित है; जैसे, "जिसका यश खाय रहा चहुँ देश।" ( प्रेम॰ )। रामचरितमानस में इसके धनेकों उदाहरण से हैं—करून चुक्यों ( मराठी ), कही चुक्वूँ (गुज॰), करिया चुक्कन ( बँगला ), करि सारिया ( उड़िया )]

४११—पूर्वकालिक इदंत के योग से तीन प्रकार की संयुक्त कियाएँ बनती हैं—(१) ध्रवधारणबेधक, (२) शक्तियोक, (३) पूर्णताबोधक।

४१२— अवधार शा-बोधक किया से मुख्य किया के पर्थ में ध्रिक निश्चय पाया जाता है। नीचे लिखी सहायक कियाएँ इस धर्थ में धाती हैं। इन कियाओं का ठोक-ठाक उपयोग सर्वधा व्यवहार के धनुसार है; तथापि इनके प्रयोग कं कुछ नियम यहाँ हिये जाते हैं—

उठना—इस किया से श्रचानकता का बोध होता है। इसका उपयोग बहुधा श्चितिदरीक कियाओं के साथ होता है; जैसे, बेल उठना, चिल्ला उठना, रा उठना, कॉप उठना, चैंक उठना, इत्यादि।

बैठना—यह किया बहुधा धृष्टता के द्यर्थ में प्राती है। इसका प्रयोग कुछ विशेष कियाओं ही के साथ होता है; जैसे, मार बैठना, कह बैठना, चढ़ बैठना, खो बैठना। "उठना" के साथ "बैठना" का द्यर्थ बहुधा प्रचानकता-बेधिक होता है; जैसे, वह दठ बैठा।

साना—कई श्यानों में इस किया का स्वतंत्र स्वर्ध पाया जाता है; जैसे, देख धाश्रो = देखकर धाश्रो; लीट धाश्रो = लीटकर धाश्रो। दूसरे स्थानों में इससे यह सूचित होता है कि किया का व्यापार वक्ता की श्रोर होता है; जैसे, बादल घिर धायं, धाज यह चोर यम के घर से बच धाया, इत्यादि। "बातहिबात कर्ष खिंह स्वार्ट ।" (राम०)

(भ्र) कभी कभी बोलना, कहना, रोना, हँसना, आदि कियाओं के साथ ''भ्राना'' का धर्य ''उठना'' के समान भ्रचानकता का होता है, जैसे, ''कह्यो चाहे कळू तो कळू कहि स्राचै।'' (जगत्०)। उसकी बात सुनकर सुभी री स्राचा। जाना—यह किया कर्मवाच्य ग्रीर भाववाच्य बनाने में प्रयुक्त होती है; इसलिए कई एक सकर्मक कियाएँ इसके योग से धक-कर्म हो जाती हैं; जैसे,

कुचलना—कुचल जाना स्रोना—स्रो जाना छाना—छा जाना लिखना—लिख जाना धोना—धो जाना सीना—सी जाना छुना—छू जाना भूलना—मूल जाना

पकडना---पकड जाना

उदा०—मेरे पैर के नीचे कोई कुचल गया। मैं चांडालों से छू गया हूँ। "यदि राचस लड़ाई करने को उदात होगा तै। भी पकड़ जायगा"। (मुद्रा०)।

इसका प्रयोग बहुधा स्थिति वा विकारदर्शक ध्रकर्मक कियाओं के साथ पृर्णता के धर्थ में होता है; जैसे, हो जाना, बन जाना, फैल जाना, बिगड़ जाना, फूट जाना, मर जाना, इत्यादि।

व्यापारदर्शक कियाश्रों में "जाना" के योग से बहुधा शीघता का बोध होता है; जैसे, खा जाना, निगल जाना, पी जाना, पहुँच जाना, जान जाना, समभ्म जाना, था जाना, घूम जाना, कह जाना, इत्यादि । कभी कभी "जाना" का धर्य प्रायः स्वतंत्र होता है धौर इस धर्य में "जाना" किया "श्याना" के विरुद्ध होती है; जैसे, देख जाश्रो = देखकर जाश्रो, लिख जाश्रो = लिखकर जाश्रो, लीट जाना = लीटकर जाना, इत्यादि ।

े खेना—जिस किया के व्यापार का लाम कर्ता ही की प्राप्त होता है उसके साथ ''लेना'' किया धाती है। ''लेना'' के येग से बनी हुई संयुक्त किया का धर्थ संस्कृत के धात्मनेपद के समान होता है; जैसे, खा लेना, पी लेना, सुन लेना, छीन लेना, कर लेना, समम्म लेना, इत्यादि। ''होना" के साथ ''लेना" से पूर्णता का अर्थ पाया जाता है; जैसे, ''जब तक पहले बातचीत नहीं हो लेती तब तक किसीका किसीके साथ कुछ भी संबंध नहीं हो सकता।" (रघु०)। खे। खेना, मर लेना, त्याग लेना आदि संयोग इस लिये अग्रुद्ध हैं कि इनके ज्यापार से कर्ता को कोई लाभ नहीं हो सकता।

देना—यह किया धर्य में "लेना" के विरुद्ध है धीर इसका उपयोग तभी होता है जब इसके व्यापार का खाभ दूसरे की मिलता है; जैसे, कह देना, छोड़ देना, समका देना, खिला देना, सुना देना, कर देना, इत्यादि। इसका प्रयोग संस्कृत के परसीपद के समान होता है।

"देना" का संयोग बहुधा सकर्मक कियाओं के साथ होता है; जैसे, मार देना, डाल देना, खो देना, त्याग देना, इत्यादि। चलना, हॅसना, रोना, छॉकना, धादि श्रकर्मक कियाओं के साथ भी "देन। धाता है; परन्तु उनके साथ इसका धर्थ बहुधा श्रचानकता का होता है।

(भ) मारता, पटकता भादि क्रियाभ्रों के साथ कभी-कभी ''देना'' पहले भाता है भीर काल का रूपांतर दूसरी क्रिया में होता है, जैसे, दे मारा, दे पटका, इत्यादि।

''लेना'' और ''देना'' ध्यपने ध्यपने छुदंतों के साथ भी धाते हैं ; जैसे, खेलेना, देदेना।

पड़ना-यह क्रिया भावश्यकता-बेधिक क्रियाओं में भी भाती है। भवधारण-वेधिक क्रियाओं में इसका धर्य बहुधा "जाना" के समान होता है भीर उसीके समान इसके येग से कई एक सकर्मक क्रियाएँ धकर्मक हो जाती हैं; जैसे, सुनना—सुन पड़ना, जानना—जान पड़ना। देखना—देख पड़ना, सूफ्तना—सुफ पड़ना। सम-भना—समफ पड़ना।

"पड़ना" किया सभी सकर्मक कियाओं के साथ नहीं झाती। सकर्मक कियाओं के साथ इसका धर्थ "घटना" होता है; जैसे, गिर पड़ना, चैंक पड़ना, कूद पड़ना, हॅस पड़ना, धा पड़ना, इत्यादि।

"बनना" के साथ "पड़ना" के बदले इसी धर्थ मे कभी-कभी "धाना" किया धाती है; जैसे, बात बन पड़ी = बन धाई। "हैं बनियाँ बनि ग्राये के साथी।"

डालना—यह किया केवल सकर्मक कियाणों के साथ णाती है। इससे बहुधा उमता का बोध होता है; जैसे, फोड़ डालना, काट डालना, मार डालना, फाड़ डालना, तोड़ डालना, कर डालना, इयादि!

''मार देना'' का धर्ध ''चेाट पहुँचाना'' धीर ''मार डालना'' का धर्थ ''प्राय लेना'' है।

रहना—यह किया बहुधा भृतकालिक छदन्तों से बने हुए कालों में धाती है। इसके धासन-भृत धीर पूर्णभृत कालों से कमशः ध्रपूर्णवर्तमान धीर ध्रपूर्णभृत का बोध होता है, जैसे, लड़के खेल रहे थें। (ग्रं०-३५८, टी०)। दूसरे कालों में इसका प्रयोग बहुधा ध्रकर्मक कियाओं के साथ होता है; जैसे, बैठ रही, वह सो रहा, हम पड़ रहेंगं।

रखना—इस किया का ज्यवहार अधिक नहीं होता और अर्थ में यह प्राय: ''लेना'' के समान है; जैसे, समक्ष रखना, रोक रखना, इत्यादि। 'छोड़ रखना' के बहले बहुधा 'रख छोड़ना' आता है।

निकलना—यह किया भी कचित् आती है। इसका अर्थ प्राय: ''पड़ना'' के समान है; और उसीके समान यह बहुधा अकर्मक कियाओं के साथ आती है; जैसे, चल निकलना, आ निकलना, इ०। ४१३—एक ही कृदंत के साथ भिन्न-भिन्न प्रयों में भिन्न-भिन्न सहकारी कियाओं के योग से भिन्न-भिन्न प्रवधारण-बोधक कियाएँ बनती हैं; जैसे, देख लेना, देख देना, देख डालना, देख जाना, देख पड़ना, देख रहना, इत्यादि।

४१४—शक्तिबोधक किया "सकना" के योग से बनती है; जैसे, खा सकना, मार सकना, दीड़ सकना, हो सकना, इत्यादि।

''सकना'' किया खतंत्र होकर नहीं आती; परंतु रामचरित-मानस मे इसका प्रयोग कई स्थानों में खतंत्र हुआ है; जैसे, ''सकहु तो आयसु धरह सिर''।

क्रॅगरंज़ो के प्रभाव से कोई-काई लोग प्रभुता प्रहर्शित करने के लिये शक्ति-बोधक क्रिया का प्रयोग सामान्य वर्त्तमानकाल में आज्ञा के धर्थ में करते हैं; जैसे, तुम जा सकते हो (तुम जाग्रेग)। वह जा सकता है (वह जावे)।

४१५—पूर्णाताकोधक किया "चुकना" किया के योग से बनती है; जैसे, खा चुकना, पढ चुकना, दै। इचुकना, इत्यादि।

कोई-कोई लेखक पूर्णताबोधक क्रिया के सामान्य भविष्यत्-काल को ग्रॅंगरेजी की चाल पर ''पूर्ण भविष्यत्-काल" कहते हैं; जैसे, ''वह जा चुकेगा"। इस प्रकार के नाम पूर्ण ताबोधक क्रियाओं के सब कालों को ठीक ठीक नहीं दिये जा सकते; इसलिए इनके सामान्य भविष्यत् के रूपों को भी संयुक्त क्रिया ही मानना उचित है। (ग्रं०—3५८-टी०)।

इस किया के सामान्य भूतकाल से बहुधा किसी काम के विषय में कर्ता की धर्याग्यता सृचित होती है; जैसे, तुम जा खुके ! वह यह काम कर खुका !

"चुकना" किया को कोई-कोई वैयाकरण "सकना" के समान परतंत्र किया मानते हैं; पर इसका खतंत्र प्रयोग पाया जाता है; जैसे, ''गाते गाते चुके नहीं वह चाहे मैं ही चुक जाऊँ'' (एकांत०)। (५) अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत के मेल से बनी हुई।

४१६—अपूर्ण कियाधोतक कृदंत के आगे ''वनना' किया के जोड़ने से योग्यताबोधक किया बनती है, जैसे, उससे चलते नहीं बनता, लड़के से किताव पढ़ते नहीं बनती; इत्यादि । कुर्ि बहुक्क भाववाच्य का अर्थ सुचित होता है। (अं० १५५)।

यह किया बहुधा पराधीनता के क्यू में भी आती है; जैसे, इससे आते बना। कभी-कभी आश्च के अर्थ में तात्कालिक कृदंत के आगं ''बनना'' जोड़ते हैं; जैसे, यह छिब देखतेही बनती है।

## (६) पूर्ण क्रियाद्यीतक कृदंत से बनी हुई।

४१७—पूर्ण कियाद्योतक कृदंत से दे। प्रकार की संयुक्त कियाएँ बनती हैं—(१) निरंतरता-बे। धक (२) निरचय-बोधक।

४१८—सकर्मक क्रियाधों के पूर्ण क्रियाद्योतक क्रदंत के धारों ''जाना' क्रिया जोड़ने से निरंतरता-बोधक क्रिया बनती है; जैसे, यह मुफ्ते निगले जाता है। इस लता को क्यों केंाड़े जाती है। लड़की यह काम किये जाती है। पढ़े जाधो।

यह किया बहुधा वर्त्तमानकालिक छदंत से बनं हुए कालें। में तथा विधि-कालें। में श्राती है।

४१- पूर्ण कियाद्योतक कृदंत के धागं लेना, देना, डालना, धीर बैठना, (ध्रवधारण की सहायक क्रियाएँ) जोड़ने से निश्चय-बोधक संयुक्त कियाएँ बनती हैं। ये क्रियाएँ बहुधा सकर्मक क्रियाधों के साथ वर्त्तमानकालिक कृदंत से बने हुए कालों मे द्वी धाती हैं; जैसे, मैं यह पुस्तक लिए लेता हूँ। वह कपड़ा दिये देता है। इम कुछ कहे बैठते हैं। वह मुक्ते मारे डाल्क्ता है। ''मैं इस धाक्षापत्र का धनुवाद किये देता हूँ'। (विचित्र०)।

## ( 9 ) संज्ञा वा विशेषण के याग से वनी हुई।

४२० — संज्ञा (वा विशेषण) को साथ किया जोड़ने से जो संयुक्त किया बनती है उसे नाम-बोधक किया कहते हैं; जैसे, भस्म होना, भस्म करना, स्वीकार होना, स्वीकार करना, मोल लेना, दिस्लाई देना।

स्० — नामबोधक संयुक्त कियाओं में केवल वही संज्ञाएँ अथवा विशेषण आते हैं जिनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ नहीं होता। "ईश्वर ने लड़के पर दया की", इस वाक्य मे "दया करना" संयुक्त किया नहीं है; क्योंकि "द्या" संज्ञा "करना" किया या कर्म है, परन्तु "लड़का दिखाई दिया", इस वाक्य में "दिखाई देना" सयुक्त किया है, क्योंकि "दिखाई" संज्ञा का 'दिया' से कोई संबंध नहीं है। यदि "दिखाई" को "दिया" किया का कर्म माने तो "लड़का" शब्द सप्रस्यय कर्त्ता कारक में होना चाहिये और किया कर्मिण प्रयोग मे आती चाहिये, जैसे "लड़के ने दिखाई दी", पर यह प्रयोग अशुद्ध है; इसिकए "दिखाई देना" को संयुक्त किया मानने ही में व्याकरण के नियमें का पालन हो सकता है। इसी प्रकार "में आपकी योग्यता स्वीकार करता हूँ" इस वाक्य में "करता हूँ" किया का कर्म, "स्वीकार" नहीं है: किन्तु "स्वीकार करता हूँ" संयुक्त किया का कर्म, "स्वीकार" नहीं है: किन्तु "स्वीकार करता हूँ" संयुक्त किया का कर्म, "स्वीकार" नहीं है: किन्तु "स्वीकार करता हूँ" संयुक्त किया का कर्म, "स्वीकार" नहीं है: किन्तु "स्वीकार करता हूँ" संयुक्त किया का कर्म "थे। यता" है।

४२१—नामबोधक संयुक्त क्रियाओं में "करना", ''होना" (कमी-कभी ''रहना") धीर ''देना" धाते हैं। ''करना" धीर ''होना के साथ बहुधा संस्कृत की क्रियार्थक संज्ञाएँ धीर ''देना" के साथ हिन्दी की भाववाचक संज्ञाएँ धाती हैं; जैसे,

#### होना

स्वीकार होना, नाश होना, स्मरण होना, कंठ होना, याद होना, विसर्जन होना, धारंभ होना, शुरू होना, सहन होना, भस्म होना, विदा होना।

#### ( **३६** )

#### करना

खोकार करना, श्रंगीकार करना, नाश करना, धार्रभ करना, ब्रह्मण करना, श्रवण करना, उपार्जन करना, संपादन करना, विदा करना, त्याग करना।

#### देना

दिखाई देना, सुनाई देना, पकड़ाई देना, खुलाई देना, बँघाई देना।

(भ्र) ''देना'' कं बदले कभी-कभी ''पड़ना'' भ्राता है; जैसे, शब्द सुनाई पड़ा।

सू०—कं। इं-कं। ई लेखक नामबोधक क्रियाओं की मंत्रा के बदले, व्याकरण की शुद्धता के लिये, उसका विशेषण-रूप उपयोग में लाते हैं: जैसे, ''सभा विसर्जन हुई'' के बदले ''सभा विसर्जित हुई''. ''स्वीकार करना'' के बदले ''स्वीकृत करना,'' इत्यादि। यह प्रयोग अभी सार्वत्रिक नहीं है और न इसके प्रचार की के। ई शावश्यकता ही दील पड़ती है।

## ( ट ) पुनकक्त संयुक्त क्रियाएँ।

४२२—जब दे। समान भ्रायं वाली वा समान ध्वनिवाली कियाओं का संयोग होता है, तब उन्हें पुनरुक्त संयुक्त कियाँ कहते हैं; जैसे, पढ़ना-लिखना, करना-धरना, समभना-बूभना, बोलना-चालना, पूछना-ताछना, खाना-पीना, होना-हवाना, मिलना-जुलना, देखना-मालना।

- (ग्र) जो किया कंवल यमक (ध्वनि) मिलाने के लियं भाती है वह निर्ध क रहती है, जैसे, ताछना, भालना, हवाना।
- ( आ ) पुनवक्त कियाओं में दोनों कियाओं का रूपांतर होता है; परंतु सहायक किया केवल पिछली किया के साथ आती है;

जैसे, अपना काम देखेा-भालो, यह वहाँ जाया-आया करता है, जहाज यहाँ आयँ-जायँगे, मिल-जुलकर, बोलता-चालता हुआ। ४२३—संयुक्त कियाओं में कभी-कभी सहकारी किया के छदंत के आगे दूसरी सहकारी किया आती है जिससे तीन अथवा चार शब्दों की भी संयुक्त किया बन जाती है; जैसे, "उसकी तत्काल सफाई कर लेना चाहिये"। (परी०)। "उन्हें वह काम करना पड़ रहा है।" (आदर्श०)। "हम यह पुस्तक उठा ले जा सकते हैं।" इत्यादि।

४२४—संयुक्त कियाओं में अंतिम सहकारी किया के धातु की पिछले कुदंत वा विशेषण के साथ मिलाकर संयुक्त धातु मानते हैं, जैसे, "उठा ले जा सकते हैं" किया में "उठा ले जा सक" धातु माना जायगा। संस्कृत में भी ऐसे ही संयुक्त धातु माने जाते हैं; जैसे, प्रमाणीक, पर्योधरीभू, इत्यादि।

४२५—संयुक्त क्रियाच्रों में केवल नीचे लिखी सक्तर्मक क्रियाएँ कर्मवाच्य में भाती हैं—

- (१) मावश्यकता-वेधिक कियाएँ जिनमे ''होना'' श्रीर ''चाहिये'' का योग होता है; जैसे, चिट्ठा लिखी जानी थी। काम देखा जाना चाहिये, इत्यादि।
- (२) धारंभ-बोधक, जैसे, वह विद्वान समका जाने लगा। भाष भी बढ़ों में गिने जाने लगे।
- (३) भवधारण-बोधक कियाएँ जो ''लेना'', ''दंना'', ''ढालना'', ''रखना'' के योग से बनती हैं; चिट्ठो भेज दी जाती है. काम कर लिया गया, पत्र फाड़ डाला जायगा, इत्यादि।
- (४) शक्ति-बोधक क्रियाएँ; जैसे चिट्ठो भेजी जा सकती है, काम ब किया जा सका, इत्यादि ।

(५) पूर्धवा-बोधक कियाएँ; जैसे, पानी साया जा चुका। कपड़ा सिया जा चुकेगा, इत्यादि।

स् -- मारं भ-बोधक, शक्ति-बोधक भीर पूर्या ता-बोधक क्रियाओं में मुख्य किया के पश्चात् ''जाना" क्रिया के रूप भाते हैं; भीर फिर सहकारी किया जोड़ी जाती है।

- (६) नाम-बोधक कियाएँ जो बहुधा संस्कृत कियार्थक संज्ञा के याग से बनती हैं; जैसे, यह बात स्वीकार की गई, कथा श्रवस की जायगी; हाथी मील लिया जाता है, इत्यादि।
- (७) पुनहक्त क्रियाएँ . जैसे, काम देखा-भाला नहीं गया, बात समभी-बूभी जायगी, इत्यादि ।
- (८) नित्यता-बोधक; जैसे, काम किया जाता रहेगा = होता रहेगा। चिट्टी लिखी जाती रही।

४२६---भाववाच्य में केवल नाम-बोधक धीर पुनरुक्त धकर्मक कियाएँ धाती हैं; जैसं, धन्याय देखकर किसी से चुप नहीं रहा जाता। लडके से कैसे चला-फिरा जायगा, इत्यादि।

## याठवाँ यध्याय ।

### विकृत अध्यय।

[ शब्दों के रूपांतर के प्रकरण में श्रव्ययों का उल्लेख न्यायस गत नहीं है, क्यों कि श्रव्ययों में लिंग वचनादि के कारण विकार (रूपांतर) नहीं होता। पर भाषा में निरपवाद नियम बहुत थोड़े पाये जाते हैं। भाषा-संबंधी शासों में बहुधा श्रानेक श्रपवाद श्रीर प्रत्यपवाद रहते हैं। पूर्व में श्रव्ययों की श्रविकारी शब्द कहा गवा है; परंतु कोई-कोई श्रव्यय विकृत रूप में भी आते हैं। इस श्रप्याय में इन्हीं विकृत श्रव्ययों का विसार किया जायगा। ये सब श्रव्यय वहुआ श्राकारांत होने के कारण श्राकारांत विशेषणों के समान वपयोग में श्राते हैं और बन्हीं के समान लिंग-वचन के कारण इनका रूप प्रस्ता है।

- ४२७—क्रियाविशेषण्—जब आकारांत विशेषणों का प्रयोग क्रियाविशेषणों के समान होता है तब उनमे बहुधा रूपांतर होता है। इस रूपांतर के नियम ये हैं—
- (भ) परिमाणवाचक वा प्रकारवाचक क्रियाविशेषण जिस विशेषण की विशेषण की विशेषण के सनुमार उनमे रूपांतर होना है; जैसे, ''जो जितने बढं हैं उनकी ईर्षा उतनी ही वढी हैं"। (सत्य०)। ''शास्त्राभ्यास उमका जैसा बढ़ा हुआ था, उद्योग भी उसका वैसा ही भ्रद्भुत था" (रघु०)। ''नर-पर्वत के कसूर बड़े भारी हैं"। (विचित्र०)।
- (शा) अकर्मक कियाओं के कर्त्तरिप्रयोग में भाकारांत कियाविशेषण कर्त्ता के लिंग वचन के भनुसार बदलते हैं; जैसं, ''वे उनसे द्वतने हिल गये थें''। (रघु०)। ''वृत्तों की जड पवित्र बरहों के प्रवाह से धुलकर कैसी चमकती हैं!'' (शकु०)। ''प्यादं तें फरजी भयें। तिरखें। तिरखें। जात''। (रहीम०)। ''जैसी चले वयार''। (कुण्ड०)।

ध्यय — इस प्रकार के वाक्यों में कभी-कभी कियाविशेषण का रूप ध्विकृत ही रहता हैं, जैसं. ''जितना वे पहले तैयार रहते थे उतना पीछे नहीं रहते"! (स्वा०)! ''यहाँ की खियाँ उरपेक ग्रीर वेवकूक होने से उतना ही लजाती हैं जितना कि पुरुष"! (विचित्र०)। ये प्रयोग धनुकरणीय नहीं हैं, क्योंकि इन वाक्यों में धाये हुए शब्द ग्रुद्ध क्रियाविशेषण नहीं हैं। वे मूल-विशेषण होने के कारण संज्ञा धीर किया दोनों सं समान संधवं रखते हैं। (इ) सकर्मक कत्तरि ग्रीर कर्मणि-प्रयोगों में प्रकृत किया-विशेषण कर्म के लिंग-वचन के धनुसार बदखते हैं; जैसे, ''एक बंदर किसी महाजन के बाग में जा कब्दे-पक्षे फल सनसाने खाता वा"! ''गंबे जमीन में सीधे गाडे गये"! (विचित्र०)। " समुद्र अपनी बड़ो-बड़ी लहरें ऊँ वी उठाकर तट की तरफ बढ़ता है"। (रघु०)।

अप०—जब सकर्मक किया में कर्म की विवचा नहीं रहतो तब इसका प्रयोग अकर्मक किया के समान होता है; धीर प्रकृत कियाविशेषण कर्चा के साथ अन्वित न होकर सदैव पुल्लिंग एक वचन (अविकृत) रूप में रहता है; जैसे, ''मैं इसना पुकारतो हूँ।'' (सत्य०)। ''लड़की अच्छा गाती हैं'। ''वे सिरछा लिखते हैं।'' ''इसी डर से वे **योड़ा** वेखते हैं''। (रघ०)।

(ई) सकर्मक भावेप्रयोग में पूर्वोक्त क्रियाविशेषस विकल्प से विकृत भ्रयवा भ्रविकृत रूप मे भ्राते हैं; धीर ध्रकर्मक भावे- प्रयोग में बहुधा श्रविकृत रूप मे; जैसे, ''एकमात्र नंदिनी ही को उसने सामने खड़ी देखा"। (रघु०)। ''इमको (हमने) इतना खड़ा बनाया।'' (सर०)। ''मुम्मसे सीधा नहीं चला जाता"। (ग्रं०—५६२)।

स्० सदा, सर्वदा, बहुधा, वृथा, श्रादि श्राकारांत क्रियाविशेषणां का रूपांतर नहीं होता, क्योंकि ये शब्द मूल में विशेषणा नहीं है।

४२८—सर्वं भ्रम्चक अव्यय—जी संबंध-सुवक भ्रव्यय मृत में विशेषण हैं (श्रं०—३४०) उनमे भ्राकारता शब्द विशेष्य के तिगवचनानुसार बदतते हैं। विशेष्य विभक्तांत किवा संबंधसूचकांत हो तो संबंध-सूचक विशेषण विश्वत रूप में श्राता है; जैसे, "तुम सरीखे छाकड़े", "यह भ्राप ऐसे महात्माभ्रों ही का काम है", इत्यादि।

# दूसरा भाग।

शब्द-साधन।

तीसरा परिच्छेद।

व्युत्पत्ति ।

पहला श्रध्याय ।

#### विषयारंभ।

४२- शब्द-साधन के तीन भाग हैं - वर्गीकरण, रूपांतर श्रीर व्युत्पत्ति । इनमें से पहले दें। विषयों का विवेचन दूसरे भाग के पहले श्रीर दूसरे परिच्छेदों में हो चुका है। इस तीसरे परिच्छेद में व्युत्पत्ति श्रर्थात् शब्द-रचना का विचार किया जायगा।

स्०—ग्युरपित-प्रकरण में केवल योगिक शब्दों की रचना का विचार किया जाता है, रूढ शब्दों का नहीं। रूढ शब्द किय भाषा के किस शब्द से बना है, यह बताना इस प्रकरण का विषय नहीं है। इस प्रकरण में केवल इस शत का स्पष्टी-करण होता है कि भाषा का प्रचलित शब्द भाषा के अन्य प्रचलित शब्द से किस प्रकार बना है। उदाहरणार्थ, "हठीला" शब्द "हठ" शब्द से बना हुआ एक विशेषण है, अर्थात् "हठीला" शब्द योगिक है, रूढ़ नहीं है; श्रीर केवल यहां व्युत्पत्ति इस प्रकरण में बनाई जायगी। "हठ" शब्द किस भाषा से किस प्रकार हिंदी में आया, इस बात का विचार इस प्रकरण में न किया जायगा। "हठ" शब्द दूसरी भाषा में, जिससे वह निकला है, चाई योगिक भी हो, पर हिंदी में यदि उसके लंख सार्थक नहीं हैं तो वह रूढ़ ही माना जायगा। इसी प्रकार "रसोई-घर" शब्द में केवल यह बताया जायगा कि यह शब्द "रसोई" और "घर" शब्द में

के समास से बना है. परंतु "रसोई" धौर "घर" शब्दों की न्युत्पत्ति किन भाषाओं के किन शब्दों से हुई है, यह बात न्याकरण-विषय के बाहर की है।

४२०—एक ही भाषा के किसी शब्द से जो दूसरे शब्द बनते हैं वे बहुधा तीन प्रकार से बनाये जाते हैं। किसी-किसी शब्द के पूर्व एक-दे। अच्चर लगाने से नये शब्द बनते हैं; किसी-किसी शब्द के पश्चात एक-दे। अच्चर लगाकर नये शब्द बनाये जाते हैं, श्रीर किसी-किसी शब्द के साथ दूसरा शब्द मिलाने से नये संयुक्त शब्द तैयार होते हैं।

( श्र ) शब्द कं पूर्व जो श्रन्तर वा श्रन्तर-समूह लगाया जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं; जैसे, ''बन'' शब्द कं पूर्व ''श्रन'' निषेधियाँ श्रन्तर-समूह लगाने से ''श्रनवन'' शब्द बनता है। इस शब्द, मे ''श्रन'' (श्रन्तर-समूह) को उपसर्ग कहते हैं।

मृ०—सस्कृत में शब्दों के पूर्व आनेवाले कुछ नियत अन्नरों ही के। उपस्मा कहते हैं और बाक़ों के। अव्यय मानते हैं। यह अतर उस भाषा की दृष्टि से महस्व का भी हो, पर हिंदी में ऐसा अंतर मानने का के।ई कारण नहीं हैं। इसलिए हिंदी में "उपसर्ग" शब्द की योजना अधिक व्यापक अर्थ में होती हैं।

(ग्रा) शब्दों क पश्चात् (ग्रागे) जो श्रन्तर वा श्रन्तर-समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं; जैसे, ''बड़ा'' शब्द मे ''ग्राई'' (श्रन्तर-समूह) से ''बड़ाई'' शब्द बनता है, इसलिए ''ग्राई'' प्रत्यय है।

सूर् — हपांतर-प्रकर्शी में जो कारक-प्रत्यय और काल-प्रत्यय कहे गये है उनमें श्रीर व्युत्पत्ति-प्रत्ययों में श्रतर है। पहले दो प्रकार के प्रत्यय चर्म-प्रत्यय हैं श्रार्थात् उनके पश्चात् श्रीर कोई प्रत्यय नहीं लग सकते। हिंदी में श्रिषकरशा कारक के प्रत्यय इस नियम के श्रपवाद हैं, तथापि विभक्तियों की साधारशतया चरम-प्रत्यय मानते हैं। परन्तु व्युत्पत्ति में जो प्रत्यय शाते हैं वे चरम-प्रत्यय नहीं हैं; क्योंकि वनके परचात् दूसरे प्रत्य का सकते हैं। उदा-दृश्य के क्षिये ''चतुराई'' शब्द में ''क्षाई'' प्रस्यय है और इस प्रत्यय के परचात 'से' 'को', बादि प्रत्यय लगाने से ''चतुराई से'' ''चतुराई के'' धादि शब्द सिद्ध होते हैं: पर ''से'' ''को'', ब्राद्धि के परचात् ''ब्राई'' ब्रथवा क्रींग कोई ब्युत्पत्ति-प्रत्यय नहीं लग सकता।

यौगिक शब्दों में जो घव्यय है ( जैसे, खुपके, खिये, धीरे, घादि ) उनके प्रत्ययों के भागे भी बहुधा दूसरे प्रत्यय नहीं भाते परतु उनके चरम-प्रत्यय नहीं कहते, क्योंकि उनके परचात् विभक्तियों का लोग हो जाता है। सारांश यह है कि कारक-प्रत्यय और काल-प्रत्ययों ही की चरम-प्रत्यय कहते है।

(इ) दे श्रथवा श्रधिक शब्दों के मिलने से जो संयुक्त शब्द बनता दै इसे समास कह हैं; जैसे, रसोई-घर, मॅफधार, पॅसेरी, इत्यादि।

मृ०—एक श्रवर का शब्द भी होता है, श्रीर श्रानेक श्रवरों के उपसर्ग श्रीर प्रत्यय भी होते हैं; इसिलिए बाह्य स्वस्त्य देखकर यह बताना कठिन है कि शब्द कीनसा है श्रीर उपसर्ग श्रयवा प्रत्यय कीनसा है। ऐसी श्रवस्था में उनके शर्थ के श्रंतर पर विचार करना श्रावश्यक है। जिस श्रवर या श्रवर-समृह में स्वतंत्रतापूर्वक कोई श्र्य पाया जाता है उसे शब्द कहते हैं, श्रीर जिस श्रवर या श्रवर-समृह में स्वतंत्रतापूर्वक कोई श्र्य नहीं पाया जाता श्रावर या श्रवर-समृह में स्वतंत्रतापूर्वक कोई श्र्य नहीं पाया जाता श्रावत स्वतंत्रता-पूर्वक जिसका प्रयोग नहीं होता श्रीर जे। किसी शब्द के श्राक्षय ये असके पीछे श्रथवा श्रामे श्रावर श्रीवान होता है, उसे प्रत्यय श्रयवा उपसर्ग कहते हैं।

४३१—उपसर्ग प्रत्यय धीर समास से वनं हुए शब्दों के सिवा हिंदी में धीर दे। प्रकार के यौगिक शब्द हैं जो कमश. पुनरुक्त धीर धानुकरण-वाचक कहलाते हैं। पुनरुक्त शब्द किसी शब्द का दुह-राने से वनते हैं; जैसं, धर-धर, मारामारी, कामधाम, उर्दू-सुदूर, काट-कूट, हत्यादि। धानुकरण-वाचक शब्द, जिनकी कोई-कोई वैया-करण पुनरुक्त शब्दों का ही भेद मानते हैं, किसी पदार्थ की यथार्थ ध्यवा कल्पित ध्वनि की ध्यान में रखकर बनाये जाते हैं; जैसे, खटस्थाना, घड़ाम, चट, इत्यादि।

४३२—प्रत्ययों से बने हुए शब्दों के दी मुख्य भेद हैं— कृदंत ग्रीर तिद्धित । धातुमों से परे जे। प्रत्यय लगाये जाते हैं उन्हें कृत कहते हैं, ग्रीर कृत प्रत्ययों के योग से जे। शब्द बनते हैं वे कृदंत कहलाते हैं। धातुमों के। छोड़कर शेष शब्दों के झागे प्रत्यय लगाने से जे। शब्द तैयार होते हैं उन्हें तिद्धित कहते हैं।

सू०—हिंदी-भाषा में जो शब्द प्रचितत है उनमें से कुछ ऐसे है जिनके विषय में यह निश्चय नहीं किया जा सकता कि उनकी ब्र्युन्पित्त कैसे हुई। इस प्रकार के शब्द देशज कहलाते हैं। इन शब्दों की संख्या बहुत थोड़ी हैं श्रीर सभव है कि श्राधुनिक धार्यभाषाश्रों की बढ़ती के नियमों की अधिक खांत धौर पहचान होने से श्रंत में इनकी संख्या बहुत कम हो जायगी। देशज शब्दों की छोड़कर हिंदी के श्रधिकांश शब्द दूसरी भाषाश्रों से आये हैं जिनमें संस्कृत, उर्दू श्रीर झाजकल श्रॅंगरेजी मुख्य है। इनके सिवा मराठी श्रीर बँगला भाषाश्रों से भी हिंदी का थोड़ा बहुत समागम हुआ है। द्युत्पत्तिप्रकरण में प्वोंक भाषाश्रों के शब्दों का श्रलग-श्रलग विचार किया जायगा।

दूसरी भाषाको से धौर विशेषकर संस्कृत से जो शक मूल शक्तों में कुछ विकार होने पर हिंदी में रूढ़ हुए हैं वे तक्क्ष कहलाते हैं। दूसरे प्रकार के संस्कृत-शक्तों के। तत्सम कहते हैं। हिंदा में तन्सम शक्स भी धाते हैं। इस प्रकरण में केवल तत्सम शब्दों का विचार किया जायता, क्योंकि तक्क्ष्य शब्दों की व्युत्पत्ति का विचार करना व्याकरण का विषय नहीं, कि तु केश का है।

हिंदी में जो ये। गिक शद्ध प्रचलित है वे बहुधा उपी एक भाषा के प्रस्तयों और शद्धों के बेग से बने हैं जिस भाषा से वे आये है; परंतु कोई कोई शब्द ऐसे भी हैं जो दो भिन्न-भिन्न भाषाओं के शब्दों और प्रस्तयों के बेग से बने हैं। इस बात का स्पष्टीकरणा यथास्थान किया जायगा।

#### दूसरा श्रध्याय ।

# उपसर्ग ।

४३३- पहले संस्कृत उपसर्ग मुख्य , प्रधं भीर उदाहरण सिंहत दिये जाते हैं। संस्कृत में इन उपसर्गों को धातुभी के साथ जोड़ने से उनके भर्थ में हेर फर होता है \*; परंतु उस भर्थ का स्पष्टीकरण हिंदी-व्याकरण का विषय नहीं है। हिंदी में उपसर्ग-युक्त जो संस्कृत तत्सम शब्द भाते हैं उन्हीं शब्दों के संबंध में यहाँ उपसर्गों का विचार करना कर्त्तव्य है। ये उपसर्ग कर्मा-कभी निरे हिंदी शब्दों में लगे हुए भी पाये जाते हैं जिनके उदा-हरण यथास्थान दिये जायँगं।

# (क) संस्कृत उपसर्ग।

अति = अधिक, उस पार, अपर. जैसे, अतिकाल, अतिरिक्त, अतिशय, अत्यंत. अत्याचार।

सू॰—हिंदी में ''श्रति' इसी श्रर्थ में स्वतंत्र राज्य के समान भी प्रयुक्त होता है; जैसे, ''ऋति बुरी होती है।'' ''ऋति संघर्ष ग्रं' (राम॰)।

अधि = ऊपर, स्थान मे, श्रेष्ठ, जैसे, अधिकरण, अधिकार, अधिपाठक, अधिराज, अधिष्ठाता, अध्यात्म ।

ख्रनु = पीछे, समान : जैसे, अनुकरण, धनुकम, धनुप्रह, धनुचर, धनुज, अनुताप, धनुरूप, धनुशामन, धनुस्वार ।

स्नप = बुरा, हीन, विरुद्ध, स्थभाव, इत्यादि, जैसं, स्नपक्रीर्त्ति, स्नपश्चेश, स्नपमान, स्नपराघ, स्नपशब्द, स्नपसव्य, स्नपहरण्।

म्नास = ब्रोर, पास, मामने; जैसे, ब्राभिप्राय, ब्राभिमुख, ब्राभिमान, ब्राभिक्षाप, ब्राभिमार, ब्राभ्यागत, ब्राभ्यास, ब्राभ्युदय ।

उपसर्गेष धात्वधी बलादन्यत्र नीयते ।
 प्रहाराहारसंहारविहारपरिहारवत् ॥

स्राव = नीचे, द्वीन, स्रभाव ; जैसे, स्रवगत, स्रवगह, स्रवगुरा, स्रवतार, स्रवनत, स्रवलोकन, स्रवसान, स्रवस्था ।

स्॰--प्राचीन कविता में ''श्रव'' का रूप बहुधा ''श्रो'' पाबा जाता है, जैसे, श्रीगुन, श्रीसर।

न्ना = तक, श्रोर, ममेत, उत्तटा; जैसे, श्राकर्षण, श्राकार, श्राकाश, श्राक्रमण, श्रागमन, श्राचरण, श्राजन्म, श्राबात्तवृद्ध, श्रारंभ, इत्यादि।

उत्—द् = ऊपर, ऊँचा श्रंष्ठ; जैसे, बत्कर्ष, उत्कंठा, उत्तम, रुद्यम, बद्देश्य, उन्नति, बत्पन्न, बल्लेख।

उप-निकट, सदृश, गीगा; जैसे, उपकार, उपदेश, उपनाम, उपनेत्र, उपभेद, उपयोग, उपवन, उपवेद।

दुर्, दुम्-बुरा, कठिन, दुष्ट; जैसे, दुराचार, दुर्गुण, दुर्गम. दुर्जन, दुर्दन, दुर्दन, दुर्वन, दुर्लभ, दुष्क्रमे, दुष्प्राप्य, दुःसह।

नि—भीतर, नीचे, बाहर; जैसे, निकृष्ट, निदर्शन, निदान. निपात, निबंध, नियुक्त, निवास, निरूपग्र।

निर्, निस्—बाहर, निषेध, जैसे, निराकरण, निर्गम, निःशंक, निरपराध, निर्भय, निर्वाह, निश्चल, निर्दोष, नीरीग (हि०—निरोगी)।

सृ०—हिंदी में यह उपसर्ग बहुआ ''नि'' हो जाता है, जैसे, निधन, निधल, निखल, इत्यादि ।

परा - पीछे, उल्लंटा : जैसं, पराक्रम, पराजय, पराभव, परामर्श, परावर्त्तन, इत्यादि ।

परि—म्रासपास, चारां भ्रोर, पूर्ण, जैसं, परिक्रमा, परिजन, परिणाम, परिथि, परिपृर्ण, परिमाण, परिवर्त्तन, परिणय, पर्याप्त ।

प्र—श्रिक, श्रागं, ऊपर; जैसे, प्रकाश, प्रख्यात, प्रचार, प्रवत्त. प्रभु, प्रयोग, प्रसार, प्रस्थान, प्रलय । मित-विरुद्ध, सामने, एक-एक; जैसे, प्रतिकृत, प्रतिच्छ, प्रतिच्छ, प्रतिचित्र, प्रतिचित्र, प्रतिवादी, प्रत्यच, प्रत्युपकार, प्रत्येक।

वि—भित्र, विशेष, धभाव; जैसे, विकास, विज्ञान, विदेश, विधवा, विवाद, विशेष, विस्मरण (हि०—बिसरना)।

सम्— प्रच्छा, साथ, पूर्ण, जैसे, संकल्प, सगम, संमह, संतोष, संस्थास, संथाग, संस्कार, संरचण, संहार।

सु—ग्रन्छा, सहज, ग्रधिक . जैसे, सुकर्म, सुकृत, सुगम, सुन्तम, सुशिचित, सुदृर, स्वागत ।

हिंदी-सुडील, सुजान, सुघर, सपृत।

४३४—कभी-कभी एक ही शब्द के साथ दो-तीन उपसर्ग भाते हैं. जैसे, निराकरण, प्रत्युपकार, समालाचना, समिन्याहार (भाव प्रवा)।

४३५—सम्कृत शब्दों में कोई-कोई विशेषण थीर अव्यय भी उपसर्गों के समान व्यवहृत होते हैं। इनका यहाँ उल्लेख करना आवश्यक है. क्योंकि ये बहुधा स्वतंत्र रूप से उपयोग में नहीं आते।

स्र-अभाव, निषंध; जैसे, श्रगम, श्रज्ञान, श्रधर्म. श्रनीति, श्रतीकिक, स्रव्यय ।

म्बरादि शब्दों के पहले ''झ' के स्थान में ''झन्'' हो जाता हैं धीर ''श्रन्'' के ''न्'' में धागे का स्वर मिल जाता है। उदा०— धनन्तर, घनिष्ट, धनाचार, धनादि, धनायास, धनेक।

हि॰-धजूत, धजान, धटल, धथाह, धलगा

**अधर —**नीचे; उदा०—ग्रधोगति, श्रधोमुख, श्रधोभाग, श्रथ:पतन, श्रधस्तता

श्रंतर् — भीतर; उदा० — श्रंत.करण, अंत.स्थ, अंतर्दशा, अंतर्भान, श्रंतभीव, श्रंतवेदी। **ग्रमा--**पासः; उदा०--- प्रमात्यः, धमावास्याः।

ग्रालम्—सुंदर; उदा०—प्रलंकार, प्रलंकत, प्रलंकति । यह प्रव्यय बहुधा क (करना) धातु के पूर्व प्राता है।

स्प्राविर् —प्रकट, बाहर; उदा०—म्प्राविभीव, म्राविष्कार।

द्ति-ऐसा, यह . उदा०-इतिवृत्त, इतिहास, इतिकर्त्तव्यता।

स्॰—"इति" शब्द हिंदी में बहुधा इसी अर्थ में स्वत त्र शब्द के समान भी शाता है (ग्रं॰—२२७)।

कु (का. कद)—बुरा; उदाः —कुकर्म. कुरूप, कुशकुन, कापुरुष, कदाचार:

हि०—कुचाल, कुठार, कुडाल, कुढंगा, कपृत।

चिर-बहुत: उदा०-चिरकाल, चिरं जीव, चिरायु!

तिरम्—तुच्छ ; उदा०—तिरस्कार, तिरोहित ।

न-ग्रभावः इदा०--नत्तत्र, नग्, नपुंसक, नास्तिकः।

नाना-वहुत, खदा०-नानाह्रप, नानाजाति।

सू॰--हिंदी से 'नाना" बहुधा स्वतंत्र शब्द के समान प्रयुक्त होता है।: जैसे, "लागे विटय मनोहर नाना (राम॰)।

पुरम् —मामनं, भ्रागं ; जैसे, पुरस्कार. पुरश्चरण, पुराहित ।

पुरा-पहले . जैसं पुरातन्त, पुरातन . पुरावृत्त ।

पुनर् -- फिर, जैसे, पुनर्जन्म, पुनर्विवाह, पुनरुक्त ।

प्राक्-पदले का; जैसे प्राक्षधन, प्राक्स, प्राक्तन।

मातर् — मवेरं ; जैसे. प्रातःकाल, प्रातःस्नान, प्रातःस्मरम ।

प्रादुर् - प्रकट ; जैसे प्रादुर्भाव ।

वहिर् — बाहरः जैसे, बहिद्वरि, बहिष्कारः।

स—सहित; जैसे, सगोत्र, सजातीय, सजीव, सरस, सावधान.

सफ्छ (हि०—सुफ्छ)।

#### (३८२)

हिंदी-सचेत, सबेरा, मलग, महेली, साढ़े (सं०-सार्छ), इलादि।

सत्- प्रच्छा ; जैसे, सज्जन, मत्कर्म, सत्पात्र, सद्गुर ।

सह--माथ; जैसे, महकारी, सहगमन, सहज, महचर, महानुभृति, सहोदर।

स्व--- प्रपना, निजी, उदा०--खतंत्र, खदेश, खधर्म, खभाव, म्बभाषा, खराज्य, खरूप।

स्वयं--खुद, श्रपने भाप; जैसे, म्वयं-भू, स्वयंवर, म्वयं-सिद्ध, म्वयं-सेवक।

सू० — कृ श्री भू ( संस्कृत ) धातुश्री के पूर्व कई शब्द — विशेषकर संज्ञाएँ श्रीर विशेषण — ईकारांत श्रव्यय होकर श्राते हैं; जैसे, स्वीकार, वर्गीकरण, वशीकरण, द्ववीभूत, फलोभूत, भसीभूत, वशीभत, समीकरण।

# (ख) हिंदी उपसर्ग

ये उपसर्ग बहुधा सस्कृत उपसर्गों के अपभ्रंश हैं और विशेष-कर तद्भव शब्दों के पूर्व आते हैं।

स्त्र = प्रभाव, निषेध; उदा०---अचेत, प्रजान, श्रवाह, श्रवेर, प्रजान।

अपवाद—संस्कृत मे स्वरादि शब्दों के पहले अ कं स्थान में अन् हो जाता है, परंतु हिंदी में अन व्यंजनादि शब्दों के पूर्व आता है; जैसे, अनिगनती, अनिथेरा (कुं०), अनिथन, अनिभल (राम०), अनमोल, अनहित (राम०)।

स ॰---(१) अनुरा, अनेखा और अनेसा शब्द संस्कृत के अपअंश जान पढ़ते हैं जिनमें अनु अपसर्ग आया है।

(२) कमी-कमी यह प्रत्यय भृत से लगा दिया जाता है जैसे श्रकोष, भवपतः। अध-(सं०-मर्द्ध) = भाषा; चदा०--मधकवा, भषपई, अधपका, भषमरा, भषसेरा।

सू --- "अध्रा" शब्द "अध + पूरा" का अपअंश जान पढ़ता है।

उन (सं० ऊन) — एक कम; जैसे बन्नोम, बन्तीम, बनचास उनमठ, उनहत्तर, बन्नासी।

ऋषे (सं०—भ्रव) = हीन, निषेध, इत्यादि उदा०—धौगुन, धौषट, ग्रीदसा, भौडर, ग्रीसर।

दु (सं०-दुर्) = बुरा, हीन, बदा०-दुकाल (राम०), दुवला।

नि (सं०—निर्) = रहित; उदा०—निकम्मा. निखरा, निहर, निधड़क, निरागी, निहत्या। यह प्रत्यय उद्किं खालिम' (= शुद्ध), शब्द मे व्यर्थ ही जोड दिया जाता है; जैसे, निखालिस।

बिन (स०—विना) = निषंध, श्रभाव, इत्यादि; उदा०— बिनजानं, बिन-बेाया, बिन-ब्याहा।

भर = पूरा, ठीक ; उदा०—भरपेट, भर-देंाड़ ( शकु० ), भरपूर, भरमक, भरके स

# (ग) उद्दे उपसर्ग।

ग्राल ( घ्र० ) = निश्चित; उदा०-ग्रलगरज ग्रलबत्ता, । रेन ( घ्र० ) = ठोक, पूरा; उदा०—एंनजवानी, ऐनवक्त । मू०—यह उपसर्ग हिंदी ''मर'' का पर्यायवाची हैं।

कम = थेड़ा, हीन, उदा०—कमउम्र, कमकीमती, कमजोर, कमबख्त, कमहिम्मत।

सू०—कभी-कभी यह उपसर्ग एक-दो हिंदी शब्दों मे लगा हुन्ना मिलता है: जैसे, कमसमक, कमदाम ।

खुश = प्रच्छा ; उदा०--खुशबू, खुशदिल, खुश-किस्मत ।

गैर ( भ्र०--गैर )= भिन्न, विरुद्ध; उदा०--गैरमनकूला, गैर-मुल्क, गैरवाजिब, गैरसरकारी।

सू०--- "वगैरह" शब्द में "व" (धीर) समुखय-वोधक है और "गैरह" "गैर" का बहुवचन है। इस शब्द का श्रर्थ है "भीर दूसरे।"

द्र = में : उदा०-दरश्रसल, दरकार, दरखास्त. दर इकीकत ।

ना-प्रभाव (सं०-न); उदा०-नाउम्मेद, नादान, नाप-सन्द. नाराज. नालायक, नासाज।

फ़ी ( बः )—मे, पर ; जैसे, फिलहाल (फ़ी + बल + हाल) = हाल मे, फी ब्यादमी।

द्ध = ग्रांर. मे, श्रनुसार; उदा०—वनाम, व-इजलाम, वदस्तूर, वदीलत ।

बद् = बुरा, उदा०-वदकार, वदिकस्पत, बदनाम, बदफैल, बदवू, वदमाश. बदराह (सत०), बदहजमी, हत्यादि।

बर = ऊपर . उदा० -- बरखास्त, बरदाश्त, बरतरफ, बरवक्त, बराबर ।

बा = साथ. उदा०-वाजावता, वाकायदा, वातमीज।

बिल ( भ्र० ) = साथ ; उदा० — बिलकुल, बिलमुकता ।

बिला ( ग्र०) = बिना; उदा०—बिलाकुसूर, विलाशक।

बे = बिना: उदा०—बेईमान, बेचारा (हि०-विचारा), बेतरह, बेवकूफ, बेरहम ।

सृ - - यह उपसर्ग बहुषा हिंदी-राब्दों में भी लगाया जाता है जैसे, बेकाम. बेर्षन. बेजोड़. बेमन, बेडौल, बेसुर। ''वाहियात'' ग्रीर ''फुज्ल' राब्दों के साथ यह उपसर्ग भूल से जोड़ दिया जाता है; जैसे. बे-बाहियात बेफुज्ल । ला (घ०) = बिना, धभाव, उदा०—साचार, सावारिस. साजवाब, सामजहब, इत्यादि।

सर= मुख्य; उदार-सरकार, सरताज (हिं०-सिरताज), सरदार, सरनाम (हि०-सिर-नामा), सरखत, सरहद।

हि०-सरपञ्चम।

हम-साथ, समान ; बदा०-हमबम्र, हमदर्दी, हमनाम हमराह, हमवजन ।

हर--प्रत्येक; ग्दा०--इररोज, इरमाहः, इरचीज इरसास, इर-तरह।

[स्०-इस उपसर्ग का उपयोग हिंदी शब्दों के साथ अधिकता से होता है; जैसे, हरकाम, हरवड़ी, हरबार, हरदिन, हर एक, हर कोई।]

# (घ) ख्रॅंगरेजी उपसर्ग

सब-ग्रधीन, भीतरी; उदा०-सब-इंस्पेक्टर, सब-रजिस्ट्रार, सब-जज, सब-ग्राफिस, सब-कमेटी।

हिन्दों में श्रॅगरेजी शब्दों की भरती श्रभी हो रही है; इसलिए श्राज ही यह बात निश्चय-पूर्वक नहीं कही जा सकती कि
चस भाषा से श्रायं हुए शब्दों में से कैं। नसे शब्द रूढ़ श्रीर
कै। सभी इस विषय के पूर्ण विचार की श्रावश्यकता भी नहीं है, इसलिए हिंदी व्याकरण का यह भाग इस समय
श्रभूरा ही रहेगा। उपर जी उदाहरण दिया गया है वह श्रॅगरेजी
उपसर्गों का केवल एक नमूना है।

े [सू०--इस अध्याय में जो उपसर्ग दिये गये है उनमे कुछ ऐसे हैं जो कभी-कभी स्वतंत्र शब्दों के समान भी प्रयोग में आते हैं। इन्हें उपसर्गों में सम्मिक्तित करने का कारण कैवल यह है कि जब इनका प्रयोग उपसर्गों के समान होता है तब इनके अर्थ अथवा रूप में कुछ अतर पड़ जाता है। इस प्रकार के शब्द हति, स्वयं, सर, बिन, भर, कम, आदि हैं।]

िटी॰--राजा शिवप्रसाद ने अपने हिंदी-म्याकरण में प्रस्थय, अञ्चय, विभक्ति और उपसर्ग, चारों की स्पत्तर्ग माना है; परंतु उन्होंने इसका कोई कारण नहीं लिखा भीर न उपसर्ग का कोई लक्षण ही दिया जिससे उनके मत की पुष्टि होती । ऐसी अवस्था में हम उनके किये वर्गीकरण के विषय में कुछ नहीं कह सकते । भाषा-प्रभाकर में राजा साहब के मत पर श्राचेप किया गया है: परंत लेखक ने अपनी पुरतक में संस्कृत-उपसर्गों को छे।ड़ और किसी भाषा के अपसर्गों का नाम तक नहीं लिया। उद्-अपसर्ग तो भाषा-प्रभाकर में आ ही नहीं सकते, क्योंकि लेखक महाशय स्वयं लिखते है कि 'हिंदी में वस्तुतः पारसी. अरबी भादि शब्दों का प्रयोग कहाँ !' पर संबंधसूचकों की तालिका में "बढले" शब्द न जाने उन्होंने कैसे जिख दिया ? जो हो, इस विषय में कक कहना ही व्यर्थ है, क्योंकि उपसर्गयुक्त उर्द्श शब्द हिंदी में आते हैं। हिंदी-उपसर्गों के विषय में भाषा-प्रभावर में केवल इतना ही जिला है कि "स्वतंत्र हि दी-शब्दों में उपसर्ग नहीं लगते हैं।'' इस उक्ति का खंडन इस अध्याय में दिये हुए उदाहरणों से हो जाता है। भट्टजी ने अपने व्याकरण में उपसर्गों की तालिका दी है, परंतु उनके श्रर्थ नहीं समसाये, यद्यपि प्रत्ययों का अर्थ उन्होंने विस्तारपूर्वक लिखा है। उन दीनों पुस्तकों में दिये हुए उपसर्ग के लक्षण न्याय-संगत नहीं जान पडते ।

नीसरा श्रध्याय ।

संस्कृत प्रत्यय।

(क) संस्कृत कृदंत।

स्त्र (कर् वाच्क )—
चुर् (चुराना )—चेर चर् (चलना )—चर (दूत )
दीप् (चमकना )—दीप दिव् (चमकना )—देव
नद् (शब्द करना )—नद धृ (धरना )—धर (पर्वत )
सृप् (सरकना )—सर्प बुध् (जानना )—बुध
ह (इरना )—इर स्ट (चाइना )—स्तर

व्यध् ( मारना )- व्याघ प्रह ( पकड़ना )--प्राह रम् (क्रोड़ा करना )---राम (भाववाचक)-कुष् (कोष करना)—कोध कम (इच्छा करना)--काम खिद् ( उदास द्वीना) — खेद चि (इकट्टा करना)---(सं)चय मुहू ( अचेत होना )--मोह जि (जीतना)—जय नी ( त्रे जाना )---नय रु ( शब्द करना )---रव ख्रक (कर्नुवाचक)---नृत्—नर्तक कु --कारक गै--गायक पू ( पवित्र करना )--पावक युज् (जाड़ना)--याजक दा --दायक लिख्—लेखक तृ (तरना)—तारक मृ ( मरना ) - मारक पठ्—पाठक नी---नायक पच्-पाचक

स्रत्—इस प्रत्यय के लगाने से (संस्कृत मे) वर्तमानकालिक कृदत वनता है, परंतु उसका प्रचार हिंदी मे नहीं है। तथापि जगत्, जगती, दमयंती भ्रादि कई संज्ञाएँ मूज कृदंत हैं।

स्नन (कर्नु वाचक)—
नंद (प्रमन्न होना)—नंदन मद् (पागल होना)—मदन
रम्—मरण श्रु—श्रवण
रू—रावण मुद्द्—मोहन
सुद्(मारना)—(मधु) सूदन साध्—साधन

#### पू--पावन

भाववाचक )— सह्—सहनशी शी(सीना)—शयन भू—भवन म्था—स्थान

```
( ३८८ )
```

```
मृ—मरण रच्-रचण
पाल्-पालन
भुज्—भाजन
                       हु (होम करना)--हवन
(करग्र-वाचक)
नी---नयन
                                 भू --- भूषण।
                चर्--चरण
या—यान
                वहू-वाहन
श्रना (भाववाचक)-
विद् (चेतना)—वेदना रच्—रचना
घट् ( होना )--घटना तुल्-तुलना
                       प्र + अर्थ--प्रार्थना
सुच - सूचना
बंद--वंदना
                        भ्रा + राध्-श्राराधना
श्रव + हेल (तिरस्कार करना) गवेष (खोजना)-गवेषणा
        — श्रवहेलना
स्रनीय (योग्यार्थक)---
हशू--दर्शनीय
                          स्मृ-स्मरगीय
रम्-रमग्रीय
                          वि + चर्—विचारग्रीय
                          मन्--माननीय
भा + ह---भादरणीय
कु-क्राणीय
                          शुच्-शोचनीय
सू०-हिंदी का 'सराहनीय' शब्द इसी श्रादरा पर बना है।
आ (भाववाचक)---
इष् (इच्छ)—इच्छा कथ्—कथा गुह् (छिपना)—गुहा
पूज्-पूजा कीड्-कीड्रा चित्-चिता
व्यय्—व्यथा शित्त्—शिक्षा तृष्—तृषा
ग्रस् (विविध ग्रर्थ मे ) --
सृ (चलना)-सरस्
                            वच् (बालना)--वचर
तम् (खेद करना)-तमस्
```

तिज् (टेना)--तेजस् पय् (जाना)--पयस्
श्ट (सताना)--शिरस् व ् (जाना)--वयस्
श्ट (जाना)--उरस छंद्(प्रसन्न करना)--छंदस्

[स्०—हन शब्दों के अत का स् अथवा इसीका विसर्ग हिंदी में आनेवाले संस्कृत सामासिक शब्दों में दिखाई देता है; जैसे, सरसिज, तेज:पुंज, पयोद, छंदःशास्त्र, इत्यादि। इस कारण से हि दी व्याकरण में इन शब्दों का मूळ रूप बताना आवश्यक है। जब ये शब्द स्वतंत्र रूप से हिंदी में आते हैं तब इनका अन्य स् छोड़ दिया जाता है और ये सर, तम, तेज, पय, आदि अकारांत शब्दों का रूप प्रहण करते हैं।]

स्राजु (गुणवाचक)---

दय्—दयालु, शी (सोना)—शयालु।

द्र-(कर्तृत्राचक)---

ह—हरि, कु—कवि।

द्वन् —इस प्रत्यय के लगाने से जो (कर्ण वाचक) संज्ञाएँ बनती हैं उनकी प्रथमा का एकवचन ईकारांत होता है। हिंदी मे यही ईकारांत रूप प्रचलित है, इसलिए यहाँ ईकारांत ही के उदाहरण दियं जाते हैं।

त्यज् (ह्रोडना)—स्यागी। दुष् (भृतना)—होषी। युज्— योगी। वद् (बोलना) = वादी। द्विष् (वैर करना)—द्वेषी। दप + कृ—दपकारी। सम् + यम्-संयमी। सह + चर = सहचारी।

#### इस्—

युत् (चमकना)--ज्योतिस्, हु-हिवस्।

| सू०-- अस् प्रत्यय के नीचेवाली सूचना देखा।

द्रुरत्यु-(याग्यार्थक कर्ववाचक)-

सह--सहिष्णु। वृध् (बढ़ना)-वधिष्णु।

''स्थाग्रु'' धीर ''विष्णु'' में केवल ''नु'' प्रत्यय हैं ; ग्रीर जिष्णु मे ष्णु प्रत्यय है। नुग्रीर ष्णु प्रत्यय इष्णु के शेष भाग हैं। उ (कर वाचक)—
भिच् — भिच्च । इच्छ — इच्छु (हितेच्छु)। साध्-साधु
उक (कर वाचक)—
भिच्च — भिच्चक, हन (मार डालना)—घातुक।
मू—मातुक, कम्—कामुक।
उर् (कर वाचक)—
भाम (चमकना)—भामुर। भंज (दृटना)—भंगुर।
उर् (विविध प्रर्थ मे)—
चच् (कहना; देखना)—चच्चम्। ई (जाना)—ग्रायुस्।
यज् (पूजा करना) —यजुस् (यजुवेद)। वप् ( उत्पन्न करना) वपुस्। धन् ( शब्द करना)—धनुस्।

त-इस प्रत्यय के योग से भूतकालिक ऋदंत बनते हैं। हिदी मे इनका प्रचार श्रधिकता से हैं।

| गम्-गत       | भू-भूत     | क्र−कृत         |
|--------------|------------|-----------------|
| मृ–मृत       | मद्-मत्त   | जन्-जात         |
| इन्–इत       | च्यु-च्युत | ख्यात-ख्यात     |
| त्यज्—त्यक्त | श्रु–श्रुत | षच्-डक          |
| गुह्–गूढ़    | सिध्–सिद्ध | रुप_–रुप्त      |
| दुष्–दुष्ट   | नश्—नष्ट   | <b>दश्−दष्ट</b> |
| विद्–विदित   | कथ्-कथित   | मह-गृहीत        |

(भ्र) त के बदले कहीं-कही न वा गा होता है।

ली (लगना)-लीन क्र (फैलाना)-कीर्य (सकीर्य) जृ (वृद्ध होना)-जीर्य वद्+ विज्-उद्विग्न खिद्-खिन्न हा (छोड़ना)-हीन ध्रद् (खाना)-मन (भा) किसी-किसी घातुओं में त भीर न दोनों प्रखयों के लगने से दो-दो रूप होते हैं।

पूर-पूरित, पूर्ण, त्रा-त्रात, त्राण।

(इ) त के स्थान में कभी-कभी क, म, व द्याते हैं।

ग्रुष ( सूखना )= ग्रुष्क, चै-चाम, पच्-प∓व ।

ता (तृ)—( कत्तु वाचक )—

मूल प्रत्यय र है, परंतु इस प्रत्यथवाले शब्दो की प्रथमा के पुल्लिग एक बचन का रूप ताकारांत होता है, श्रींर वही रूप हिदी मे प्रचित्तत है। इमिलिए यहाँ ताकारांत उदाहरण दिये जाते हैं।

नी-नेता श्रू-श्रोता दा-दाता वच-वक्ता जि-जेता मृ-भर्ता भुज्-भोक्ता ह-हर्त्ता क्र-कर्ता

िसू०-इन शब्दों का स्त्रीलिंग बनाने के लिए (हिंदी में ) तृ प्रत्ययांत शब्द में ई लगाते हैं ( ग्रं०-२७६ इ )। जैसे, ग्रंथकर्त्री, धात्रो, कवियत्री। ]

तठ्य (याग्यार्थक)--

भू–भत्रितव्य क्र-कर्तव्य

ज्ञा-ज्ञातन्य

दृश्--द्रष्टव्य श्रु-श्रोतव्य

दा-दातव्य

पठ -पठितव्य वच्-बक्तव्य

ति (भाववाचक)---

क्र-कृति प्री-प्रीति शक्--शक्ति

री–रीति स्था-स्थिति स्मृ—स्मृति ५ प्र ) कई-एक नकारांत थ्रीर मकारांत धातुओं के ग्रंत्याचर का

लोप हो जाता है, जैसे,

मन्-मति, चण्-चति, गम्-गति, रम्-रति, यम्-यति।

( आ ) कही-कही सधि के नियमों से कुछ रूपांतर हो जाता है। बुध ्-बुद्धि, युज्-युक्ति, सृज्-सृष्टि, दश्र्-स्षि, स्था-स्थिति। (इ) कही-कहीं ति के बदले नि आती है।
हा-हानि, ग्लै-ग्लानि, इत्यादि।
च (करणवाचक)-नी-नेत्र, श्रु-श्रोत्र, पा--पात्र, शास्-शास्त्र।
धस्-धस्त्र, शस्-शस्त्र, चि-चेत्र।

(ई) किसी किसी घातु में त्र के बदले इत्र पाया जाता है।
खन-खनित्र, पृ--पित्र, चर्-चरित्र।
जिस (निवृत्ति के धर्थ में)-कु-कृत्रिम।

न (भाववाचक)---

यत् ( दपाय करना )-यत्न स्वप्-स्वप्न प्रच्छ-प्रश्न यज्-यज्ञ याच्-याच्चा तृष्-तृष्णा मन् ( विविध धर्थ में )--

हा-हाम क्र-कर्म सि(बाँधना)-सीमा धा-धाम छद् (छिपाना)-छदा चर्-चर्म बृह्-ब्रह्म

[सू॰—जपर लिखे थकारात शब्द 'मन्' प्रत्यय के न्का छोप करने से बने हैं। हिंदी में मूछ न्य जनांत रूप का प्रचार न होने के कारगा प्रथमा के एकवचन के रूप दिये गये हैं।]

#### मान--

यह प्रत्यय प्रत् के समान वर्त्तमानकालिक कृदत का है। इस प्रत्यय के योग से बने हुए शब्द हिंदी में बहुधा संक्रा प्रथवा विशेषण होते हैं।

यज्—यजमान वृत्—वत्मान वि + रज्—विराजमान विद्—विद्यमान दीप्—देदीप्यमान ज्वल् — जाज्वल्यमान [ स्०—इन शब्दों के अनुकरश पर हिंदी के ''बलायमान'' श्रीर ''शोभाषमान'' शब्द बने हैं ।

य (योग्यार्थक)—

कु—कार्य त्यज्⊸त्याज्य वध्<sub>−वध्य</sub>

पठ-पाठ्य वच्-बाच्य वाक्य

चम् - चम्य गम्-गम्य गद्(बोलना)-गद्य

वि + धा-विधेय शास् -शिष्य पद् -पद्य

खाद्र-खाद्य दश्-दश्य सहं - सह

या (भाववाचक)—

विद्---विद्या चर्-चर्या छ-क्रिया

शी-शब्या सृग्-सृगया सम् + अस् -समस्या

र् (गुणवाचक)---

नम्-तम्र, हिस् ( मार डालना )-हिस्।

ह (कर्तृवाचक )--

दा-दारु, मि-मेरु

वर (गुण्वाचक )-

भाम –भास्वर, स्था-स्थावर, ईश् –ईश्वर, नश्र–नश्वर ।

स्+स्रा ( इच्छा-बोधक )---

पा (पीना)-पिपासा कु (करना)-चिकीर्षा

ज्ञा (जानना)-जिज्ञासा कित् (चंगा करना)-चिकित्सा

लल् (इच्छा करना)-लालसा मन् (विचारना) मीमांसा।

# ( ख ) संस्कृत-तद्धित

स्र ( प्रपत्यवावक )--

रघु—राघव कश्यप-काश्यप कुरु-कीरव पाण्डु-पाण्डव पृथा-पार्थ सुमित्र—सौमित्र,

पाण्डु-पाण्डव पृथा-पाथ सुामत्र-सामत्र, पर्वत-पार्वती (स्रो०) दुहित-दौहित्र वसुदेव-वासुदेव

```
( गुग्वाचक )-
   शिव—शैव विष्णु—वैष्णव चंद्र—चांद्र(मास, वर्ष)
   मनु-मानव पृथिवी-पार्थिव व्याकरण-वैयाकरण
                       लिग
                    निशा—नैश सूर—सीर
   (जाननेवाला)
   (भाववाचक)-
   इस धर्य मे यह प्रत्यय बहुधा श्रकारात, इकारांत श्रीर उका-
रांत शब्दों में लगता है।
   कुशल-काशल पुरुष-पौरुष मुनि-मीन
   शुचि--शौच लघु-- लाघत गुरु---गीरव
                   युवन्---यौवन
   श्रक (उसकी जाननेवाला )-
   मीमांसा-मीमांसक, शिचा-शिचक।
    आमह ( उसका पिता )-
    पितृ-पितामह, मातृ-मातामह।
    इ ( उसका पुत्र '---
    दशरथ-दाशरथ (राम), मरुत्-मारुति (इनुमान्)।
    इक ( उसका जाननेवाला )---
    तर्क-तार्किक, धलंकार-धालकारिक, न्याय-नैयायिक,
    वेद---वैदिक।
    ( गुग्रवाचक )---
    वष'---वाषिक
                           मास---मासिक
                           लोक--लीकिक
    दिन-दैनिक
                         धर्म---धार्मिक
    इतिहास—ऐतिहासिक
                           नै।---नाविक
    सेना--सैनिक
    मनस_—मानसिक
                           पुराश---पाराशिक
```

समाज--सामाजिक

शरीर--शारीरिक

समय-सामयिक

तत्काल--तात्कालिक

धन---धनिक

ष्प्रध्यातम-प्राध्यातिमक

प्रधिदेव-प्राधिदैविक

इत (गुणवाचक)--

पुष्प--पुष्पित फल--फलित दुःख--दुःखित

कंटक - कंटकित कुसुम - कुसुमित पल्लव-पल्लवित

हर्ष-हर्षित धानंद-धानंदित प्रतिबिंब-प्रतिबिवित

पुलक---पुलकित

इन् ( कर्तृवाचक )---

इस प्रत्ययवाले शब्दों की प्रथमा के एकवचन मे न का लोप होने पर ईकारान्त रूप हो जाता है। यही रूप हिदी में प्रचलित है; इसलिए यहाँ इसी के उदाहरण दिये जाते हैं। यह प्रत्यय बहुधा स्मकारांत शब्दों मे लगाया जाता है।

शास्त्र--शास्त्री हल--हली तरंग--तरंगिणी (स्त्री०)

धन-धनी अर्थ--अर्थी (विदार्थी) पत्त-- पत्ती

क्रोध--क्रोधी योग-योगी सुख--सुखी

इस्त-इस्ती पुष्कर-पुष्करियों (छी०) दंत-दंती।

इन--यह प्रत्यय फल, मल धीर वह में लगाया जाता है।

फल--फिलन, मल--मिलन, वर्द्ध--बिहिंग्य (मोर)। बिहिंग्य

शब्द का रूप वर्डी भी होता है।

( भ्र ) ग्रधि—ग्रधोन,

प्राच् (पहले)--प्राचीन,

धर्वाच (पीछे)-धर्वाचीन, सम्यच् (भली भॉति)-समीचीन

इम ( गुणवाचक )---

धप्र-धप्रिम, धंत-धंतिम, पश्चात्-पश्चिम।

```
द्मा (भाववाचक)-
 महत्-महिमा
               गुरु–गरिमा त्रघु––त्रघिमा
                    श्ररुण-श्ररुणिमा नील-नीलिमा
 रक्त-रक्तिमा
 इय (गुणवाचक)
 यज्ञ-यज्ञिय, राष्ट्र---राष्ट्रिय, चत्र---चत्रिय।
 इल (गुणवाचक)
 तुंद-तुंदिल (हिं० तेांदल), पंक-पंकिल, जटा-जटिल, फोन-फोनिल।
  इष्ठ (श्रेष्ठता के अर्थ मे )
  बली—बलिष्ठ, स्वादु—स्वादिष्ठ, गुरु—गरिष्ठ, श्रं यस्—श्रेष्ठ।
  ईन (गुणवाचक)—
  कुल-कुलीन
                  नव----नवीन
                                 शाला---शालीन
  ब्राम-प्रामीय
               पार---पारीशा
  ईय ( संबंधवाचक ,---
  त्वन्---त्वद्वीय
                              तद्-तदीय
  मत्---मदोय
                             भवत--भवदीय
                             पाश्चिन--पाश्चिनीय
  नारह---नारहीय
अ ) स्व, पर धीर, राजन में इस प्रत्यय के पूर्व कु का धागम होता
    है। जैसे, खकीय, परकीय, राजकीय।
  उल ( संबंध-वाचक )---
  मात्-मातुल ( मामा )।
  एय ( धपत्यवाचक )-
  विनता--वैनतेय
                    कृत्तो-कीन्तेय गंगा-गांगय
  भगिनी-भागिनेय मृकंडु-मार्कण्डेय
                                       राधा--राधेय
  (विविध अर्थ में )-
  ध्रमि--श्राम्रेय
                               पुरुष-पीरुषेय
  पथिन-पाधेय
                               भतिथि--भातिथेय
```

क ( अनवाचक )-पुत्र-पुत्रक, बाल-बालक, बृच-बृचक, नी-नीका (स्त्री०) । ( समुदाय-वाचक )---पंच--पंचक सप्त-सप्तक. कट (विविध प्रर्थ मे )-यह प्रत्यय कुछ उपसर्गी में लगाने से यं शब्द बनते हैं-संकट, प्रकट, विकट, निकट, उत्कट। कल्प ( उनवाचक )-क्रमारकल्प, कविकल्प, मृतकल्प, विद्वत्कल्प। चितु ( धनिश्चयवाचक )---कचित्, कदाचित्, किंचित्। ठ (कत्तृ वाचक)---कर्मन्-कर्मठ, जरा-जरठ। तन (काल-संबंधवाचक)---सदा (सना)--सनातन, पुरा-पुरातन, नव-नूतन, प्राच्-प्राक्तन, थ्रदा-भ्रदातन । तस (रीतिवाचक) प्रथम-प्रथमतः, स्वतः, डभयतः, तत्त्वतः, श्रंशतः। त्य ( संबंधवाचक )---द्विषा—दाविणात्य पश्चात्--पाश्चात्य नि---नित्य ध्रमा--- श्रमात्य ग्रत्र -- प्रत्रत्य तत्र---तत्रत्य

[ स्०—पाश्चिमात्व और पैवांख शब्द इन शब्दों के अनुकरण पर हिं दी में प्रचलित हुए हैं। पर में अशुद्ध हैं।]

```
( ३६८ )
```

```
ज ( श्वानवाचक )---
 यद्—यत्र, तद्—तत्र, सर्वत्र, धन्यत्र, एकत्र ।
 ता (भाववाचक)---
 गुरु-गुरुता लघु-लघुता कवि-कविता
 मधुर--मधुरता सम--समता प्रावश्यक--प्रावश्यकता
 नवीन---नवीनता विशेष---विशेषता ।
 (समूहवाचक)-
 जन--जनता, प्राम-प्रामता, वंधु--नंधुता, महाय-सहायता।
      "सहायता" शब्द हिदी में केवल भाववाचक है।
त्व (भाववाचक)---
      गुरुत्व
                           ब्राह्म ग्रत्व
                           मतीत्व
      पुरुषत्व
                           बंधुत्व
      राजत्व
था (रीतिवाचक)
     तद्—तथा
                       यद्---यथा
     सर्वधा
                           प्रन्यथा
     वृथा
दा (कालवाचक)---
सर्व - सर्वदा, यद् - यदा, किम् - कदा, सदा।
धा (प्रकारवाचक) -
द्वि-द्विधा, शत-शतधा, बहुधा।
धेय (गुणवाचक)--
नाम---नामधेय, भाग--भागधेय।
म (गुणवाचक)---
मध्य-मध्यम, धादि-धादिम, धधस्-धधम, दु (शाखा)-दुम।
```

```
मत् (गुणवाचक) -
    श्रीमान्
                     मतिमान
                                       बुद्धिमान्
                                       गामती(स्री०)
    प्रायुप्मान्
    धीमान् ।
                  'बुद्धिवान्' शब्द म्रशुद्ध है।
   िसू०-मत् (मान्) के सदृश वत् (वान्) प्रत्यव है जो आगे
लिखा जायगा।
    मय ( विकार धीर व्याप्ति के अर्थ में )---
    काष्ठमय, विष्णुमय, जलमय, मांसमय, तेजोमय।
    माज-नाममात्र, पलमात्र, लेशमात्र, चणमात्र।
    मिन्-( कर्तृवाचक )-
    ख-खामी, वाक -वाग्मी (वक्ता)।
    य-( भाववाचक )-
    मधुर-माधुर्य चतुर-चातुर्य पंडित-पांडित
    विगाज - वा गिज्य स्वस्य - स्वास्थ्य अधिपति - श्राधिपत्य
    धीर--धैर्य
                    वीर---वीर्य ।
    ( ग्रपत्यवाचक, संबंधवाचक )---
    शंडल —शांडिल्य पुलस्ति —पीलस्त्य दिति —दैत्य
    जमदग्नि-जामदग्न्य चतुर्मास -चातुर्मास्य (हि० चैामासा)
                      मूल--मूल्य
                                   तालु – ताल व्य
    धन--धान्य
                      प्राम--प्राम्य श्रंत--श्रंत्य
     मुख-- मुख्य
     र -(गुणवाचक) -
     मधु—मधुर
                   मुख—मुखर
                                      क्रंज--क्रंजर
     नग—नगर पांडु—पांडुर
     स (गुणवाचक)---
     वत्स--- बरसस्त शीत--- शीतल
                                      श्याम--श्यामल
     मंजु-मंजुल मांस-मांसल
```

लु (गुणवाचक)-

श्रद्धालु, दयालु, कृपालु, निद्रालु ।

व ( गुग्रवाचक )-

केश—केशव (सुन्दर केशवाला, विष्णु ), विषु (समान )— विषुव (दिन-रात समान होने का काल वा वृत्त), राजी (रेखा)— राजीव (रेखा में बढ़नेवाला, कमल), श्रर्णस (पानी)-श्रर्णव (समुद्र)।

#### वत् (गुणवाचक)-

यह प्रत्यय ध्यकारांत वा ध्याकारांत संज्ञान्नों के पश्चात् ध्याता है। धनवान्, विद्यावान्, ज्ञानवान्, गुणवान्, रूपवान्, भाग्य-वती (स्त्री०)।

(भ्र) किसी-किसी सर्वनामें। मे इस प्रत्यय की लगानं से भ्रानिश्चित संख्यावाचक विशेषण बनते हैं।

यद्-यावत्, तद्-तावत्।

(मा) यह प्रत्यय ''तुल्य" के मर्थ में भी म्राता है भीर इससे क्रिया-विशेषण बनते हैं!

मातृवत्, पितृवत्, पुत्रवत्, भ्रात्मवत्।

वल (गुग्रवाचक)--

कृषीवल, रजखला (स्त्रो०), शिखावल (मयूर), दंतावल (हाथी) ऊर्जखल (बलवान)।

### विन् (गुणवाचक)---

तपस्—तपस्वी यशस्—यशस्वी तेजस्—तेजस्वी माया—मायावी मेघा—मेघावी पयस्—पयस्विनी (स्तीट, दुधार गाय)

ठ्य (संबंधवाचक)---

पितृव्य (काका) भ्रातृव्य (भतीजा)।

श (विविध धर्म मे)— राम—रामश, कर्क—कर्कश। श: (रीविवाचक)—

क्रमशः, **यचरशः, शब्द**शः, बल्पशः, कोटिशः ।

सात् (विकारवाचक)---

भसा—भसासात्,

अमि-अभिसात्,

जल-जलसान्,

भूमि--भूमिसात्।

[ स्०-ये शब्द बहुधा होना या करना किया के साथ बाते हैं।]

[ सु॰—हिंदी भाषा दिन-दिन बढ़ती जाती है और उसे अपनी वृद्धि के लिए बहुधा सरकृत के शब्द और बनके साथ उसके प्रत्यय लेने की आवश्यकता पढ़ती है; इसलिए इस सूची में समय-समय पर और भी शब्दों तथा प्रत्यमें। का समावेश हो सकता है। इस दृष्टि से इस अध्याय को अभी अपूर्ण ही समस्तना चाहिये। तथापि वर्तमान हिंदी की दृष्टि से इसमे प्रायः वे सब शब्द और प्रत्यय आ गये है जिनका प्रचार अभी हमारी भाषा में है।]

४३६ — उपर लिखे प्रत्ययों के सिवा संस्कृत में कई एक शब्द ऐसे हैं जो समास में उपसर्ग श्रयवा प्रत्यय के समान प्रयुक्त होते हैं। यद्यपि इन शब्दों में स्वतंत्र श्रयं रहता है जिसके कारण इन्हें शब्द कहते हैं, तथापि इनका स्वतंत्र प्रयोग बहुत कम होता है। इस-लिए इन्हें यहाँ उपसर्गों श्रीर प्रत्ययों के साथ लिखते हैं।

जिन शब्दों को पूर्व \* यह चिद्व है उनका प्रयोग बहुधा प्रत्ययों ही के समान होता है।

् अधीन—खार्धान, पराधीन, दैवाधीन, भाग्याधीन। अंतर—देशांतर, भाषांतर, मन्वंतर, पाठांतर, अर्थांतर,

स्वित—दुःखान्वित, देश्यान्वित, भयान्वित, क्रोधान्वित, भोडान्वित, होभान्वित । \* अपह—शोकापद्व, दु:खापद्व, सुखापद्व, मानापद्व । अध्यक्ष—दानाध्यत्व, कोशाध्यत्त, सभाध्यत्व । अतीत—कालातीत, गुणातीत, धाशातीत, स्मरणातीत । अनुक्रप—गुणानुक्रव, योग्यतानुक्रव, मति-धनुक्रव ( राम० ), धाज्ञानुक्रव ।

स्र**नुसार**—कर्मानुसार, भाग्यानुसार, इच्छानुसार, समया-नुसार, धर्मानुसार।

स्रिभुख—दिच्छाभिमुख, पूर्वाभिमुख, मरणाभिमुख। स्रर्थ—धर्मार्थ, संमत्यर्थ, प्रोत्यर्थ, समालोचनार्थ। स्रर्थी—धनार्थी, विद्यार्थी, शिचार्थी, फनार्थी, मानार्थी। \* स्रर्ह्—पूजार्ह, दंढार्ह, मानार्ह, विचारार्ह। स्राक्रांत—रागकांत, पादाकांत, विताकांत, चुधाकांत, दु:खाकांत।

स्रातुर—प्रेमातुर, कामातुर, चितातुर।
स्राकुल—चिताकुल, भयाकुल, शोकाकुल, प्रेमाकुल।
स्राचार—देशाचार, पापाचार, शिष्टाचार, कुलाचार।
स्राटम—स्रात्म-स्तुति, धात्म-श्लाशा, धात्म-धात, श्रात्म-हत्या,
स्रात्म-त्याग, स्रात्म-हित, धात्म-संयम, धात्म-क्षान, धात्म-समर्पण।

भ्यापन्न —दोषापन्न, खेदापन्न, सुखापन्न, स्थानापन्न।

\* स्थावह — हितान्द, गुणान्द, फनान्द, सुखान्द।

स्थान — दुःखार्च, शोकार्च, चुधार्च, तृषार्च।

स्थाचय — महाशय, नीचाशय, चुद्राशय, जलाशय।

स्थाह्य — देश्वास्त्रद, निदास्त्रद, लज्जास्त्रद, द्वास्यास्यद।

\* स्थाह्य — चलाह्य, धनाह्य, गुणाह्य।

उत्तर — जोकोत्तर, भोजनेश्वर।

\* कर — प्रभाकर, दिनकर, दिनाकर, हितकर, सुखकर।

- कार-चर्मकार, कर्मकार, प्रंथकार, भाष्यकार, नाटक-कार, इत्यादि।
  - \* कालीन-समकालीन, पूर्वकालीन, जन्मकालीन।
  - \* ग (गम् धातु का ग्रंश = जानेवाला )— दरग, तुरग (तुरंग), विद्वग (विद्वंग), दुर्ग, खग, भग, नग। गत—गतवैभव, गतायु, गतश्रो, मनेगित, दृष्टिगत, कंठगत.

गत-गतवैभव, गतायु, गतश्रो, मने।गत, दृष्टिगत, कंठगत, व्यक्तिगत।

\* गम—तुरंगम, विहंगम, दुर्गम, सुगम, सगम, संगम,
 इदयंगम।

गम्य—बुद्धिगम्य, विचारगम्य । ग्रस्त—बादमस्त, चिंताप्रस्त, व्याधिप्रस्त, भयपस्त । चात—विश्वासघात, प्राग्रघात, भारााघात ।

- \* प्र-( इन् धातु का ग्रंश = मार डालनेवाला )-इतन्न, पापदन, शत्रुदन, मातृदन, वातदन ।
- \* चर---जलचर, निशाचर, खेचर, अनुचर। चिंतक----ग्रुभविंतक, हितविंतक, लाभविंतक। जन्य--कोध-जन्य, श्रज्ञान-जन्य, स्पर्श-जन्य, प्रेम-जन्य।
- \* जा ( जन् धातु का श्रंश = ज्त्पन्न है।नेवाला )— श्रंडज. पिडज, स्वेदज, जज़ज, वारिज. श्रनुज, पूर्वज, पित्तज, जारज, द्विज।
  - जाल-शब्दजाल, कर्मजाल, जगजाल, मायाजाल, प्रेमजाल।
    - \* जीवी -श्रमजीवी, धनजीवी, कष्टजीवी, चणजोवी।
    - \* दर्शी —दूरदर्शी, कालदर्शी, सूच्मदर्शी।
    - द (दा धातु का ग्रंश = देनेवाला)—
       सुखद, जल्लद, धनद, वारिद, मोचद, नर्मदा (क्वी०)।

- \* दायक गुखदायक, गुग्रदायक, ध्रानंददायक, मंगल-दायक, भयदायक।
  - \* दायी-दायक के समान। (स्ती०-दायिनी।)
- \* धर-महीधर, गिरिधर, पर्याधर, इल्लंधर, गंगाधर, जल-, घर, धाराधर।
  - \* धार-सृत्रधार, कर्यधार।

धर्म-राजधर्म, कुलधर्म, सेवाधर्म, पुत्रधर्म, प्रजाधर्म, जाति-धर्म।

नाशक—कफनाशक, कृमिनाशक, धननाशक, विन्नविनाशक। निष्ठ —कर्मनिष्ठ, योगनिष्ठ, राजनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ।

पर-तत्पर, स्वार्थपर, धर्मपर।

परायग्र--भक्ति-परायग्र, धर्म-परायग्र, म्वार्थ-परायग्र, प्रेम-

बुद्धि-पापबुद्धि, पुण्यबुद्धि, धर्मबुद्धि ।

भाव—मित्रभाव, शत्रुभाव, बंधुभाव, स्त्रीभाव, प्रेमभाव, कार्य-कारग्रभाव, विव-प्रतिविव-भाव।

भेद-पाठ-भंद, धर्थभंद, मतभंद, बुद्धिभंद।

युत-श्रोयुत, भ्रयुत, धर्मयुत ।

[स्॰-'युत' का 'त' हलंत नहीं है।]

रहित-कामरहित, धनरहित, प्रेमरहित, भावरहित।

रूप--वायुरूप, श्राग्नरूप, मायारूप, नररूप, देवरूप।

शील-धर्मशील, सहनशील, पुण्यशील, दानशील, विचार-शील, कर्मशील।

\* शाली—भाग्यशाली, ऐश्वर्यशाली, बुद्धिशाली, वीर्यशाली। शून्य—ज्ञानशृन्य, द्रव्यशून्य, श्रर्थशून्य। शूर्-जर्मशूर, दानशूर, रणशूर, श्रारंभशुर। साध्य-द्रव्यसाध्य, कष्टसाध्य, यहसाध्य।

\* स्य (स्था थातु का ग्रंश = रहनेवासा )— गृहस्थ, मार्गस्थ, तटस्थ, स्वस्थ, दहरस्थ, ग्रंत:स्थ।

**इत**—हतभाग्य, हतवीर्थ, हतबुद्धि, हताश ।

हर (हर्ता, हारक, हारी) = पापहर, रेागहर, दु:खहर, देाषहर्ता, दु:खहर्ता, अमहारी, तापहारी, वातहारक।

होन--हीनकर्म, हीनबुद्धि, हीनकुत, गुग्रहीन, धनहीन, मति-हीन, विद्याहीन, शक्तिहीन।

\* ज्ञा ( हा धातु का श्रंश = जाननेवाला )---शास्त्रज्ञ, धर्मेहा, सर्वेज्ञ, मर्मेज्ञ, विज्ञ, नीतिज्ञ, विशेषज्ञ,

भिम्र (ज्ञाता)।

# चौथा श्रध्याय ।

# हिंदी-प्रत्यय।

# (क) हिंदी-कृदंत।

अस — यह प्रत्यय ध्रकारांत धातुग्रीं मे जोड़ा जाता है भ्रीर इसके योग से भाववाचक संज्ञाएँ बनती हैं, जैसे,

लुटना-लूट। मारना-मार। जाँचना-जाँच। चमकना-चमक। पहुँचना-पहुँच। समभना-समभा। देखना-भालना-देखभाल। चळलना-कूदना-उळळकूद

[सू०---"हिंदी-ध्याकरख" में इस प्रत्यय का नाम "ग्रून्य" जिखा गया है जिसका अर्थ यह है कि धानु में कुछ भी नहीं जोड़ा जाता और उसीका प्रयोग भाववाचक संज्ञा के समान होता है। यद्यार्थ में यह बात ठीक है, पर हमने शून्य के बदकों भ्र इसलिए लिखा है कि ग्रून्य शब्द से होनेवाला भ्रम दूर हो जावे। इस च प्रस्यय के चादेश से धातु के ग्रंस च का कीप सम-कता चाहिये।

( घ ) किसी-किसी धातुकी उपात्य हस्य इ धीर द की गुणादेश होता है; जैसे,

मिलना - मेल, हिल्लना-मिलना - हेलमेल, अकना - भोक।

(भा) कहीं-कहीं धातु के उपात्य थ की वृद्धि होती है; जैसे,

घड्ना---घाड्।

स्तुगना—साग।

चल्रना-चाल् ।

फटना--फाट।

बढ़ना--बाढ़।

- (इ) इसके योग से कोई-कोई विशेषण भी बनते हैं; जैसे, बढ़ना--बढ़। घटना--घट। भरना--भर।
- (ई) इस प्रत्यय कं योग से पूर्वकालिक कृदंत ध्रव्यय बनता है; जैसं, चलना-चल। जाना-जा। देखना-देख

[सू०-प्राचीन कविता में इस अध्यय का इकारांत रूप पाया जाता है; जैसे, देखना-देखि। फेंकना-फेकि। उठना-उठि। स्वरान्त धातुश्चों के साथ ह के स्थान में बहुधा य का आदेश होता है, जैसे, साथ, गाय।

अक्कड (कर्तृवाचक)---

युभाना — बुभाकड

कूदना---कुदकड

भूलना-भूलकड्

पीना---पियकड

स्रंत (भाववाचक)---

गढना---गढंत

लिपटना---लिपटंत

**ब**डना—खड<sup>ं</sup>त

रटना—रटंत

ग्रा—इस प्रत्यय के योग से बहुधा भाववाचक संज्ञाएँ बनती हैं; जैसे,

घेरना---घेरा

फेरना-फेरा

जाडना--- जाडा

भगडना--भगडा छापना---छापा रगढ्ना --रगड़ा वाड्ना-वाडा **भटकता—भटका** उतारना-डतारा (भ) इस प्रत्यय के खगने के पूर्व किसी-किसी धात के डपांत्य स्वर में गुग्र होता है: जैसे. मिलना-मेला ट्रटना---टाटा भूकना---भोका (भा) समास में इस प्रत्यय के योग से कई एक कर वाचक संज्ञाएँ बनती हैं, जैसे, (घुड़---) चढ़ा (ग्रॅंग---) रखा (भड---) भूँ जा (कठ—) फोडा (गँठ—) कटा (मन—) चला (मिठ-) बोला ले-लेवा हे---हेवा (इ) भूतकालिक कृदंत इसी प्रत्यय के योग से बनाये जाते हैं: जैसे. धोना--धोया खीचना--खींचा मरना---मरा बैठना---बैठा पडना—पडा बनाना---वनाया (ई) कोई-कोई करग्रवाचक संज्ञाएँ: जैसे. फॉसना--फॉसा त्रेलना—रेला भता--भता पेतना---पेता घेरना---धेरा कारता---कारा म्याई-इस प्रत्यय से भाववाचक संज्ञाएँ बनती हैं जिनसे (१) किया के व्यापार श्रीर (२) किया के दामा का बाध होता है। (१) लड्ना--लडाई समाना--समाई चढना--चढाई सुनना—सुनाई पढ़ना—पढा**ई** दिखना---दिखाई जुतना—जुताई स्रदना-स्रदाई (२) लिखाना—लिखाई पिसाना—पिसाई चराना-चराई कमाना-कमाई खिलाना---खिलाई धुलाना—धुलाई बनवाना--बनवाई।

. [स्०-- 'आना' से 'श्रवाई' और 'जाना' से 'जवाई' भाववाचक संज्ञाएँ (किया के व्यापार के अर्थ में ) बनती हैं।

आज-यह प्रत्यय किसी-किसी धातु में योग्यता के प्रार्थ में खगता है। जैसे,

दिक्ता-टिकाऊ

विकता-विकास

चल्रता--चलाऊ

दिखना---दिखाऊ

जलना---जलाऊ

गिरना--गिराऊ

(ध्र) किसी-किसी धातु में इस प्रत्यय का अर्थ कर्णवाचक होता है: जैसे.

खाना—खाऊ

उडाना—उड़ाऊ जुक्ताना—जुक्ताऊ

अंकू, आक, आकू, (कर्वाचक)-

चडना —चड क्

लडना — लड कू

पैरना--पैराक

तैरना--तैराक

मुड्ना--लडाक (लड़ाका, लडाकू) उड़ना--उडाक (उडाकू) दे। जना-दौडाक।

स्रान (भाववाचक)-

चठना---चठान

उड़ना — उड़ान

लगना---लगान

मिलना---मिलान

चलना — चलान ।

जाप (भाववाचक)---

मिलना-मिलाप

जलना---जलापा

पूजना---पुजापा।

आब (भाववाचक)--

चढ़ना-चढ़ाव

बचना---श्चाव

**छिड्कना---छिड्का**व

बहुना---ब्रह्माब

त्तगना--- त्तगाव

जमना---जमाव

पड़ना---पड़ाब

घूमना--- घुमाव

ठकना---रकाव।

आवट (भावबाचक)-

त्तिखना--- तिखावट

थकना---धकावट

रुकना---रुकावट

बनना---बनावट

सजना---सजावट

दिखना---दिखावट

लगना---लगावट

मिलना---मिलावट

कहना-कहावत।

स्रावना (विशेषण)-

सुहाना-सुहावना

लुभाना---लुभावना

डराना--- डरावना ।

स्रावा (भाववाचक)---

**छुड़ाना—छुड़ा**वा

भुलाना-भुलावा

छतना----छतावा

बुलाना —बुलावा

चलना---चलावा

पहिरना--पिहरावा

पळताना---पळतावा ।

आस (भाववाचक)---

पीना--प्यास

**ऊँघना--उँघास रोना--रोम्रास** 

**आहर** (भाववाचक)---

चिल्लाना--चिल्लाहट

घबराना---घबराष्ट्रट

गड्गड्राना--गड्गड्राइट

भनभनाना—भनभनाहृट

गुर्राना---गुर्रोइट

जगमगाना—जगमगाह्रट

[ स्०-वह प्रत्यय बहुधा श्रनुकरगावाचक शब्दों के साथ भाता है, भीर "शब्द" के मर्थ में इसका स्वतंत्र प्रयोग भी होता है।]

द्यल (कर्वाचक)---

घड्ना--- घड्यित

सड़ना--स**ड़ियहा** 

मरना --- मरियल

बढ़ना--बढ़ियल

पहना-पड़ियतः।

र्द्र (भाववाचक)---

**इँ**सना—हँसी कहना—कर्दा

बोलना---बोली मरना---मरी

धमकाना--धमकी घुडकना--धुडकी

(क्रगावाचक)---

रेतना--रेती फाँसना--फाँसी

गाँसना —गाँसी चिमटना —चिमटी

टाँकना--टाँकी ।

इया (कर्वाचक)---

जड़ना---जड़िया सलना---लिख्या

घुनना—घुनिया नियारना—नियारिया।

(गुणवाचक)--

बढना-बढिया घटना-घटिया।

क (कर्तृ वाचक)--

स्राना—स्राज रटना—रट्टू

उतरना—डतारू (तैयार) चल्नना—चालू

बिगाड़ना—बिगाडू मारना—मारू

काटना—काटू लगना—लागू (मराठी)

भगना--भगगू

( कर्यवाचक )---भाइना--भाइ।

ए---यह प्रत्यय सब धातुओं में लगता है और इसके येग से अव्यय जनते हैं। इससे क्रिया की समाप्ति का बेध होता है; इसलिए इससे बने हुए शब्दों का बहुधा पूर्ण क्रिया-चोतक कृदंत कहते हैं। इन अव्ययां का प्रयोग क्रिया-विशेषण के

```
समान तीनों कालों में होता है। ये प्रव्यय संयुक्त कियाओं
    में भी आते हैं जिनका विचार यथा-स्थान हो चुका है।
    उदा०-देखे, पाये, लिये. समेटे, निकाले।
    एरा (कर्तृ वाचक)-
    कमाना--- कमेरा
                              लूटना---लुटेरा
    (भाववाचक)—निवटाना—निवटेरा
                                  बसना---बसेरा
    रेया (कर्वाचक)---
    काटना---कटैया
                              बचाता — बचैया
    परे।सना-परे।सैया
                              भरना-सरैया
   स्०-इत प्रत्यय का प्रचार प्राचीन हिंदी में अधिक है। आधुनिक हिंदी
में इसके बदले 'वैवा' प्रत्यय श्राता है जो यथास्थान जिला जायगा ।
    ऐत ( कर्त्वाचक )---
    लंडना—लंडेत चढना—चढैत फेंकना—फिकैत
    स्रोडा (कर्तवाचक)-
    भागना–भगेडा
                     हँसना—हँसोडा ( हँसोड )
                     चाटना-चटेारा
    श्रीता, श्रीती (भाववाचक)-
    सम्भाना-समभौता
                                  मनाना-मनीती
                                  चुकाना-- चुकौता, चुकौती
    सुड़ाना— छुड़ीती
                    कसना-कसौटी
                 चुनना—चुनौती ( प्रेरणा० )
    श्रीना, श्रीनी, ख़ाबनी (विविध पर्थ मे)-
    खेलना-खिलीना
                         बिछाना—बिछीना
                             पहराना-पहरौना (पहरावनी)
    म्रोहना—डढौना
                             ठहरना---ठहरीनी.
    ह्याना----ह्यावनी
                     (प्रांख) मींचना—(प्रांख) मिचैानी
    कहना--कहानी
```

औाबल ( भाववाचक )---

बृम्मना---बुम्मीवल

वतना-बनीवस

मीचना-मिचीवल

क (भाववाचक, स्थानवाचक)—

बैठना—बैठक

फाइना-फाटक

(कर्त्तृवाचक)---

मारना--- मारक

घालना - घालक

वालना-चालक

जांचना---जांचक

[ स्०-किसी-किसी भनुकरणवाचक मृत्र भन्यय के भागे इस प्रत्यय के योग से भानु भी बनते हैं; जैसे, खड़-खड़कता, धड़-भड़कता, तड़-नड़कता भम-भमकना, खट-खटकता।]

कर, के, करके—ये प्रत्यय सब धातुओं में लगते हैं और इनके योग से धव्यय बनते हैं। इन प्रत्ययों में करण ध्रिक शिष्ट समभा जाता है और गद्य मं बहुधा इसी का प्रयोग होता है। इन प्रत्ययों से बने हुए धव्यय पूर्वकालिक छदंत कहलाते हैं और उनका उपयोग बहुधा किया-विशेषण के समान तीनों कालों में होता है। पूर्वकालिक छदंत धव्यय का उपयोग बहुधा संयुक्त कियाओं की रचना में होता है, जिसका वर्णन संयुक्त कियाओं के ध्रध्याय में आ चुका है। उदा०—देकर, जाकर, उठके, दीड करके, इत्यादि।

[सू०—किसी-किसी की सम्मित में "कर" श्रीर 'करके प्रत्यय नहीं हैं, किंतु स्वतंत्र शब्द हैं; श्रीर कदाचिन् इसी विचार से वे लोग "चळकर" शब्द को "चळ कर" ( श्रळग-श्रळग ) लिखते हैं। यदि यह भी मान लिया जावे कि "कर" स्वतंत्र शब्द है—पर कई एक स्वतंत्र शब्द भी श्रपनी स्वतंत्रता लागकर प्रत्यय हो गये हैं—तो भी उसे श्रळग-श्रळग लिखने के लिये कोई कारण नहीं है; क्योंकि समास में भी तो दो या श्रधिक शब्द एकत्र खिले जाते हैं।]

का (विविध धर्थ में )-- होसना -- हिसका,

की (विविध धर्थ में)-फिरना-फिरकी, फूटना-फुटकी. इयना-डुवकी।

गी ( भाववाचक )—देना—देनगी।

त ( भाववाचक )--

वचना-वचत

खपना-खपत

पड़ना-पड़त

रॅंगना-रंगत

ता—इस प्रत्यय कं द्वारा सब धातुओं से वर्तमानकालिक कुदंत बनते हैं जिनका प्रयोग विशेषण के समान होता है द्यार जिनमें विशेष्य के लिग-वचन के धनुसार विकार होता है। काल-रचना में इस कुदंत का बहुत उपयोग होता है। उदा०—जाता, धाता, देखता, इत्यादि।

ती (भाववाचक )--

बढ़ना—बढ़ती घटना—घटती चढ़ना—चढ़ती भरना—भरती चुकना—चुकती गिनना—गिनती भड़ना—भड़ती पाना—पावती फवना—फबती

ते—इस प्रत्यय के द्वारा सब धातुन्नों से श्रपृर्ण किया-द्योतक कुटंत बनाये जाते हैं जिनका प्रयोग किया-विशेषण के समान होता है। इससे बहुधा मुख्य किया के समय होनेवाली घटना का बोध होता है। कभी कभी इससे "लगातार" का धर्ष भी निकलता है; जैसे, मुक्ते धापको खोजते कई घंटे हो गये। उनको यहाँ रहते तीन वरस हो चुके।

न ( भाववाचक )—

चलना-चलन

कहना-कहन

मुस्**क्याना---मुस्क्या**न

लेना-दंना-लेनदंन

खाना-पीना—खानपान

व्याना--व्यान

सीना-सियन, सीवन

#### (करखवाचक)---

भाड़ना—भाड़न वेसना—वेसन जमाना—जामन

[ स्०-(:) कभी-कभी एक ही करणवासक शन्त्र कई धर्यों में धाता है; जैसे माइन = माइने का हथियार श्रयवा माहा हुआ पदार्थ ( कूड़ा )।

(२) न प्रत्यय संस्कृत के अन कृदंत प्रत्यय से निकला है।

ना — इस प्रत्यय के योग से कियार्थक, कर्मवाचक सीर करणवाचक संज्ञाएँ बनती हैं। हिंदी में इस कृदंत से धातु का भी निर्देश करते हैं; जै के, बोलना, लिखना, देना, खाना, इत्यादि।

[स्०—संस्कृत के धन प्रत्ययांत कृदंतों से हिंदी के कई नाप्रत्ययांत कृदंत निकले है, पर ऐसा भी जान पड़ता है कि संस्कृत से केवळ धन प्रत्यय से कर उसे "ना" कर लिया है, क्यों कि यह प्रत्यय उद्दें शब्दों में भी लगा दिया जाता है धीर हि दी के दूसरे शब्दों में भी नोड़ा जाता है; जैसे, उद्दें शब्द – 'बदल' से बदलना, 'गुज़र' से गुज़रना, दाग से दाग़ना, गर्म से गर्भाना। हिंदी शब्द — धलग से खलाना, छाठी से लठियाना, रिस से रियाना, इत्यादि।

### (कर्मवाचक)---

खाना—खाना (भोज्य पदार्थ)—इस अर्थ में यह शब्द बहुधा मुमलमानें धीर उनके सहवासियों मे प्रचलित है। गाना—गाना (गीत), बोलना—बोलना (बात), इत्यादि।

(भ)-( करणवाचक)--

बेलना-बेलना

कमना---कसना

श्रोढ़ना — श्रोढ़ना

घोटना—घे।टना

(भा) किसी-किसी धातु का भाद्य खर हल हो जाता है; जैसे, बाँधना—बेंधना छानना—छनना, कूटना—कुटना

(इ)-( विशेषग )-

बड़ना (उड़नेवाला) हँसना (हँसनेवाला) सुद्दावना रोना (रोनेवाला, रोनीसूरत) खदना (वैल) (ई)-(धिषकरखवाचक)-िकरना, रमना, पालना। नी-इस प्रत्यय के योग से खीलिंग कुदंत संज्ञाएँ बनती हैं।

( भ )--(भाववाचक)--

करना---करनी

भरना-भरनी

कटना--कटनी

बेाना-बानी

( था )—(कर्मवाचक)—चटनी, सुँघनी, कहानी, इत्यादि।

(इ)-(करग्रवाचक)---

धौंकनी, भ्रोदनी, कतरनी, अननी, कुरेदंनी, लेखनी, दकनी, सुमरनी, इत्यादि।

(ई)-(विशेषण)--

कहनी (कहने के योग्य), सुननी (सुनने के योग्य)

वाँ-( विशेषग्र )--

ढालना—ढलवॉ

काटना-कटवाँ

पीटना---पिटवॉ

चुनना---चुनवाँ

वाला—यह प्रत्यय सब कियार्थक संज्ञाओं में लगता है धीर इसके योग से कर्त्वाचक विशेषण और संज्ञाएँ बनती हैं। इस प्रत्यय के पूर्व अंद्य धा के स्थान में ए हैं। जाता है; जैसे, जानेवाला, रोकनेवाला, खानेवाला, देनेवाला।

वैया—यह प्रत्यय ऐया का पर्याया है और "वाला" का समानार्थी है। इसका प्रयोग एकाचरी धातुओं के साथ भिक होता है; जैसे, खबैया, गबैया, छबैया, दिवैया, रखबैया।

सार - मिलनमार। (यह प्रत्यय उर्दू है।)

हार-यह वाला के स्थान में कुछ धातुमों से होता है; जैसे, मरनहार, होनहार, जानहार, इत्यादि।

हारा-यह प्रत्यय ''वाला' का पर्यायो है; पर इसका प्रचार गद्य में कम होता है।

# हा-( कर्त्वाचक )--

काटना—कटहा, मारना—मरकहा, चराना—चरवाहा।

# (ख) हिंदी तद्धित।

ख्रा-यह प्रत्यय कई एक संज्ञाधीं में लगाकर विशेषण बनाते हैं; जैसे,

भूख-भूखा

प्यास-प्यासा

मैल-मैला

प्यार-प्यारा

ठड--ठंडा

खार--खारा

( घ ) कभी-कभी एक संज्ञा से दृसरी भाववाचक धथवा समु-दायवाचक संज्ञा बनती है; जैसे,

जोड़—जोड़ा

चूर-चूरा

सराफ-सराफा

बजाज-वजाजा वीम-बीमा

(धा) नाम धीर जातिसृचक संज्ञाधों मे यह प्रत्यय धनादर ध्रथवा दुलार के ध्रथे मे ध्राता है; जैसे,

शंकर--शंकरा ठाकुर--ठाकुरा बलदेव--बलदेवा

[ सू॰—रामचरित-मानस तथा दूसरी पुरानी पुस्तको की कविता में यह प्रस्तय मात्रा-पूर्त्ति के बिमे, संज्ञाओं के ऋत में लगा हुआ पाया जाता हैं: जैसे, हंस—हंसा, दिन—दिना, नाम—नामा

(इ) पदार्थों की स्युजता दिखाने के लिये पदार्थ-वाचक शब्दों कें अंत्य स्वर के स्थान में इस प्रत्यय का आदेश होता है; जैसे, जक्कड़ी—जकड़ा, चिमटी—चिमटा, घड़ो—घड़ा (विनोद मे)

[स्०-यह प्रत्यय बहुधा ईकारांत खोलिंग संज्ञाओं में, पुर्छिंग बनाने के लिये लगाया जाता है। इसका बल्लेख लिंग-प्रकरण में किया गया है।]
(ई) द्वार---द्वारा; इस उदाहरण में आ के योग से अञ्यय बना है।

च्या—यह, वह, जो ग्रीर कीन के परे इस प्रत्यय के योग से स्थानवाचक कियाविशेषण बनते हैं, जैसे, यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, तहाँ।

आहँद (भाववाचक)—जैसे, कपड़ा—कपड़ाइँद ( जले कपड़े की वास ), सड़ाइँद, घिनाइँद, मधाइँद।

आहूं —इस प्रत्यय के योग से विशेषखों भीर संज्ञाधों से भाव-वाचक संज्ञाएँ बनती हैं; जैसे,

भला—भलाई बुरा—बुराई ढीठ—ढिठाई चतुर—चतुराई चिकना—चिकनाई पंडित—पंडिताई ठाकुर—ठकुराई बनिया—चिनयाई

[स्०—(१) इस प्रस्यय से कुछ जातिवाचक संज्ञाएँ भी बनती हैं।

मिठाई, खटाई, चिकनाई, ठंडाई, खादि शब्दों से उन वस्तुओं का भी बोध
होता है जिनमें यह भ्रमे पाया जाता है। मिठाई = पेड़ा,वर्षी, खादि। ठंडाई-भाँग।

- (२) यह प्रखय कभी-कभी संस्कृत की 'ता' (प्रख्यांत भाववाचक सङ्गाओं में भूल से जोड़ दिया खाता है; जैसे, मूर्खताई, कोमलताई, ग्रूरताई, जड़ताई!
  - (३) 'बाई' प्रत्ययांत सब तदित शब्द खोलिंग है।

स्नानंद—विनाद में नामा के साथ जीड़ा जाता है—गड़बड़ा-नंद, मेडकानंद, गोलमालानंद।

स्राज (गुणवाचक)--

धार्ग--- प्रगाज वर--- वराज

बाट -- बटाऊ पंडित--पंडिताऊ

आका — श्रनुकरणवाचक शब्दों से इस प्रत्यय के द्वारा भाव-बाचक संज्ञाएँ बनती हैं; जैसे,

सन—सनाका धम—धमाका सङ्—सङ्गका भड—मडाका धड़—धड़ाका

स्नाटा--यह उपर्युक्त प्रत्यय का समानार्थी है धीर कुछ शब्दों में सगाया जाता है; जैसे, धर्राटा, भर्राटा, सर्राटा, घर्राटा । स्रान (भाववाचक)-

धमम---धमासान ऊँचा--- उँचान तीचा--- तिचान

लंबा--लंबान चौडा--चैडान

िस्--यह प्रत्यय बहुधा परिमाणवाचक विशेषणों मे लगता है।

स्थानवाचक )--

राजपूत---राजपूताना

हिंदु---हिंदुश्राना

तिलंगा---तिलंगाना

**डिया—** इडियाना

सिरहाना, पैताना ।

आनी - यह प्रत्यय स्त्रीलिंग का है। इसके प्रयोग के लिए लिग-प्रकरमा देखे।

स्रायत (भाववाचक)---

बहुत-बहुतायत

पंच--पंचायत

तीसरा-तिसरायतः तिहायत ध्रपना-भ्रपनायत

आर--( प्र ) यह प्रत्यय संस्कृत कं "कार" प्रत्यय का अप-श्रंश है। उदा० --कुम्हार (कुंभकार), सुनार (सुवर्धकार), लुहार, चमार, सुधार (सूपकार)।

(भा) कभी-कभी इस प्रत्यय से विशेषण बनते हैं; जैसे,

द्ध--दुधार.

गाँव---गॅबारः

आरी, आरा, आड़ी, ये "धार" के पर्यायी हैं श्रीर थे।ड़े से शब्दों मे खगते हैं; जैसे, पृजा--पुजारी, खेब--खिलाड़ी, बनिज-बनिजारा, घसियारा, भिखारी, इत्यारा, मटियारा, कोठारी।

( ध )-( भाववाचक )---छुट--छुटकारा।

स्राल--( भ ) इस प्रत्यय से विशेषण भीर संज्ञाएँ बनती हैं; जैसे,

खाठी---लिटयाल भाठा--- भठियात

जीवाला (जी और धनाज का सिश्रम )

दया—दयाल कृपा—कृपाल डाढ़ी—डिढ़यल ( मा ) किसी किसी शब्दों में यह प्रत्यय संस्कृत श्रालय का ध्रपन्न श है; जैसे, ससुराल ( श्वधुरालय ), निनहाल, गंगाल, घड़ियाल ( घड़ी का घर ), दिवाला, शिवाला, पनारा ( पनाला )। ग्राली—संस्कृत "श्रावली" का ध्रपन्न श है श्रीर समृह के धर्थ में प्रत्युक्त होता है; जैसं, दिवाली। ग्रालू—मगड़ा—मगड़ालू, लाज—लजालू, डर—डरालू। ग्रावट ( भाववाचक )—श्रमावट, महावट। ग्रास ( भाववाचक )— मीठा—मिठाम खट्टा—खटास नोंद—निदास। ग्रासा—( विविध धर्थ मे )—मुँडासा, मुँहासा। ग्राहट ( भाववाचक )—

गरम---गरमाहट

कङ्वा--फ्रुवाहट

इन--श्रीलिंग का प्रत्यय है। इसका प्रयोग लिंग-प्रकरण मे दिया गया है।

चिकना--चिकनाहट

द्या-- प्र) कुछ संज्ञाओं से इस प्रत्यय के द्वारा कर वाचक संज्ञाएँ बनती हैं ; जैसे,

श्राहत—श्राहितया मक्खन—मखनिया बखेड़ा—बखेड़िया गाड़र—गड़िरया मुख—मुिखया दुख—दुिखया रसोइया रिसया (स्थानवाचक)— मथुरा—मथुरिया कलकत्ता—कलकतिया सरवार—सरविरया कनौज—कनौजिया (श्रा)—( फनवाचक )—

खाट—खटिया फोड़ा—फुड़िया

डब्बा—डिवया गठरी—गठरिया प्राम— ग्रॅविया वेटी-विटिया

(इ)—(वसार्थी)—जाँचिया, ग्रागया।

(ई) ईकारांत पुल्लिंग धीर स्त्रीलिंग संज्ञान्नीं में धनादर धवन दुलार के लिये यह प्रत्यय लगाते हैं; जैसे,

हरी—हरिया तेली—तिलिया धोबी—धुबिया राधा—रिधया

दुर्गा-दुर्गिया माई-मैया

भाई—भैया सिपाही—सिपहिया

( च ) प्राचीन कविता के कई शब्दों में यह प्रत्यय स्वार्थ में लगा हुमा मिलता है; जैसे,

भारत—ग्रॅंबिया भाँग—भेँगिया भाग—भ्रगिया पाँव—पैयाँ जी—जिया पी—पिया

र्हु—(म) यह प्रत्य कई एक संज्ञाओं में लगाने से विशेषण बनते हैं; जैसे, भार—भारी, ऊन—ऊनी, देश—देशी । इसी प्रकार जंगली, विदेशी, बैंगनी, गुलाबी, बैसाखी, जहाजी, सरकारी भादि शब्द बनते हैंं। देश के नाम से जाति ग्रीर भाषा के नाम भी इस प्रत्यय के योग से बनते हैं; जैसे, मारवाड़ी, बंगाली, गुजराती, विलायती, नैपाली, भरबी, पंजाबी !

(ध्या) कई एक ध्रकारांत वा ध्याकारांत संज्ञाओं मे यह प्रत्यय ज्ञगाने से ऊनवाचक सज्ञाएँ बनती हैं; जैसे,

पहाड़—पहाड़ी घाट—घाटी ढोलकी डोरी टोकरी रस्सी डपली

(इ) कोई-कोई व्यापारवाचक संज्ञाएँ इसी प्रत्यय के योग से बनी हैं; जैसे, तेस्रो (तेस्र निकासनेवास्रा), मास्रो, धोबी, तमीस्रो।

- (ई) किसी-किसी विशेषशों में यह प्रत्यय स्नगाकर भाववाचक संज्ञाएँ बनाते हैं; जैसे, गृहस्थ—गृहस्थी, बुद्धिमान—बुद्धिमानी, सावधान—सावधानी, चतुर—चातुरी। इस धर्थ में बह प्रत्यय उद्धे शब्दों मे बहुतायत से ध्राता है; जैसे, गरीव—गरीबी, नेक—नेकी, बद—बदी, सुस्त—सुस्ती। इस प्रत्यय के धीर उदाहरण ध्रगले प्रध्याय में दिये जायेंगे।
- (उ) कुछ संख्यावाचक विशेषणों से इस प्रव्यय के द्वारा समुदाय-वाचक संझाएँ बनती हैं; जैसे, बोम—घोसी, बत्तोसी, पश्चोसी, इत्यादि।
- (ऊ) कई-एक संज्ञाधों मे भी यह प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञाएँ बनती हैं; जैसे,

चेार--चारी

खेत--खेती

किसान-किसानी

महाजन---महाजनी

दलाल--दलाली

हाक्टर--हाक्टरी

#### सवार-सवारी

''सवारी'' शब्द यात्री के म्रर्थ में जाति-त्राचक है।

(ऋ) भूषणार्थक—ग्रॅगूठी, कंठी, पहुँची, पैरी, जीभी (जीभ साफ़ करने की सलाई), धगाड़ी, पिछाड़ी। हूंला—इस प्रत्यय के योग से विशेषण बनते हैं; जैसे, रंग—रॅगीला छबि-छबीला लाज--लजीला स्म—रसीला जहर—जहरीला पानी—पनीला

( ख्र ) कोई-कांई संज्ञाएँ; जैसे, गांवर-गांवरीला । **र्हशा**—मूँड-मुँडीसा, उसीसा ।

उद्भा--इस प्रत्यय से महुद्या, गेरुमा, खारुमा, फगुमा, टइ-सुमा, मादि विशेषण ममवा संज्ञाएँ बनती हैं। ऊ-इस प्रत्यय के योग से विशेषण बनते हैं-

ढाल---ढाल

धर----धरू

बाजार--बाजारू

वेट--वेट

गरज-गरज भाषा-भाष

नाक-नक्कू (बदनाम)

- (प्र) रामचरित-मानस तथा दूसरी प्राचीन कविताश्रों में यह प्रत्यय संज्ञाकों में लगा हुन्ना पाया जाता है; जैसे, रामू, धापू, प्रतापू, खोगू, योगू, इत्यादि। "क" के बदले कभी-कभी उ षाता है: जैसे, षापु, पितु, मातु, रामु।
- ( प्रा ) कोई-कोई व्यक्तित्राचक तथा सम्बन्धताचक संज्ञास्रो मे यह प्रत्यय प्रेम ध्रथवा धादर के लिये लगाया जाता है; जैसे,

जगन्नाथ--जग्ग

श्याम--श्याम्

बच्चा---बच्चू

बल्ला---बल्ल

नन्हा--नन्ह

- (इ) नीच जाति को लोगों भ्रायवा बच्चों कं नामां में बहुधा यह प्रत्यय पाया जाता है; जैसे, कल्लू, गवडू, सटरू, मुल्लू। सँ—( क्रमवाचक )—पॉचें, साते, ग्राठें, नवे, दसंं।
- ए-कई एक आकारांत संज्ञान्त्रों और विशेषयों में यह प्रखय क्रगाने से भ्रव्यय वनते हैं जिनका प्रयोग संबंधसूचक भ्रथवा क्रिया-विशेषण के समान होता है: जैसे,

सामना-सामने

धीरा—धीरे

वदला--वदलं

लेखा---लेखे

तड़का—तडकं जैसा—जैसे

पीळा-पीळे

एर - मूँड्- मुँड्रेर, ग्रंध- ग्रंधेर।

ररा-( व्यापारवाचक )-

सांप--संपेरा. काँसा--कसेरा, चित्र -चितंरा, लाख-लखेरा। ( गुणवाचक ) - बहुत- बहुतेरा, घन- घनेरा ।

```
( भाववाचक )--धंध-धंधेरा !
(संबंधवाचक)---
काका---ककेरा
                               मामा-समेरा
फूफा--फुकेरा
                               चाचा--बचेरा
                मौसा-मौसरा
एड़ी (कर्नु वाचक)--भाँग-भाँगेड़ो, गाँजा-गाँजेडो।
एली--हाब-हथेली।
एल (विविध)-फूल-फुत्तेल, नाक-नकंल।
रेत (व्यवसाय-वाचक)-
त्तट्ट---लठैत
                               बरछा---बरलैत
बरद ( विरद )-बरदैत (गवैया)
                               भाला--भालैत
                               नाता--नतैत
कडखा---कडखैत
                               डाका--डकैत
दंगा---दंगैत
ऐल-( गुग्रवाचक )---
                               दूध---दुधैल,
खपरा--खपरैल
                               तेरंट--तंरंदैल.
दॉत---दंतैल.
एला-( विविध )-
बाघ--वघेला
                 एक--धकेला मार--म्रंला
                सौत-सौतेला।
ध्राधा--- ग्रधेला
ऐला-( गुषवाचक )-वन-वनैला, धूम-धुमैला,
मूँख—मुँखैना।
स्रों-साकल्य और बहुत के धर्थ मे; जैसे, दं।नों, चारीं,
सैकडों, लाखों।
स्रोट, स्रोटा-लंग-लॅगोट, चम-चमोटा।
स्रोटी-हाय-इथीटी, सच-सचीटी, अचर-अद्धरीटो,
चृना—चुनै।टो ।
```

श्रीडा ( श्रीड़ो )-हाथ -हथीड़ा, बरस-बरसैडो । **फ्रीती** ( भाववाचक )--बाप--वपाती, बूढ़ा--बुढ़ौती। **ऋौता** (पात्र के धर्थ में)--काठ--कठौता, काजर-कजरौटा। स्रोला ( अनवाचक )--सांप - सँवोत्ना खाट--खटोला बार--बतोला माँभ--मँभोला गढ---गढोला घडा---घडोला **ख्रीटा (**डसका बच्चा)—हिरन—हिरनै।टा, विक्रां—विलौटा, पहिला---पहलीटा । क-( ध ) अव्यय से नाम ; जैसे, धड-धड़क, भड़-भड़क धम-धमकः इत्यादि। ( थ्रा ) समुदायवाचक-चौक, पंचक, सप्तक, घष्टक। (इ) खार्थक — ठंड — ठंडक, ढोल — ढोलक, कहूँ — कहूँक (कविता मे)। कर - करके - इसे कुछ शब्दों मे लगानं से किया-विशेषण बनते हैं, जैसे, खास-खासकर, विशेष-विशेषकर, बहुत-करकं, क्योंकर। का (खार्थ में )--छाटा-- छुटका बड़ा-- बड़का चुप-- चुपका छाप-छपका बूँद-बुँदका। ( समुदाय-वाचक )---इक्का, दुका, चैाका । (विविध) - मा-मैका, माटी-मटका, साड्-लड्का। की-( जनवाचक )-कन-कनकी, टिम-टिमकी। चन्द-विनोद प्रववा प्रादर में संज्ञाओं के साथ प्राता है; जैसे, गोदङ्बन्द, मूमल्बन्द, वामनचन्द ।

जा-भाई प्रथवा बहिन का बेटा; जैसे, भतीजा, भानजा। (कमवाचक) दूजा, तीजा।

जी-मादरार्थ ; जैसे, गुरुजी, पंडितजी, बाबूजी । टा, टी-( ऊनवाचक )-

राष्ट्रॉ---रांगटा

काला—कलूटा

चेार-चोट्टा

बहू--बहूटी

हों--संख्यावाचक शब्दों के साथ धनिश्चय में; जैसे, दो-ठो, चारठो, इत्यादि।

डा, डी-( जनवाचक )-

चाम-चमडा

बच्छा—बछडा

दुख—दुखड़ा

मुख—मुखड़ा

द्वक—दुकडा

लॅंग—लॅंगड़ा

टॉग—टॅंगड़ी

पलॅंग—पलॅंगड़ी

पॅ**ख—-पॅं**खडी

लाल—सासड़ी

### श्रॉत---श्रॅंतड़ी।

( स्थानवाचक )—ग्रागा— ग्रगाड़ो, पीछा—पिछाड़ो ।
त—(भाववाचक)—चाह—चाहत, रंग—रंगत, मेल-मिक्कत, इत्यादि ।

ता—(विविध)—पॉयता, रायता (राई से बना)।

ती—(भाववाचक)—कम—कमती । यह प्रत्यय यहाँ फारसी शब्द में लगा है धीर इस यागिक शब्द का उपयोग कभी-कभी विशेषण के समान भी द्वाता है।

तना — यह, वह, जी धीर कीन के पर परिमाण के धर्थ में; जैसं, इतना, उतना, जितना, कितना।

था—चार झीर छ: से परे संख्या-क्रम के स्तर्थ में; जैसे, चीखा; छ: से छठा।

नी—(विविध धर्थ में)—बॉद—चॉदनी, पॉव—पैंजनी, नश्र—नथनी।

पन--(भाववाचक)---

काला - कालापन

सडका---सड्कपन

बाज--बाजपन

पागल--पागलपन

गॅंबार--गॅंबारपन

**पा**—(भाववाचक)—बूढ़ा—बुढ़ापा, रॉड़—रॅंड़ापा, विहन-विहनापा, मोटा—मोटापा।

ब-यह, वह, जो धीर कीन के पर काल के श्रर्थ में; जैसे, भव, तब, जब, कब।

भगवान-- श्रादर श्रथवा विनाद में ; जैसे, वेद-भगवान, बंदर-भगवान (विचित्र०) ।

राम कुछ शब्दों में श्रादर के लियं श्रीर कुछ में निरादर श्रयवा विनोद के लियं जोड़ा जाता है; जैसे, माताराम, पिताराम, दृतराम, मेडकराम, गीदड़राम, इत्यादि ।

री—(ऊनवाचक)—कोठा—कोठरी, छत्ता—छतरी, बॉस— बॉसुरी, मोट—मोटरी।

ला-(गुणवाचक)-

ष्यागे---धगला

पीछं---पिछला

माँभ---मॅंभला

धुंध---धुँधला

लाङ्— लाङ्ला

बाव---चावला

ली — (ऊनवाचक)—टोका—टिकली सुप—सुपली, खाज— खुजली, घटा—घंटाली, डफ—डफली।

ल-(विविध)--धाव-धायत, पाँव-पायता।

यों -- यह, वह, जो श्रीर कीन कं परं प्रकार के श्रर्थ में; जैसे, यों, त्यों, ज्यों, क्यों । वंत-गुण-पर्थ में; इया-इयार्वत, धन-धनवंत, गुण-गुणवंत, शील-शीक्षवंत।

बाल-वह प्रत्यय ''वाला" का शेष है: जैसे,

गया—गयावास्त

प्रयाग---प्रयागवाल

पल्ली--प्रतीदाल

कोत (काट)-कोटवास

वाला-कर्च-मर्थ में;

ट्रापी---ट्रापीवाला

गार्डा —गाडीवाला

धन-धनवाला

काम---कामवाला

बाँ—(क्रमवाचक) - पाँचवाँ, छठवाँ, मातवाँ, नवाँ, दसवाँ, सीवाँ।

वा (ऊनवाचक)---बेटा---बिटवा, बच्छा---वछवा, बचा---बचवा, पुर---पुरवा।

[ सू०-यह प्रत्यय प्रांतिक है । ]

स-(भावताचक)-न्नाप-न्नापम, धाम-धमस।

(क्रमवाचक)---ग्यारह -- ग्यारस, बारह---बारस, तरम, चीदम।

सा—(प्रकारवाचक)—यह, वह, सो, जो, कीन के माथ, जैसे, ऐसा, वैसा, कैसा, जैसा, तैसा।

(ऊनवाचक)—लालसा, भ्रच्छासा, उड़तासा, एकसा, मरासा, ऊँचासा ।

(परिमाणवाचक)--शंडासा, बहुतसा, छाटासा।

[स्०-इस प्रत्यय का प्रयोग कभी-कभी संबंध-सूचक के समान होता है '(ग्रं॰--२४१)]।

सरा-(क्रमवाचक)-दृसरा, तीसरा।

सों-(पूर्व दिनवाचक) परसीं, नरसीं।

हर-(घर के द्रार्थ मे)- खंडहर, पीहर, नैहर, कठहरा।

हरा-(परत के अर्थ मे) इकहरा, दुहरा, तिहरा, चौहरा।

### (विभिन्न धर्व में )---ककहरा।

(गुरावाचक)-सोना-सुनहरा, रूपा-रुपहरा।

हा—(गुग्रवाचक)—हल—हस्रवाहा, पानी-पनिहा, कबोर— कविराहा ।

हारा—यह प्रत्यय वाला का पर्यायी है, परन्तु इसका उपयोग उसकी ध्रपेचा कम होता है; जैसे, लकड़ो—ज्ञकड़हारा, पनहारा, चुडिहारा, मनिहारा।

ही—(निश्वयवाचक)—कई एक सर्वनामें। भीर कियाविशेषणों में यह प्रत्यय ई होकर मिल जाता है; जैसे, ब्राजही, सभी, मैंहो, तुम्हों, उसी, वही, कभी, धभी, किसी, यहीं, इत्यादि

नगर, पुर, गढ़, गाँव, नेर, मेर, वाड़ा, काट आदि प्रत्यय स्थानें का नाम सृचित करते हैं; जैसे, रामनगर, शिवपुर, देवगढ़, चिरगॉव, वीकानेर, श्रजमेर, रजवाड़ा, नगरकीट।

# पाँचवा श्रध्याय उद्घेष्टियय

४३७—संस्कृत और हिंदी के समान उद्धे योगिक शब्द भी कृदंत भीर ति इत के भेद से दे। प्रकार के होते हैं। ये शब्द मुख्य करके दे। भाषाओं अर्थात् फारसी भीर श्ररबी के हैं। इसलिए इनका विवेचन स्रलग-स्रलग किया जाता है।

# (१) फारसी प्रत्यय (क) फारसी क्रदंत

द्धा (भाववाचक)---स्रामद (स्राया)--- स्रामद (स्रवाई)

## ( ४२६ )

स्ररीद (स्ररीदा)--- स्वरोद (क्रय)

बरदाश्त (सहा) — बरदाश्त (सहन)

दरल्वास्त (माँगा)--- दरल्वास्त (प्रार्थना)

रसीद (पहुँचा)— रसीद (पहुँच), रसद

स्रा (कत्तृ वाचक)---

दान (जानना)—दाना (जाननेवाला, चतुर), रिद्द (ऋूटना) रिद्दा (ऋूटनेवाला, मुक्त)।

म्रान (माँ)-(वर्त्तमानकालिक कुदंत)-

पुर्स (पृक्षना)— पुर्सी (पृक्षता हुन्ना), चस्प (चिपकाना)— चस्पौ (चिपकता हुन्ना)।

## इन्दा (कर्मु वाचक)---

कुन (करना) — कुनिन्दा (करनंवाला), जी (जीना) — जिन्दा (जीतनेवाला, जीता), वाश (रहना) बाशिदा, परिदा (उड़ने-वाला, पत्ती)।

[सू०-हिंदी किया "चुनना" के साथ यह प्रत्यय लगाने से चुनि दा राज्य बना है; पर यह भशुद्ध है।]

#### द्श (भाववाचक)---

परवर (पालना )-परविरश, कोश (उपाय करना )-कोशिश, नाल (रोना )-नालिश, माल (मलना )-मालिश, फरमाय (धाझा देना )-फरमाइश।

्रई (भाववाचक)—

रफतन (जाना)—रफतनी, धामदन (धाना)—धामदनी। ह (भूतकालिक कृदंत)—

ग्रुद (हुमा)-ग्रुदह, मुर्द ( मरा )-मुर्दह, दाश्त ( रक्खा )---हाश्ता ( रक्खी हुई स्त्री ) ।

# (ख) फारसी तद्धित। (ख) संज्ञाएँ

स्था—इस प्रत्यय के द्वारा कुछ विशेषणों से भाववाचक संझाएँ चनती हैं; जैसे, गरम—गरमा, सफ़ेद—सफ़ेदा, खराब—खराबा।

मानह (धाना)-(रुपये के प्रर्थ में)--

जुर्म-जुर्माना

तलब--तलबाना

नज़र----नज़राना

हर्ज---हर्जाना

बय (बिक्रो) बयाना

मिहनत---मिहनताना,

शुक्राना ।

(विविध प्रर्थ मे )---

दस्त--दस्ताना (हाथका माजा), मीला (प्रभु)--मीलाना (महाशय)।

ई — विशेषणों में यह प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञाएँ वनती हैं; जैसे,

खुश-खुशी

सिया ह -- सिया ही (कालापन, मसी)

नेक--नेकी

बद—-बदी

(ग्र) इसी प्रत्यय के द्वारा संज्ञाओं से श्रिष्ठकार, गुण, स्थिति श्रिथवा मोल सूचित करनेवाली संज्ञाएं बनती हैं; जैसे,

नवाब---नवाबी

फकीर--फकीरी

सीदागर--सीदागरी

दोस्त--दोस्तो

दुश्मन--दुश्मनी

दलाल--दलाली

मंजूर--मंजूरी

(मा) शब्दांत का 'ह' बदलकर ग हो जाता है, जैसे,

बंदह--बंदगी

जिंदह---जिंदगी

रवानह-रवानगी

परवानह---परवानगी

ताज़ह--ताज़गी

(इ) ज्यादह---ज्यादती ।

क (ऊनवाचक); जैसे, तोप--तुपक।

कार—इससे कर्र वाचक संज्ञाएँ वनती हैं; जैसे, पंश (सामने)— पंशकार (सहायक), वद (बुरा)—वदकार (दुष्ट), काश्त (खेती)— काश्तकार (किसान), सलाह—सल्लाहकार।

[सू०-हिंदी ''जानकार'' मे यही प्रत्यय जान पड़ता है।]

गर-( कत्तृ वाचक ), जैसे,

सीदा-सीदागर

जिल्द--जिल्दगर

कार-कारीगर

कलई-कलईगर, जीनगर।

गार--(कर्तृवाचक)--

मदद --- मददगार

याद--यादगार

खिद्दमत - खिद्दमतगार

गुनाह--गुनाहगार।

चा प्रथवा दुची ( ऊनवाचक )--

बाग-बागचा श्रथवा बागीचा (हि०-बगीचा)

गाली (कालीन = शतरंजी)—गालीचा (हि०—गलीचा)

देग (हि०—डेग)—देगचा (बटतोई), चमचा।

दान (पात्रवाचक)---

कलम--कलमदान

शमद्य (मोमबत्ती)-शमद्यदान

इत्रदान, नाबदान, खानदान।

् [स्०-यह प्रत्यय हिंदी शन्दों में भी लगाया जाता है श्रीह इसका रूप बहुचा दानी हो जाता है, जैसे, पानदान, पीकदान, (पीकदानी), चायदान, मन्छड़दानी, गोंददानी, उगालहान।

बान (कर्तुवाचक)—

बाग---वागवान

दर (द्वार)--दरवान

मिहर (दया) मिहरवान, मेज़बान (पाहुने का सरकार करनेवाला)।

[स्०-हिंदी-शब्दों में भी यह प्रत्यय लगता है; पर इसका रूप संस्कृत के अनुकरण पर वान हो जाता है; जैसे, गाड़ीवान, हाथीवान ।]

हु (विविध अर्थ में )---

इफ़ (सात) — इफ्तइ (सप्ताह)

चरम ( भाँख )—चरमह दस्त (हाथ)—दस्तह (मूठ)

पेश (सामने)--पेशह राज़--राज़ह (उपास)

[सू॰—हिंदी में हके स्थान में बहुधा श्रा हो जाता है; जैसे, इफ्ता, पेशा।]

४३७ (क)—नीचे लिखे शब्दों का उपयोग बहुधा प्रत्ययों के समान होता है—

नामा (चिट्ठां)—इकरारनामा, सरनामा, मुख्तारनामा। प्राच (पानी)—गुलाब, गिलाब (गिल=मिट्टां), शराब।

### (स्रा) विशेषग

आनह ( आना )---

साल-सालाना राज-राजाना

शाह-शाहाना 'व्यापाराना' श्रशुद्ध प्रयोग है

इंदा-

शर्म--शर्मिदा, कार--कारिंदा।

आवर—

जारावर, दिलावर (साइसी)

बस्तावर (भाग्यवान) दस्तावर (रेचक)

नाक---

दर्द-दर्दनाक, ख़ौफ-ख़ौफनाक।

ई---

ईरानी ख़नी, देहाती, खाकी, पासमानी।

ईन—

रंगीन . शैकीन

नमकीन संग (पत्थर)—संगीन (भारी)

पास्त (चमड्रा)--पोस्तीन

मंद—

**भक्लमंद** 

दौलतमंद

दानिश (ज्ञान )---दानिशमंद

वार—डम्मीदवार (हि०—डम्मेदवार), माहवार, तफ़सील-वार, तारीखवार।

वर---

जानवर

नामवर

ताकृतव

हिम्मतवर

र्डना---

कम--कमीना

माह (चंद्रमा )--महीना

पश्म-पश्मोना (कपड़ा)

जादह ( उत्पन्न हुन्ना )--शाहजादा, हरामजादा ।

४२ — संज्ञाओं में कुछ कुदंत जोड़ने से दूसरी संज्ञाएँ भीर विशेषण बनते हैं। ये यथार्थ में समास हैं; पर सुमीते के कारण यहाँ लिखे जाते हैं।

ग्रंदाज ( फेंकनेवाला )---

वर्ष (विजली)—वर्षदाज़ (सिपाही), तीर--तीरंदाज़, गोला (हि०)—गोलंदाज़, दस्तंदाज़।

स्वावेज (सटकानेवासा)—दस्तावेज ( हाथ का काग्ज़ जिससे सहारा मिसता है ) ! कुन (करनेवाला)--कारकुन, नसीहतकुन।

खेर (खानेवाला )--इलालखोर (मंगी ), हरामखोर, सूद-खोर, चुगलखोर ।

मीर (पकड़नेवाला)—राहगीर (बटोही), जहाँगीर (जगत्-माही), दसगीर (सहायक)।

दान (जाननेवाला)-

कारदान, कदरदान, हिमाबदान इत्यादि ।

दार (रखनेवाला)

जमीदार

दुकानदार

चोबदार

तरहदार

फौजहार

मालदार

[ सू०---यह प्रत्यय हि दी शब्दों मे भी लगा हुआ मिलता है; जैसे, चमकदार, नातेदार थानेदार, फलदार ।]

नुमा (दिखानेवाला)-

कुतुबनुमा

किबलानुमा

किश्तीनुमा (नाव के आकार का)

नवीस ( लिखनेवाला )---

श्चरजीनवीस

स्याहनवीस

वासिलबाकीनवीस

चिटनवीम

नशीन (बैठनंवाला) — तस्तनशीन, परदानशीन।

बंद ( बाँधनेवाला ) —

नालबंद, कमरबंद, इज़ारबंद, बिम्तरबंद।

[सू॰—हिंदी-शब्दों में भी यह प्रत्यय पाया जाता है, जैसे, हिश्चबारबंद, गळाबंद, नाकेबंदी । ] पाश (पहिननेवाला, खुपानेवाला)—जीनपेशा, पापेशा (जूता), सरपेशा (डक्कन), सफ़ेदपेशा (सभ्य)।

साज (बनानेवाला )—जालसाज, जीनसाज, घड़ीमाज। पिछले उदाहरण में 'घडी' हिंदी है।

बर (लेनेवाला)-

पैगम (पैगाम = संदशा) —पैगंबर (ईश्वर-दूत), दिल-दिलबर। बरदार ( उठानंबाला )—

हुक्का—हुकावरदार, खासवरदार ( मालिक की वंदूक लं जानेवाला ), इत्यादि

बाज़ ( खेजनेवाला, प्रेम करनेवाला )— दगावाज़, नशेवाज़, शतरंजवाज़

[ स्०-वह प्रत्यय बहुधा हिंदी-शब्दों में भी लगा दिया जाता है, जैसे, ठट्टोबाज, घोखेबाज़, चालबाज़ । ]

बीन (देखनेवाला)—

खुर्द ( छोटा )—खुर्दबीन, दूरबीन, तमाशवीन ।

माल ( मलनेवाला, पांछनेवाला )-

रू ( मुँह )-रूमाल, दस्तमाल।

४३-६---संज्ञाध्यों मे नीचे लिखे शब्दों श्रीर प्रत्ययों की जोड़ने से स्थानवाचक संज्ञाएँ बनती हैं---

आबाद (वसा हुन्ना)---

हैदराबाद इलाहाबाद अहमदाबाद शाहजहानाबाद खाना (स्थान )—

कारखाना दौलतखाना कैदखाना

गाड़ीखाना दवाखाना

गाइ—

ईदगाइ, शिकारगाइ, बंदरगाह, चरागाष्ट्र. टरगाङ ।

इस्तान-

**ध**रविस्तान

ध्यफगानिस्तान

तुर्किस्तान

हिंदुस्तान

कत्रिस्तान

[स्०-फारसी का "इस्तान" प्रत्यय रूप घोर वर्ध मे संस्कृत के "स्थान" शब्द के सदश होने के कारण, हिंदी शब्दों के साथ बहुधा "स्थान" ही का प्रयोग करते हैं; जैसे, हिंदुस्थान, राजस्थान इत्यादि । ]

श्वन-गुलशन (बाग)।

जार-गुलजार (पुष्प-श्थान)। (हिदी मे गुलजार शब्द का सर्थ बहुधा "रमग्रीय" होता है।) बाजार (अवा = भोजन)।

बार-दरबार, जंगबार ( जंजीबार )।

[सू०-फारसी समासों के उदाहरण श्रागे समास-प्रकरण में दिए जायँगे ।]

(२) ऋरबी प्रत्यय।

# (क) अरबी कृदंत।

४४०— अरबी के प्रायः सभी शब्द किसी न किसी धातु से बने
हुए होते हैं और अधिकांश धातु त्रिवर्ण रहते हैं। कुछ धातु चार
वर्णों के और कुछ पाँच वर्णों के भी होते हैं। धातुश्रों के अचरों के
मान (वजन) के अचर सब कृदंतों में पाये जाते हैं श्रीर वे मूलाचर कहाते हैं। इन मूलाचरों के सिवा कुछ धीर भी श्रचर कृदंतों
की रचना में प्रयुक्त होते हैं जिन्हें अधिकाचर कहते हैं। ये अधिकाचर सात हैं—अ, त, स, म, न, ऊ, य श्रीर इन्हें स्मरण रखने
के लियं इनसे "अवसमन्य" शब्द बना लिया गया है। एक धातु
से बने हुए सभी कृदंत हिंदी मे नहीं आते; धीर जो आते हैं उनमे
भी बहुधा उचारण की सुगमता के लिये रूपांतर कर लिया जाता है।

धरबी में धातुधों धीर कृदंतों के संपृर्ण रूप वजन स्रर्थात् नमूने पर बनाये जाते हैं; धीर फ़ श्रृ ल को मूलाचर मानकर इन्हीं- से सब प्रकार के वजन बनाते हैं। जब कभी चार या पाँच मूझा-चरों का काम पड़ता है तब स को दो वा तीन बार काम मे लाते हैं। ४४० (क)—त्रिवर्ध धातु के मूल रूप से कई एक क्रियार्थक संज्ञाएँ बनती हैं। इनमे से जो हिंदी में प्रचलित हैं उनके वजन चौर उदाहरण नीचे दिये जाते हैं—

| नं० | वजन                          | उदाहरण                       |
|-----|------------------------------|------------------------------|
| 8   | फश्र्ल                       | कत्त = मार डालना             |
| २   | <b>फ़ि</b> श्र् <sub>ख</sub> | इल्म = जानना                 |
| રૂ  | फुत्र्यूल                    | हुक्म = भाज्ञा देना          |
| 8   | <b>फ़</b> श्रत               | तलब = खोजना                  |
| પ્ર | फ़्अ्र्ज़त                   | रहमत = दया करना              |
| Ę   | फ़ित्र्यूलत                  | स्विमत = सेवा करना           |
| v   | फुत्र्यूत                    | कुद्रत = योग्य होना          |
| 5   | फ् <b>यल</b> त               | हरकत = चलना                  |
| £   | फ़इल्रत                      | सरिका = चोरी                 |
| १०  | फ़ <b>ऋ्</b> ता              | दश्रवा (दावा) = हक           |
| ११  | फ़्याल                       | सलाम = कुशल होना             |
| १२  | फिश्रात्त                    | कियाम = ठइरना                |
| १३  | <b>फु</b> धाल                | सुवाल = पूछना                |
| १४  | फऊल                          | कवृत्त = स्वोकार             |
| १५  | फुऊल                         | .जुहू <i>र</i> = <b>रू</b> प |
| १६  | फग्र्लान                     | इवरान = संचार                |
| 20  | <b>प्रधा</b> तत              | बगावत = बलवा                 |
| १८  | फिद्यास्त्रत                 | किताबत = लिखना               |
| १स  | फऊलत                         | जरूरत = धावश्यकता            |
| २०  | मफ्घलत                       | मर्हमत = दया                 |

- [सू०--(१) एक ही धातु से ऊपर लिखे सब वजनों के शब्द व्युत्पन्न नहीं होते; किसी-किसी में दो वा तीन, श्रीर किसी-किसी से केवल एक ही वजन बनता है।
- (२) जिन कियार्थक, संज्ञाओं के श्रत में त रहता है वे बहुचा दूसरी कियार्थक संज्ञाओं में इस प्रस्यव के जोड़ने से बनती है; जैसे, रहम = रह मत।

# कृदंत-विशेषण।

- ४४१ दूसरं मुख्य व्युत्पन्न शब्द ऋदंत-विशेषण हैं। अधिक प्रचलित शब्दों के वजन ये हैं—
- (१) फ़ाइल अपूर्ण कृदंत अथवा कर्तृवाचक सज्ञा, जैसे, आलिम = विद्वान (अलम = जानना से), टाकिम = अधिकारी (इकम = न्याय करना से), गाफिल = भूलनेवाला (गफल = भूलना सं)।
- (२) मफ्ऊल भृतकालिक (कर्मवाचक) कृदंत, जैसं, मग्र-लूम = जाना हुन्ना (अलम = जानना से), मन्जूर = स्वाकृत (नज़र = देखना से), मशहर = प्रसिद्ध (शहर = प्रसिद्ध करना से)।
- (३) फईल—इस रूप से गुग की स्थिरता प्रथवा श्रिधिकता का बोध होता है; जैसे, हकीम = साधु वैद्य (हकम = न्याय करना से), रहीम = बडा दयालु (रहम = दया करना से)।
- ्यि॰ ऊपर लिखे तीनो पजनों के शब्द बहुधा संज्ञा के समान प्रयुक्त होते हैं। }
- (४) फऊल इसका भ्रयं तीसरे रूप के समान है, जैसं, गफूर = श्रधिक चमाशील (गफर = चमा करने से), जरूर = आवश्यक (जर्र = सताना से)।
- (५) भ्राफ्थल—इस वजन पर त्रिवर्ण कृदंत विशेषण से इत्कर्ष-बोधक विशेषण बनते हैं; जैसे, श्रक्षवर = वहुत बड़ा (कबीर = बड़ा से), श्रहमद = परम प्रशंसनीय (हमीद = प्रशंसनीय से)

(६) फश्र्माल—इस नमूने पर व्यापार की कर्तृवाचक संज्ञाएँ बनती हैं; जैसे, जल्खाद, (जलद = कोड़ा मारना), सर्राफ (सरफ = बदलना, हि॰—सराफ), बज्जाज़ (हि॰—बजाज), बकाल।

४४२ — त्रिवर्श्य धातुष्यों से कियार्थक संज्ञाध्यों के श्रीर भी रूप बनते हैं जिनमे दो वा श्रधिक श्रधिकाचर श्राते हैं। मूल कियार्थक संज्ञाध्यों के धनुरूप इन कियार्थक संज्ञाध्यों से भी कर्तृवाचक श्रीर कर्म-वाचक विशेषश बनते हैं। दोनों के मुख्य साँचे नीचे दियं जाते हैं।

## (क) क्रियार्थक संज्ञाओं के अन्य रूप।

- (१) तफ्ईल जैसं, तथ्रलीम = शिचा ( ग्रलम = जानना से, हि॰ -- तालीम ), तहसील = प्राप्ति ( हसल = पाना से )।
- (२) मुक्ताश्रलत-सुकावला = मामना (कवल = सामने होना सं), मुझामला = विषय, उद्योग (अमल = श्रधिकार चलाना सं)।
- (३) इफ्छाल —इन्कार = नाहीं ( नकर = न जानना से ), इन्साफ = न्याय ( नमफ = न्याय करना से ) |
- (४) तफडज्ल—जैसं, तग्रन्छुक = सबंध ( ग्रलक = श्रासरा करना सं ), तखन्छुम = उपनाम (खलस = रचित होना से), तक-ल्लुफ । कलफ = ग्रादर करना से)!
- ( १ ) इफ्तिश्रात जैसे, इस्तिहान = परीचा ( महन = परीचा करना से ), ऐतराज = श्रापित ( धरज = श्रागे रखना से ), ऐत-बार = विश्वास ( श्रवर = विश्वास करना से )।
- (  $\xi$  ) इस्तिफ्बाल—इस्तिब्रमाल = उपयोग ( श्रमल = काम मे लाना से ), इसतिमरार = स्थिरता ( मर्र = होता रहना से )।

### (ख) क्रियार्थक विश्वेषणों के अन्य रूप।

कर्त्वाचक ग्रीर कर्मवाचक विशेषणों के वजन नीचे लिखे जाते हैं। इनके रूपों में यह श्रंतर है कि पहले के श्रंत्याचर मे इ धीर दूसरे के श्रंत्याचर मे श्र रहता है—

| कर्तृतासक<br>विशेषस्य का<br>वजन | श्दाहरस                                               | कर्मवाचक<br>विशेषम् का<br>वजन | <b>उद्</b> ।हरसा                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| १ सुफह् लइ                      | मुच्चिम = शिचक<br>('इल्म' से)                         | मुफथबल                        | मुश्रह्म = शिष्य                   |
| २ मुफाइल                        | मुहाफ़िब्रं = रचक<br>('हिफज़' से)                     | मुफाञ्चळ                      | मुहाफ़ज़ = रिचत                    |
| ३ मुफ्इल                        | मुन्सिफ़ = न्यायाधीश<br>('नसफ' से)                    | मुफ्बल                        | मुनसफ् = न्या <b>य</b><br>पानेवाला |
| <b>४ मुत्फह्ह्</b> ल            | मुत् <b>वद्दिल – बदलने</b> वाला<br>( <b>'बदल'</b> से) | <b>मुतफश्रम</b> ल             | मुतबहल = बद्ला<br>हुआ              |
| <b>४ मुन्दह</b> ळ               | मुन्सरिम = शासक<br>('सरम' से)                         | <b>मुन्फब</b> ल               | मुन्सरम = शासित                    |
| ६ मुत्फाइल                      | मुत्वातिर = लगातार<br>('वतर' से)                      | <b>मुत्फाञ्च</b> ल            | मुतवातर = निविध                    |
| ७ मुस्तफ्ड्ल                    | ` ^                                                   | <b>मुस्तफ्</b> षस्            | मुस्तक्षल = चित्र                  |

## स्थानवाचक और कालवाचक संचाएँ।

४४३ — स्थानवाचक ग्रीर कालवाचक संज्ञाएँ बहुधा मफ् श्रल या मफ् इल के वजन पर होती हैं भीर उनके धादि में म धवश्य रहता है; जैसे, मक्तव = वह स्थान जिसमे लिखना सिखाया जाता है। (कतब = लिखना से); मक्तल = कतल करने की जगह (कतल = मार डालना से); मजलिस = वह स्थान जहाँ श्रथवा वह समय जब कई लोग बैठते हैं (जलस = बैठना से); मस्जिद = पृजा की जगह (सजद = पृजा करना से); मंजिल = पड़ाव (नजल = डतरना से)

[स्०-स्थानवाचक संज्ञाको में कभी-कभी ह जोड़ दिया जाता है, जैसे, मक्बरह, मद्रसहा]

# ( ख ) अरबी तद्धित ।

आनी —इस प्रत्यय के योग से विशेषण बनते हैं, जैसे, जिस्म (शरीर) — जिस्मानी (शारीरिक), रूह (आत्मा) — कहानी (आत्मिक)। इयत-(भाववाचक); जैसे, इंसान (मनुष्य)-इंसानियत (मनुष्यत्व), कैफ़ (कैसे?)--कैफ़ियत, मा (क्या?)-माहियत (मूल)।

र्द्ध-(गुणवाचक); जैसे, इल्म-इल्मी, घरब-घरबी, ईसा-ईसवी, इंसान-इंसानी।

ची—इम तुर्की प्रत्यय से व्यापारवाचक संज्ञाएँ बनती हैं; जैसे, मशक्यलची (हिं०-मशालची), तबलची, ख़ज़ानची, बावर (विश्वास)—बावरची (रसोइया)।

४४४—धारवी में समास के लिये दो संज्ञाधों के बीच में उल् (का) संवंध-सूचक रख दंते हैं धीर भेदा को भेदक के पहले ज्ञातं हैं, जैसे, जलाल (प्रमुख) + उल् + दीन (धर्म) = जलालु-होन (धर्म-प्रभुख)। इस उदाहरण में उल् का श्रंट्य ल् धारवी भाषा की सिंघ के धनुसार द् होकर ''दीन'' के धाद्य ''द" में मिल गया है। इसी प्रकार दार (घर) + उल् + सस्तनत (राज्य) = दारुस्सस्तनत (राजधानी); हवीब (मित्र) + उल् + धस्लाह (ईश्वर) = हवीबुल्लाह (ईश्वर-मित्र), निजामुल्-मुल्क (राज्य-च्यवस्थापक)।

(क)—वलद (धप० वल्द = पुत्र) दो हिंदी व्यक्तिवाचक संज्ञाश्रो के बीच मे पिता-पुत्र का संबंध बताने के लिये धाता है, जैसे, मोहन वल्द सोहन (सोहन का पुत्र मोहन)। यह कानूनी हिंदी का एक उदाहरण है।

#### छठा अध्याय

#### समास ।

४४५—दो या अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बतानेवाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होनं पर उन दा या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उस शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं और उन दो या अधिक शब्दों का जो संयोग होता है वह समास कहलाता है। उदा०—प्रेमसागर अर्थात् प्रेम का समुद्र। इस उदाहरण मे प्रेम और सागर, इन दो शब्दों का परस्पर संबंध बतानेवाले संबंधकारक के 'का' प्रत्यय का लोप होनं से 'प्रेमसागर' एक स्वतंत्र शब्द बना है, इसलिए 'प्रेमसागर' सामासिक शब्द है और इस शब्द मे प्रेम और सागर, इन दो शब्दों का संयोग है; इसलियं इस संयोग को समास कहते हैं।

समास के श्रीर उदाहरगा—रसोईघर, राजकुमार, कालीमिर्च, मिठवोजा।

[स्०—यद्यपि ''समास'' शब्द का मृल श्रर्थ वही है जो जवर दिया गया है, तथापि वह सामासिक शब्द के श्रर्थ में भी श्राता है श्रीर हम पुरतक में भी कहीं-कहीं यह श्रर्थ लिया गया है।

४४६ — जब दो या श्रधिक शब्द इस प्रकार जोड़े जाते हैं तब उनमें संधि के नियमों का प्रयोग होता है। सस्कृत शब्दों में सिध भवश्य होती है, पर हिंदी श्रीर दूसरी भाषात्रों के शब्दों में बहुधा नहीं होती।

खदा०—राम + अवतार = रामावतार, पत्र + क्तर = पत्रोत्तर, मनस् + योग = मनोयोग । वयम् + बृद्ध = वयोवृद्ध । परंतु घर + भौगन = घर-आँगन, राम + आमर्र = राम-ग्रासरे, वे + ईमान = वेईमान ही रहता है । [स्०—छोटे-छोटे और साधारण सामासिक शब्द बहुधा दूसरे से मिलाकर लिखे जाते हैं, पर बढ़े-बढ़ और असाधारण सामासिक शब्द योजक चिह्न के द्वारा, जो अँगरेजी के 'हाईफन' का अनुकरण है, मिलाए जाते हैं; जैसे, (१) रामएर, धृषघड़ी, स्त्रीशिक्षा, आसपास, रसोईधर, केंद्रखाना, (२) चित्र-रचना, नाटक-शाला, पथ-प्रदर्शक, सास-ससुर, मला-चंगा। कभी-कभी संस्कृत के ऐसे सामासिक शब्द भी जो संधि के नियमों से मिल सकते है, केवल योजक (हाईफन) के द्वारा मिलाए आते है, जैसे, वस्त-आभूपण, मत-एकता, हिर-इच्छा। कविता मे यह बान विशेष रूप से पाई जाती है; जैसे,

"पराधीन-सम दीन कुमुद मुद्द-हीन हुए हैं. पर-उन्नति का देख शोक में लीन हुए हैं !--सर । ]

४४७—साम!सिक शब्दों का संबंध व्यक्त कर दिखाने की गीति को विग्रष्ठ कहते हैं। "धन-संपन्न" समास का विग्रष्ठ "धन से संपन्न" है, जिससे जान पड़ता है कि "धन" श्रीर "संपन्न" शब्द करण-कारक से संबद्ध हैं। इसी प्रकार जाति-भेद, चंद्रसुख, भीर त्रिभुज शब्दों का विग्रष्ठ यथाक्रम "जाति का भेद", "चढ़ के समान सुखा श्रीर "तीन हैं भुज जिसमें" है।

४४५—िकसी भी सामासिक शब्द में विभक्ति लगाने का प्रया-जन हो तो उसे समाम के ग्रंतिम शब्द में जोड़ते हैं; जैस, माबाप से, राजकुल में, भाई-बहिनों को।

- [सू०—(१) संस्कृत में इस नियम का एक भी श्रथवाद नहीं है, परंतु हिंदी के किसी-किसी द्व ह समास में उपास्य श्राकारात शब्द विकृत रूप में श्राता है; जैसे, मले-बुरे से, छोटे-बढ़ों ने, छड़के-बच्चे को। इस विषय का स्रोर विवेचन द्व ह-समास के अकरण में मिलेगा।
- (२) हिंदी में संस्कृत सामासिक शब्दों का प्रचार साधारण है, पर भाजकल यह प्रचार बढ़ रहा है। दूसरा भाषाश्रों श्रीर विशेष कर श्रॅगरेजी के विचारों की हिंदी में व्यक्त करने के लिये संस्कृत के सामासिक शब्दों का उपयोग करने में सुभीता है, जिससे इस प्रकार के बहुत से शब्द श्राजकल हिंदी

<sup>🐇</sup> श्रंक — ३१० श्रीर श्रागे देखो।

में प्रयुक्त होने लगे हैं। निरे हिंदी सामासिक शब्द बहुत कम मिलते हैं श्रीर वे बहुधा दोही शब्दों से बने रहते हैं। संस्कृत-समास बहुधा लंबे होते हैं भेर कोई-कोई लेखक प्रधवा कवि धाप्रह-पूर्वक लंबे-लंबे समासों का उपयोग करने में अपनी कुशलता सममते हैं। "जनमनमंजु-मुकुर-मल-हरनी" (राम•) हिंदी में प्रचलित एक सबसे बड़े समास का उदाहरण है पर इस प्रकार के समासों के लिये हिंदी की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है। हमारी भाषा में तो दे। ध्रधवा अधिक से अधिक तीन शब्दों ही के समास उचित श्रीर मधुर जान पढ़ते हैं।

४४-६-समासों के मुख्य चार भेद हैं। जिन दे शब्दों में समास द्वाता है बनकी प्रधानता अथवा अप्रधानता के विभाग-तत्त्व पर ये भेद किए गए हैं।

जिस समास में पहला शब्दें प्रायः प्रधान होता है उसे आठययी-भाव समास कहते हैं। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे तत्पुरुष कहते हैं। जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वह दूंद्व कहलाता है। धीर जिसमें कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता उसे बहुब्रोहि कहते हैं।

इन चार मुख्य भेदों के कई उपभेद भी हैं जो न्यूनाधिक महत्त्व के हैं। इन सबका विवेचन धारो यथास्थान किया जायगा।

#### ख्रव्ययीभाव।

४५०—जिस समास मे पहला शब्द प्रधान होता है धौर जो समृचा शब्द किया-विशेषण अव्यय होता है, उसे ख्राटययी भाव समास कहते हैं; जैसे, यथाविधि, प्रतिदिन, भरसक !

[स्०-संस्कृत में अञ्चयीभाव-समास का पहला शब्द अव्यय होता है और दूसरा शब्द संज्ञा अथवा विशेषण रहता है। पर हिंदी में इस समास के उदाहरणों में पहले अव्यय के बदले बहुधा संज्ञा ही पाई जाती है। यह बात आगे अं० ४५२ में स्पष्ट होगी।] ४५१—(भ) जिन समासों में यथा (भनुसार), भा (तक), प्रति (प्रत्येक), यावत् (तक), नि (निना) पहले भाते हैं, ऐसे संस्कृत भन्ययीभान-समास हिंदी में बहुधा भाते हैं; जैसे,

यथाविधि धाजन्म
यथास्थान धामरण
यथाक्रम यावज्जीवन
यथासंभृत प्रतिदिनयथाशक्ति प्रतिमास
यथासाध्य व्यर्थ

(धा) स्रचि (नेत्र) शब्द अव्ययीभाव-समास के अंत में धच हो जाता है; जैसे, प्रत्यच (आंख के आगे), समच (सामने), परोच (आंख के पीछे, पीठ-पीछे)।

४५२ — हिंदी में संस्कृत पद्धित के निरे हिंदी-भ्रव्ययीभाव समास बहुत ही कम पाये जाते हैं। इस प्रकार के जो शब्द हिंदी मे प्रचित्ति हैं वे तीन प्रकार के हैं।

- (म्र) हिंदी-जैसे, निडर, निधड़क, भरपेट, भरदौड़, मनजाने ।
- (धा) उर्दू अर्थात् फारसी अथवा अरवी; जैसे, हरराज़, हर-साल, वेशक, बेफायदा, बजिस, बस्तुवी, नाहक।
- (इ) मिश्रत श्रर्थात् भिन्न-भिन्न भाषात्रों कं शब्दों के मेल से बने हुए; जैसे, हरघड़ी, हरदिन, बेकाम, बेखटकं।

[स्०— उपर के उदाहरणों में जो ''हर'' शब्द श्वाया है, वह यथार्थ में विशेषण है, इसिल्ये उसके योग से बने हुए शब्दों का कर्मधारय मानने का अम हो सकता है। पर इन समस्त शब्दों का उपयोग क्रिया-विशेषण के समान होता है, इसिल्ये इन्हें श्रव्ययीभाव ही मानना चाहिए।] ४५३—प्रतिदिन, प्रतिवर्ष इत्यादि संस्कृत प्रव्ययोभाव-समासे के विप्रद्व ( उदा०—दिने दिने, प्रतिदिनम् ) पर ध्यान करने से जाना जाता है कि यद्यपि प्रति शब्द का प्रार्थ प्रत्येक है तो भी वह प्रगली संज्ञा की द्विकृति मिटाने के लिये लाया जाता है। पर हिंदी में प्रति का उपयोग न कर प्रगली संज्ञा की ही द्विकृति करके प्रव्ययोग्भाव-समास बनाते हैं। इस समान में हिंदी का प्रथम शब्द बहुधा विकृत रूप में धाता है। उदा०—घरघर, हाथों हाथ, पल-पल, दिनोंदिन, रातोंशत, कोठेकोठे, इत्यादि।

- (भ्र) पुश्तानपुश्त, साल-दरमाल भ्रादि शब्दों मे दर (फारसी) भ्रीर म्रान (सं०—म्रनु) भ्रव्ययों का प्रयोग हुआ है। ये शब्द भी भ्रव्ययोभाव समास के उदाहरण हैं।
- (भ्रा) कभी-कभी द्विरुक्त शब्दों कं बीच मे ही वा ही भ्रथवा ध्या त्र्याता है; जैसे, मनही-मन, घरही-घर, भ्रापही-भ्राप, सुँहा-मुँह, सरासर (पूर्णतया), एकाएक।

४५४ — संज्ञाओं के समान घन्ययों की द्विरुक्ति से भी घन्ययी-भाव समास होता है; जैसे, बीचोंबीच, घड़ाघड़, पहले-पहल, बराबर, धीरे-धीरे।

#### तत्पुरुष ।

४५५—जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है उसे तत्यु-रूष कहते हैं। इस समास में पहला शब्द बहुधा संज्ञा अयवा विशेषण होता है झीर इसके विषद में इस शब्द के साथ कर्ता और संबोधन कारकों की छोड़ शेष कारकों की विभक्तियाँ लगती हैं। ४५६—तत्पुरुष-समास के मुख्य दे। भेद हैं, एक व्यधिकरण तत्पुरुष धीर दूसरा समानाधिकरण तत्पुरुष। जिस तत्पुरुष-समास के विम्नह में उसके ध्वयवों में भिन्न-भिन्न विभक्तियाँ लगाई जाती हैं उसे व्यधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। व्याकरण की पुस्तकों में तत्पुरुष के नाम से जिस समास का वर्णन रहता है वह यही व्यधिकरण तत्पुरुष है। समानाधिकरण तत्पुरुष के विम्नह में उसके दोनों शब्दों में एक दी विभक्ति लगती है। समानाधिकरण तत्पुरुष का प्रचलित नाम कमधारण है और यह कोई धलग समास नहीं है, कितु तत्पुरुष का कवल एक उपभेद है।

४५७--व्यधिकरण तत्पुरुष के प्रथम शब्द मे जिम विभक्ति का लोप होता है हसी के कारक के ध्रमुमार इस समास का नाम होता है। यह समाम नीचे लिखे विभागों मे विभक्त हो सकता है-

# कर्म-तत्पुरुष ( संस्कृत-उदाहरण )--

स्वर्गप्राप्त, जलपिपासु, भाशातीत (भ्राशा को लॉघकर गया हुआ), देश-गत।

#### करण तत्पुरुष---

(संस्कृत) ईश्वरदत्त, तुलसी-कृत, भक्तित्रश, मदांध, कष्टसाध्य, गुणदीन, शराहत, श्रकालपीड़ित, इत्यादि।

( हिदी ) मनमाना, गुड़भरा, दईमारा, कपड़छन, मुँहमाँगा, दुगुना, मदमाता, इत्यादि ।

( वर्दू ) दस्तकारी, प्यादमात, हैदराबाद।

संप्रदान-तत्पुरुष—(सस्कृत) कृष्णार्पण, देशभक्ति, बिल-पशु, रण-निमंत्रण, विद्यागृह, इत्यादि।

<sup>.</sup> संस्कृत में विभक्ति ही का नाम दिया जाता है; जैसे, द्वितीया-तस्यु-रुष, षष्ठी-तत्युरुष, इत्यादि ।

(हिंदी) रसेर्छघर, घुड़बच, ठकुर-सुहाती, हवकड़ी, रोकड़-बड़ी।

( खट्ट<sup>°</sup>) रा**ह**खर्च, शहरपनाह, कारवॉ-सराय ।

## अपादान-तत्पुरुष---

(संस्कृष) जनमान्ध, ऋग्रमुक्त, पदच्युत, जातिश्रष्ट, धर्म-विमुख, भवतारण, इत्यादि।

(हिंदी) देश-निकाला, गुरुभाई, कामचोर, नाम-साख, इत्यादि।

( उद् ) शाहजादह।

#### संबंध-तत्पुरुष---

(संस्कृत) राजपुत्र, प्रजापित, देवालय, नरेश, पराधीन, विद्याभ्यास, सेनानायक, माधव (लन्मीपित) पितृ-गृह, इत्यादि।

(हिंदी) बनमानुस, घुड़-दौड़, बैलगाडो, राजपृत, लखपती, पनचक्को, रामकहानी, मृगछौना, राजदरबार, रेतघड़ो, अमचूर, इत्यादि।

(उर्दू) हुक्मनामा, बंदरगाह, ग्राबरू, नूरजहाँ, शकरपारा, (शक्कर का टुकड़ा = मेवा, पकवान)।

[स्०-पष्टी तत्पुरुप के उदाहरण प्राय सभी भाषाओं में बहुतायत से मिलते हैं। श्रिधिकांश व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ इसी समास से बनती हैं।]

## अधिकरगा-तत्पुरुष-

(संस्कृत) प्रामवास, गृहस्थ. निशाचर, कलाप्रवीय किविश्रेष्ठ, गृहप्रवेश, वचनचातुरी, जलज, दानवीर, कूपमंडूक, खग, देशाटन, प्रेम-मग्न, इत्यादि। (हिंदी) मनमाजी, भाप-बीती, कानाफूसी, इत्यादि। (उद् [स्०—इन सब प्रकार के बदाहरणों में निभक्तियों के संबंध से सतमेद होने की संभावना है, पर वह निशेष महश्व का नहीं है। जब तक इस निषय में संदेह नहीं है कि जपर के सब उदाहरण तत्पुरुष के हैं तब तक यह बात धर्मधान है कि कोई एक तत्पुरुष इस कारक का है या उस कारक का। "वचन-चातुरी" शब्द धिकरण-तत्पुरुष का उदाहरण है; परंतु यदि कोई इसका विग्रह "वचन की चातुरी" करके इसे संबंध-तत्पुरुष माने, तो इस (हिंदी के) निग्रह के अनुसार उस शब्द को संबंध-तत्पुरुष मानेना चशुद्ध नहीं है। कोई एक तत्पुरुष समास कि सारक का है, इस बान का निर्णय उस समास के बेग्य निग्रह पर भवलंबत है।]

४५८—जिस व्यधिकरण तत्पुरुष समास में पहले पद की विभक्ति का लोप नहीं होता उसे ऋखुक समास कहते हैं; जैसे, मनसिज, युधिष्ठिर, खेचर, वाचस्पति, कर्त्तरिप्रयोग, धात्मनेपद।

हिं०—ऊटपटाँग (यह शब्द बहुधा बहुब्रीहि में स्राता है), चूहेमार।

(क)—'दीनानाथ' शब्द व्याकरण की दृष्टि से विचारणीय है। यह शब्द यथार्थ में 'दीननाथ' होना चाहिए, पर ''दीन'' शब्द के ''न'' को दीर्घ बोलने (धीर लिखने) की रूढ़ि चल पड़ी है। इस दीर्घ था की योजना का यथार्थ कारण विदित नहीं हुआ है, पर संभव है कि दो हस्त न अचरों का चचारण एकसाथ करने की कठिनाई से पूर्व न दीर्घ कर दिया गया हो। 'दीनानाथ' समास अवश्य है और इसे संबंध-तत्पुरुष ही मानना ठीक होगा।

४५६ — जब तत्पुरुष समास का दूसरा पद ऐसा कृदंत होता है जिसका खतंत्र उपयोग नहीं हो सकता, तब उस समास को उपपद समास कहते हैं; जैसे, पंथकार, तटस्थ, जसद, उरग, कृतन्त, कृतन्त, नृप। जस्त्रघर, पापहर, जस्त्रचर धादि उपपद समास नहीं हैं, क्योंकि इनमें जो धर, हर धौर चर कृदंत हैं उनका प्रयोग धन्यत्र खतंत्रतापूर्वक होता है।

हिंदी-उपपद समासे के स्वाहरस-लकड़फोड़, तिखचट्टा, कन-कटा (कान काटनेवासा), मुँड्चीरा, बटमार, चिड़ीमार, पनडुच्बी, घर-घुसा, घुड़चढ़ा।

उदू - उदाहरण--गरीब-निवाज (दीन-पालक), कलम-तराश (कलम काटनेवाला, चाकू), चोबदार (दंडधारी), सीदागर।

[ सू०--हिंदी में स्वतंत्र कर्मादि तत्पुरुषों की संख्या श्रधिक न होने के कारण बहुधा उपपद समास की इन्हों के श्रंतर्गत मानते हैं।]

४६०— ग्रमाव किवा निषेध को ग्रर्थ में शब्दों को पूर्व ग्र वा ग्रन् स्नगाने से जो तत्पुरुष बनता है उसे नव्य तत्पुरुष कहते हैं।

उद्दा॰—(सं०) अधर्म (न धर्म), अन्याय (न न्याय), अयोग्य (न योग्य), अनाचार (न आचार), अनिष्ट (न इष्ट)।

हिंदी--धनवन, धनभल, धनचाहा, ध्रधूरा, धनजाना, धरूट, धनगढ़ा, धकाज, धलग, अनरीत, धनहोनी।

उदू — नापसंद, नालायक, नाबालिग, गैरहाजिर, गैरवाजिव। (ध) किसी-किसी स्थान में निषेधार्थीन धन्यय धाता है; जैसे, नचत्र, नास्तिक, नपुंसक।

[सू॰--निषेध के नीचे लिखे बर्थ होते हैं--

- (१) भिश्वता—अन्नाह्मण अर्थात् न्नाह्मण से भिन्न कोई जाति; जैसे, वैश्य, शूद, श्वादि।
  - (२) श्रमाव-- श्रज्ञान अर्थात ज्ञान का श्रभाव।
  - (३) श्रमाग्यता-- मकाल श्रमात् श्रनुचित काल ।
  - (४) विरोध-भनीति श्रमात् नीति का उल्टा।
- ४६१ जिस तत्पुरुष समास के प्रथम स्थान मे उपसर्ग आता है उसे संस्कृत व्याकरण मे पादि समास कहते हैं।
- चदा०-प्रतिध्वनि (समान ध्वनि ), प्रतिक्रम (भागे जाना )। इसी प्रकार प्रतिबिंब, स्रतिवृष्टि, उपवेद, प्रगति, दुर्गुहा।

(क) 'ई' के योग से बने हुए संस्कृत-समास भी एक प्रकार के तखुरुष हैं; जैसे, वशीकरण, फलीभूत, स्पष्टीकरण, श्रुचीभाव। समानाधिकरण तत्पुरुष आर्थात् कर्मधारय

४६२—जिम तत्पुरुष समास के विश्वह में होनों पहों के साथ एक ही (कर्ता-कारक की ) विभक्ति आती है उसे समानाधि-करण तत्पुरुष अथवा कर्मधारय कहते हैं। कर्मधारय समास हो प्रकार का है—

(१) जिस समास से विशेष्य-विशेषस भाव सूचित होता है उसे विशेषताबाचक कर्मधारय कहते हैं; भीर (२) जिससे उप-मानोपमेय-भाव जाना जाता है उसे उपमावाचक कर्मधारय कहते हैं।

४६३ — विशेषतावाचक कर्मधारय समास के नीचे लिखे सात भेद ही सकते हैं —

(१) विशेषण-पूर्वपद-जिसमें प्रथम पद विशेषण होता है। संस्कृत-उदाहरण-महाजन, पूर्वकाल, पीतांबर, शुभागमन, नीलकमल, सद्गुण, पूर्णेन्दु, परमानंद।

हिदो-उदाहरण—नीलगाय, कालीमिर्च, मक्सधार, तलघर, खड़ो-बोली, सुंदरलाल, पुच्छलतारा, भलामानस, कालापानी, छुट-भैया, साढेतीन ।

ददू-उदाहरस-खुशबू, बदबू, जवाँमर्द, नौरोज।

[ स्०—विशेषण पूर्व-पद कर्मधारय-समास के संबंध में यह कह देना आवश्यक है कि हिंदी में इस समास के केवल चुने हुए उदाहरण मिलते हैं। इसका कारण यह है कि हिंदी में, संस्कृत के समान, विशेष्य के साथ विशेषणों में विभक्ति का योग नहीं होता—धर्याद विशेषण विभक्ति स्थागकर विशेष्य में नहीं मिलता। इसिंकिए हिंदी में कर्म-धारय समास उन्हीं विशेषणों के साध होता है जिनमें कुछ रूपांतर हो जाता है; अथवा जिनके कारण विशेष्य से किसी विशेष वस्तु का बोध होता है। जैसे, सुटमैबा, काजीमिर्च, बढ़ाधर।]

(२) विशेषशीत्तर-पद्--जिसमें दूसरा पद विशेषश होता है।

संस्कृत-प्रदाद किन्मांतर ( प्रतर = प्रत्य), पुरुषोत्तम, नराधम, मुनिवर । पिछलो तीन शब्दों का विश्व दूसरे प्रकार से करने से थे तत्पुरुष हो जाते हैं; जैसे, पुरुषों में उत्तम = पुरुषोत्तम ।

हिंदी-उदा०-प्रभुदयाल, शिवदीन, रामदहिन।

(३) विशेषणोभयपद—जिसमें दोनों पद विशेषण द्वाते हैं। संस्कृत-इदाहरण—नीलपीत, शीतोष्ण, श्यामसुंदर, शुद्धाशुद्ध, मृदु-मंद।

हिही-उदा०---- जालपीला, भलाबुरा, ऊँचनीच, खटमिट्टा, बड़ा-छोटा, मोटाताजा।

बर्टू-उदा०-सख्त-सुस्त, नंक-बद, कम-बेश।

- (४) विषयपूर्वपद —धर्मबुद्धि (धर्म है, यह बुद्धि—धर्म-विषयक बुद्धि), विंध्य-पर्वत#।
  - (५) ग्राठ्ययपूर्वपद -दुर्वचन, निराशा, सुयोग, कुवेश । हिंदी-उदा०-ध्रथमरा, दुकाल ।
- (६) संख्यापूर्वपद—जिम कर्मधारय समास में पहला पद संख्यावाचक हाता है श्रीर जिससे समुदाय (समाहार) का बीध होता है उसे संख्यापूर्वपद कर्मधारय कहते हैं। इसी समास को संस्कृत व्याकरण में द्विगु कहते हैं।

उदा० --- त्रिभुवन (तीन भुवनों का समाहार), त्रैलोक्य (तीनों लोकों का समाहार) --- इस शब्द का रूप त्रिलोकी भी होता है। चतुष्पदी (चार पदों का समुदाय), पंचवटी, त्रिकाल, श्रष्टाध्यायी।

हिंदी-उदा०-पंसेरी, दोपहर, चौबोला, चौमासा, सतसई, सतनजा, चौराहा, भठवाड़ा, छदाम, चौघड़ा, दुपट्टा, दुधनो।

<sup>\*</sup> विन्ध्य नामक पर्वत ।

स्तू -स्वा -- सिमाही ( अप० -- तिमाही ), नहार-दीवारी, शरामाही (अप० -- छमाही )।

(७) मध्यमपदलोपी—जिस समास में पहले पह का संबंध दूसरे पद से बतानेवाला शब्द श्रध्याहृत रहता है उस समास को मध्यमपदलोपी ध्रथवा लुप्त-पद समास कहते हैं। इस समास के विश्रह में समासगत दोनों पदों का संबंध स्पष्ट करने के लिए उस ध्रध्याहृत शब्द का उल्लेख करना पड़ता है; नहीं तो विश्रह होना संभव नहीं है। इस समास में ध्रध्याहृत पद बहुधा बीच में ध्राता है; इसलिए इस समास को मध्यमपदलोपी कहते हैं।

संस्कृत-उदाहरख--- घृताझ (घृत-मिश्रित धन्न), पर्याशासा (पर्यानिर्मित शासा), छायातरु (छाया-प्रधान तरु), देव-ब्राह्मस्य (देव-पूजक ब्राह्मस्य )।

हिदी-उदा०—दही-बड़ा (दही में डूबा हुआ बड़ा), गुड़म्बा (गुड़में उवाला आम), गुड़धानी, तिलचाँवली, गोबरगनेश, जेवघड़ी, चितकवरा, पनकपड़ा, गीदड़भवकी।

४६४--उपमावाचक कर्मधारय के चार भेद हैं-

(१) उपमान-पूर्वपद्—जिस वस्तु की उपमा देते हैं उसका वाचक शब्द जिस समास के घार म में घाता है उसे उपमान-पूर्व-पद समास कहते हैं।

च्हा०—चंद्रमुख (चंद्र सरीखा मुख ), घनश्याम (घन सरीखा श्याम ), वजदेह, प्राण-प्रिय।

- ् (२) उ**पमानात्तरपद**—चरख-कमल, राजर्षि, पाखिपल्कव ।
- (३) स्नवधारणापूर्वपद—जिस समास मे पूर्वपद के अर्थ पर उत्तर पद का अर्थ अवलंबित होता है उसे अवधारणापूर्वपद कर्म-धारय कहते हैं; जैसे, गुरुदेव (गुरु ही देव अथवा गुरु-रुपी देव), कर्म-बंध, पुरुष-रक्ष, धर्म-सेतु, बुद्ध-बल।

(४) स्रवधारकोत्तरपद—जिस समास में दूसरे पद के सर्थ पर पहले पद का सर्थ स्रवलन्तित रहता है उसे स्वधारकोत्तर पद कहते हैं; जैसे, साधु-समाज-प्रयाग (साधु-समाज-रूपी प्रयाग)। (राम०)। इस उदाहरक में दूसरे शब्द 'प्रयाग' के सर्थ पर प्रथम शब्द साधु-समाज का सर्थ स्रवलंदित है।

[स्०-कर्म-धारय समास मे वे र'ग-वाचक विशेषण भी आते हैं जिनके साथ अधिकता के अर्थ में उनका समानार्थी कोई विशेषण वा सङ्घा बोड़ी जाती है; जैसे, लाल-सुर्ख, काला-सुजंग, कक-उजला । (अं० ३४४---ए)।]

## द्वंद्व ।

४६५ — जिस समास मे सब पद श्रथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास तीन प्रकार का होता है—

(१) इतरेतर-द्वंद्ध-जिम समास के सब पद ''श्रीर'' समुचय-वेश्वक से जुड़े हुए हों, पर इस समुचयवेश्वक का लोप हो, उसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं, जैसे, राधाकृष्ण, ऋषि-मुनि, कंद-मूल-फल।

हिदी-च्दा०—
गाय-वैत बेटा-बेटी भाई-बहिन
सुख-दु:ख घटी-बढ़ी नाक-कान
माँ-त्राप दाख-भात दृध-रोटी
चिद्वी-पाती तन-मन-धन इकतीस
ते तालीस

(भ) इस समास में द्रव्यवाचक हिंदी समस्त संज्ञाएँ बहुधा एकवचन में भाती हैं। यदि दोनों शब्द मिलकर प्राय: एक ही वस्तु सुचित करते हैं तो वे भी एकवचन में भाते हैं; जैसे, दुः**स-सु**ख

दाख-रोटी

दृध-भाव

घो-गुड़

नेान-मिर्च

हका-पानी

खान-पान

गेंह-खंखा

शेष द्वंद्व-समास बहुषा बहुवचन में भाते हैं।

(भा) एक ही लिंग के शब्द से बनं समास का लिंग मूल लिंग रहता है; परंतु भिन्न-भिन्न लिंगों के शब्दों में बहुधा पुँ लिंग होता है; धौर कभी-कभी श्रंतम धौर कभी-कभी प्रथम शब्द का भी लिंग भाता है; जैसे, गाय-बैल (पु०), नाक-कान (पु०), घी-शकर (पु०), दूध-रोटी (स्रो०), चिट्ठो-पाती (स्रो०), भाई-बहिन (पु०), माँ-बाप (पु०)।

[ स्० — उद् के द्याबो-हवा, नामो-निशान, श्रामदो-रपत श्वादि शब्द समास नहीं कहे जा सकते, क्योंकि इनमें 'द्यो' समुश्वय-बोधक का लोप नहीं होता । हिंदी में 'द्यो' का लोप कर इन शब्दों का समास बना खेते हैं; जैसे, नाम-निशान, श्वाब-हवा, श्वामद-रपत । ]

(२) समाहार-द्वंद्व — जिस द्वंद्व समास से उसके पदों के अर्थ के सिना उसी प्रकार का भीर भी अर्थ सृचित हो उसे समाहार-द्वंद्व कहते हैं; जैसे, धाहार-निद्रा-भय (केवल आहार, निद्रा और भय ही नहीं, किंतु प्राणियों के सब धर्म), सेठ-साहुकार (सेठ धीर साहुकारों के सिना और-और भी दूसरे धनी लोग), भृख-चूक, हाथ-पाँव, दाल-रोटो, रुपया-पैसा, देव-पितर, इत्यादि। हिदी मे समाहार द्वंद्व की संख्या बहुत है और उसके नीचे लिखे भेद हो सकते हैं—

(क) प्राय: एक ही पर्य के पदें के मेल से बने हुए-

कपड़े-खत्ते

बासन-बक्त न

चाल-चलन

मार-पीट

लूट-मार

घास-फूस

| दिया-वसी                   | साग-पात    | मैत्र-जेत्र        |
|----------------------------|------------|--------------------|
| चमक-इमक                    | भसा-चंगा   | मोटा-दाजा          |
| हृष्ट-पुष्ट                | कूड़ा-कचरा | की <b>ल-काँ</b> टा |
| <b>कंकर-</b> पत् <b>धर</b> | भूत-प्रेत  | काम-काज            |
| बेाल-चाल                   | बाल-बचा    | जीव-जन्तु          |
| द्दान-धर्म                 | मेल-मिलाप  | _                  |

[ स्॰—इस प्रकार के सामासिक शब्दों में कभी-कभी एक शब्द हिंदी धौर दूसरा वर्दू रहता है; जैसे, धन-दौलत, जी-जान, मोटा-ताजा, चीज-वस्तु, तन-बद्दन, कागज-एन, रीति-रसम, वैरी-दुश्मन, भाई-बिराद्रर । ]

(ख) मिलते-जुलते प्रर्थ के पदें। के मेल से बने हुए---

ध्रज्ञ-जल ध्राचार-विचार घर-द्वार पान-फूल गोला-बारूद नाच-रंग मोल-तोल खाना-पीना पान-तमास्त्र जंगल-भाड़ी तीन-तेरह दिन-देापहर जैसा-तैसा साँप-बिच्छू नेान-तेल

कुरता-टोपी

(ग) परस्पर विरुद्ध श्रर्थवाले पदों का मेल ; जैसे,

धागा-पीछा चढ़ा-उतरी लेन-देन फहा-सुनी

[सू०-इस प्रकार के के हैं -के हैं विशेषयोभयपद भी पाये जाते हैं। जब इनका प्रयोग संज्ञा के समान होता है तब ये द्वंद्व होते हैं, और जब ये विशेषया के समान चाते हैं तब कर्मधारय होते हैं। उदा०--लँगड़ा-लूला, भूखा-प्यासा, जैसा-तैसा, नंगा-उघारा, जैंबा-पूरा, भरा-पूरा।

(घ) ऐसे समास जिनमें एक शब्द सार्थक भीर दूसरा शब्द भर्षद्दीन, भन्नवित भववा पहले का समानुत्रास हो—जैसे, भामने-सामने, भास-पास, भड़ोस-पड़ोस, बात-चीत, देख-भात, दौड़-घूप, भीड़-भाड़, भदता-बदता, चात्त-ढात्त, काट-कूट।

- [स्०—(१) भनुपास के लिए जो शब्द लाया जाता है उसके भादि में दूसरे ( मुख्य ) शब्द का स्वर रखकर उस ( मुख्य ) शब्द के शेष भाग को पुनरुक कर देते हैं, जैसे, हरे-एरे, घोड़ा-भोड़ा, कपड़े-भपड़े। कभी-कभी मुख्य शब्द के भाध वर्ण के स्थान में स का प्रयोग करते हैं; जैसे, उल्टा-सुल्टा, गैवार-सँवार, मिठाई-सिठाई। उर्दू में बहुधा 'व' लाते हैं; जैसे, पान-वान, खत-वत, कागज-वागज। खँदेल्खंडी में बहुधा म का प्रयोग किया जाता है; जैसे, पान-मान, चिट्टी-मिट्टी, पागल-मागल, गांव-मांव।
- (२) कभी-कभी पूरा शब्द पुनरुक होता है और कभी प्रथम शब्द के श्रंत में श्रा श्रीर दूसरे शब्द के श्रंत में ई कर देते हैं, जैसे, काम-काम, भागा-भाग, देखादेखी, तड़ातड़ी, देखा-भाजी, टोश्राटाई।
- (३) वैक लिपक-द्रंद्ध जब दो पद "वा", "श्रथवा", श्रादि विक लपसूचक समुख्यबोधक के द्वारा मिले हों श्रीर उस समुख्यबंधक को द्वारा मिले हों श्रीर उस समुख्यबंधक को द्वारा मिले हों श्रीर उस समुख्ययबंधक का लोप हो जाय, तब उन पदों के समास को वैक लिपक द्वंद्व कहते हैं। इस समास में बहुधा परस्पर-विरोधी शब्दों का मेल होता है, जैसे, जात-क्रजात, पाप-पुण्य, धर्माधर्म, ऊँचा-नीचा, थोड़ा-बहुत, भला-बुरा।

[ स्०-दो-तीन, नौ-दस, बीस-पद्मीस, श्रादि श्रनिश्चित गणनावाचक सामासिक विशेषण कभी-कभी संज्ञा के समान प्रयुक्त होते हैं। इस समय उन्हें वैकल्पिक हुंद्र कहना उचित है; जैसे, मैं दो-चार की कुछ नहीं समसता।]

# बहुब्रीहि

४६६ — जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और जो अपने पहों से भिन्न किसी संज्ञा का विशेषण होता है उसे बहु-ब्रीहि समास कहते हैं; जैसे, चंद्रमौलि (चंद्र है सिर पर जिसके अर्थात् शिव ), धनंत (नहीं है अंत जिसका धर्थात् ईश्वर), इतकार्थ (इत धर्थात् किया गया है काम जिसके द्वारा--वह मनुष्य)।

[स्०—पहले कहे हुए प्रायः सभी प्रकार के समास किसी दूसरी संज्ञा के विशेषण होने पर बहुबीहि हो जाते हैं; जैसे, मंद-मति (कर्मजारय) विशेषण के अर्थ में बहुबीहि है। पिछले अर्थ में इस शब्द का विग्रह यें। होगा—मंद है मति जिसकी वह मनुष्य (बहुबीहि )।]

४६७—इस समास के विष्रह में संबंधवाचक सर्वनाम के साथ कत्ती थ्रीर संबोधन कारकों को छोडकर शेष जिन कारकों की विभक्तियाँ लगती हैं उन्हीं के नामों के श्रनुसार इस समास का नाम होता है; जैसे,

कर्म-बहुब्रीहि—इम जाति कं संस्कृत समासों का प्रचार हिंदी में नहीं है ग्रीर न हिंदी ही में ऐसे कोई समास हैं। इनके संस्कृत-उदाहरण ये हैं—प्राप्तादक (प्राप्त हुन्छा है जल जिसको वह प्राप्तोदक-माम), भारूढ़वानर (भारूढ़ है बानर जिसको वह भारूढ़-वानर—कृत्त)।

करण-बहुक्री हि -- कृतकार्य (किया गया है कार्य जिसके द्वारा), दत्तचित्त (दिया है चित्त जिसने), धृतचाप, प्राप्तकाम।

संप्रदान-बहुद्रीहि—यह समास भी हिंदी में बहुधा नहीं पाता। इसके संस्कृत उदाहरण ये हैं—दत्तधन (दिया गया है धन जिसको), डपहृत-पशु (भेंट में दिया गया है पशु जिसको)

अपादान-बहुक्रोहि-- निर्जन (निकल गया है जन समृह जिसमें से), निर्विकार, विमल, लुप्तपद।

संबंध-बहुब्री हि—दशानन (दश हैं मुँह जिसकं), सहस्र-बाहु (सहस्र हैं बाहु जिसके), पीतांबर (पीत है ग्रंबर—कपड़ा— जिसका), चतुर्भुज, नीलकंठ, चक्रपाणि, तपोधन, चंद्रमौलि, पतिवृता। हिदी-उदा०—कनफटा, दुधसुँ हा, मिठवोला, वारहिंगा, धन-मोल, हँसमुख, सिरकटा, दुटपुँ जिया, वड्मागी, बहुरूपिया, मनचला, घुड़सुँ हा, इत्यादि।

चदू -- कमजोर, बदनसीव, खुशदिख, नंकनाम।

अधिकरण बहुज्रीहि—प्रफुल्ल-कमल (खिले हैं कमल जिसमें—वह तालाब), इंद्रादि (इंद्र है ध्रादि मे जिनके—वे देवता), स्वरात (शब्द)।

हिदी-उदा०-- त्रिकोन, सतखंडा, पतकड़, चैाबड़ो।

[स्०—श्रधिकांश पुस्तकों श्रीर सामिथक पत्रों के नाम इसी समास में समाविष्ट होते है । ]

४६८—जिस बहुबीहि-समास के विश्वह में दोनों पदों के साथ एक ही विभक्ति आती है उसे समानाधिकरण बहुबीहि कहते हैं; श्रीर जिसके विश्वह में दोनों पदों के साथ भिन्न-भिन्न विभक्तियाँ आती हैं वह ट्यधिकरण बहुबीहि कहलाता है। ऊपर के उदा-हरणों में कुतकुछ, दशानन, नीलकंठ, सिरकटा, समानाधिकरण बहुबीहि हैं श्रीर चंद्रमैलि इंद्रादि, सतस्तंडा व्यधिकरण बहुबीहि हैं। 'नीलकंठ' शब्द में 'नील' धौर 'कंठ' (नीला है कंठ जिसका) एक ही धर्यात् कर्त्ता-कारक में हैं; श्रीर 'चंद्रमैलि' शब्द में 'चंद्र' तथा 'मैलि' (चंद्र है मैलि में जिसके) अलग-अलग, धर्यात् क्रमशः कर्त्ता धौर धिकरण-कारकों में हैं।

४६-६---बहुजीहि समास के पहों के स्थान प्रथवा उनके पर्थ की विशेषता के धाधार पर उसके नीचे लिखे भेद हो सकते हैं---

(१) विशेषण-पूर्वपद--पीतांबर, मंद-बुद्धि, खंब-कर्ण, दीर्घवाद्व।

हिदी-उदा०— बड़पेटा, लाल-कुत्ती, लमटंगा, सगातार, मिठवेसा। कर्दू-उदा०—साफ़दिस, जबरदस्त, बदरंग।

(२) विशेषग्रीत्तर-पद—शाकप्रिय (शाक है। प्रिय जिसको), नाट्यप्रिय।

हिंदी-उदा० - कनफटा, सिरकटा, मनचला।

- (३) उपमान-पूर्वपद राजीव-जोचन, चंद्रमुखी, पाषाण-इदय, वजदेशी।
- (४) विषय-पूर्वपद शिवशब्द (शिव है शब्द जिसका वह तपस्वी), घडमभिमान (धहम् धर्षात् मैं, यह प्रभिमान है जिसकी)।
- (५) स्नवधारणा-पूर्वपद—यशोधन (यश ही धन है जिसका), तपोबल, विद्याधन।
- (६) मध्यमपदलापी कोकिलकंठा (कोकिल के कंठ के समान कंठ है जिसका वह स्त्री), मृगनेत्रा, गजानन, ध्रभिकान-शाकुंतल, मुद्राराचस।

षदू<sup>९</sup>-उदा०--गावदुम, फ़ीलपा।

हिंदो-उदा० — घुड़मुँ हा, भौरकली (गहना), बालतोड़ (फोड़ा), हाथी-पाँव (बीमारी)।

(७) नञ्बहुब्रीहि— धसार (सार नहीं है जिसका), धिद्वतीय, धन्यय, धनाध, धकर्मक, नाक (नहीं है धक-दुख जिसमें—वह स्वर्ग)।

हिंदो—धनमोल, धजान, धथाह, धचेत, धमान, धनगिनती। (८) **संख्यापूर्वपद**—एकरूप, त्रिभुज, चतुष्पद, पंचानन, दशमुख।

हिंदी—एकजी, दुनाली, चैंकोन, तिमंजला, सतलड़ी, दुस्ती। चर्दू-उदा०—सितार (तीन हैं तार जिसमे), पंजाब, दुधाब। (ट) संख्योत्तरपद—उपदश (दश के पास है जी धर्यात् नी वा ग्यारह), त्रिसप्त (तीन सात हैं जिसमें, वह संख्या—इक्रोस)।

(१०) सह बहुजीहि-सपुत्र (पुत्र के साथ), सकर्मक, सदेह, सावधान, सपरिवार, सफल, सार्थक।

हिदी-बदा०--सबेरा, सचेत, साहे।

- (११) दिगंतरास बहुब्रीहि—पश्चिमोत्तर (वायव्य), दिच्या-पूर्व (ग्राग्नेय)।
- (१२) व्यतिहार बहुब्रोहि जिस समास से एक प्रकार का युद्ध, दोनों दलों के समान युद्ध-साधन धीर उनका धाषात-प्रत्याघात सूचित होता है उसे व्यतिहार-बहुब्रीहि कहते हैं।

सं० डहा० — मुष्टामुष्टि ( एक दूसरे की मुष्टि धर्यात् मुका मार-कर किया हुद्या युद्ध), इस्ताहस्ति, दंडादंडि। संस्कृत में ये समास नपुंसक लिंग, एक वचन ग्रीर ध्रव्यय रूप में ध्राते हैं।

हिदी-उदाहरख-लठालठी, मारामारी, वदावदी, कहाकही, धकाधकी, घूसाघूसी, इत्यादि।

- [स्॰—(क) हि दी में ये समास खीलिंग श्रीर एकवचन में श्राते हैं। इनमें पहले शब्द के श्रंत में बहुधा श्रा श्रीर दूसरे शब्द के श्रंत में ई श्रादेश होती हैं। कभी-कभी पहले शब्द के श्रंत में म श्रीर दूसरे शब्द के श्रंत में श्रा श्राता है; जैसे, लट्टमलट्टा, धक्कमधका, कुश्तमकुश्ता, धुस्समधुस्सा। इस प्रकार के शब्द पुँक्लिंग, एकवचन में श्राते हैं।
- (ल) कभी-कभी दूसरा शब्द भिन्नार्थी, धर्यहीन श्रयवा समानुप्रास होता है, जैसे, माराकूटी, कहासुनी, खींचातानी, ऐचाखेंची, मारामूरी। इस प्रकार के शब्द बहुधा दो कृदंतों के येगा से बनते हैं।
- (१३) प्रादि स्रयना स्रव्ययपूर्व बहु ब्रीहि—निर्दय (निर्गता प्रथीत गई हुई है ह्या जिस्की), विफल, विधवा, कुरूप, निर्धन।

हिंदी-उदा०--- मुडील, कुढंगा, रंगविरंगा। पिछले शब्द में संक्षा की पुनरुक्ति हुई है।

## संस्कृत-समासों के कुछ विशेष नियम।

४७०—िकसी-िकसी बहुनोहि समास का उपयोग ध्रव्ययोभाव-समास के समान होता है; जैसे, प्रेमपूर्वक, विनयपूर्वक, साहर, सविनय, सप्रेम।

४७१--तत्पुरुष समास मे नीचे लिखे विशेष नियम पाये जाते हैं--

- ( भ ) भहन शब्द किसी-किसी समास के अंत मे भह हो। जाता है; जैसे, पूर्वोह्न, भपराह्न, मध्याह्न।
- (ध्रा) राजन शब्द के ग्रंत्य व्यंजन का लोप हो जाता है; जैसे, राजपुरुष, महाराज, राजकुमार, जनकराज।
- (इ) इस समास में जब पहला पद सर्वनाम होता है तब भिज्ञ-भिज्ञ सर्वनामों के विकृत रूपों का प्रयोग होता है—

| हिंदी  | संस्कृत        | विकृत रूप | <b>उदाहर</b> ण     |
|--------|----------------|-----------|--------------------|
| Ħ      | <b>प्र</b> हम् | मत्       | मत्पुत्र           |
| हम     | वयम्           | भ्रस्मत्  | <b>ध</b> स्मत्पिता |
| त्रू   | त्वम्          | त्वत्     | त्वद्गृह           |
| तुम    | ∫ यृ्यम्       | युष्मत्   | युष्मत्कुत         |
|        | रे भवान        | भवत्      | भवन्माया           |
| वह, वे | तद्            | तत्       | तत्काल, तद्रूप     |
| यह, ये | ए <b>तद्</b>   | एतत्      | एतइ शीय            |
| जे।    | यद्            | यत्       | यत्क्रपा           |

(ई) कभी-कभी तत्पुरुष-समास का प्रधान पद पहले ही आता है; जैसे, पूर्वकाय (काया अर्थात् शरीर का पूर्व अर्थात् अगला भाग), मध्याद (अद्व: अर्थात् दिन का मध्य), राजहंस (हंसों का राजा)।

- ( र ) जब भन्न त भीर इन त शब्द तत्पुरुष समास के प्रथम स्थान में भाते हैं तब बनके अंत्य न का लोप होता है; जैसे, भात्म-बल, ब्रह्मज्ञान, हस्तिह त, योगिराज, स्वामिभक्त ।
- (क) विद्वान, भगवान, श्रीमान, इत्यादि शब्दों के मूल रूप विद्वस्, भगवत्, श्रीमत् समास में झाते हैं; जैसे, विद्वज्जन, भगवद्भक्त, श्रीमद्भागवत ।
- (ऋ) नियम-विरुद्ध शब्द—वाचस्पति, बलाइक (वारीखां वाइक, जल का वाइक—मेघ), पिशाच (पिशित धर्यात् मांस भच्या करनेवाले), बृहस्पति, बनस्पति, प्रायश्चित्त, इत्यादि।

४७२--कर्मधारय-समास के संबंध में नीचे लिखे नियम पाये जाते हैं-

( भ्र ) महत् शब्द का रूप महा होता है; जैसे, महाराज, महादशा, महादेव, महाकाच्य, महाजच्मी, महासभा।

अपवाद-महद्तर, महदुपकार, महत्कार्थ।

- ( द्या ) धन्नंत शब्द के द्वितीय स्थान मे द्याने पर द्यंत्य नकार का लोप हो जाता है; जैसे, महाराज, महोच ( बड़ा बैज )।
- (इ) रात्रि शब्द समास के झंत मे रात्र हो जाता है; जैसे, पूर्वरात्र, झपररात्र, मध्यरात्र, नवरात्र।
- (ई) कुके बदले किसी-किसी शब्द के ध्यारंभ मे कत्, कव ग्रीर का दो जाता है; जैसे, कदन्न, कदुष्णा, कवेष्णा, कापुरुष।

४७३-- बहुब्रोहि समास के विशेष नियम ये हैं--

- (ग्र) सह ग्रीर समान के स्थान मे प्रायः स ग्राता है; जैसे, साहर, सविस्मय, सवर्थ, सजात, सरूप।
- (धा) धन्त (धांख), सखि (मित्र), नाभि इत्यादि कुछ इकारांत शब्द समास के धंत मे धकारांत हो जाते हैं; जैसे, पुंड-रीकाच, मदत्मख, पद्मनाभ (पद्म है नाभि में जिसके धर्धात् विष्णु)।

- (इ) किसी-किसी समास के ग्रंत में क जोड़ दिया जाता है; जैसे, सपन्नीक, शिचाविषयक, श्रल्पवयस्क, ईश्वरकर्चृक, सकर्मक, श्रक्तमैक, निरर्थक।
- (ई) नियम-विरुद्ध शब्द—द्वीप (जिसके दोनों छोर पानी है अर्थात् टापू), अंतरीप (द्वीप; हिंदी में खल का अप्रभाग जे। पानी में चला गया हो), समीप (पानी के पास, निकट), शत-धन्वा, सपत्नी (समान पति है जिसका, सै।त), सुगंधि, सुदंतो, (सुंदर दाँत हैं जिसके वह छी)।

४७४ - द्वंद्व समास के कुछ विशेष नियम-

- ( ध ) कहीं-कहीं प्रथम पद के धन्त में दीव धा हो जाता है; जैसे, मित्रावरुण।
- ( धा ) नियम-विरुद्ध शब्द—जाया + पति = ह'पती ; जंपती जायापती ; धन्य + धन्य = धनोन्य; पर + पर = परस्पर, धरून + रात्रि = धरोरात्र ।

४७५—यदि किसी समास के घन्त में श्रा वा ई की प्रत्यय हो धीर समास का धर्थ उसके धवयवों से भिन्न हो तो उस प्रत्यय को इस्व कर देते हैं; जैसे, निर्लंडज, सकरुष, लब्धप्रतिष्ठ, दृद्रप्रतिज्ञ।

## हिंदी समासों के विशेष नियम।

४७६—तत्पुरुष-समास मे यदि प्रथम पद का धाद्य स्वर दीर्घ हो तो वह बहुधा हस्व हो जाता है धीर यदि पद धाकारांत वा ईकारांत हो तो वह धकारांत हो जाता है, जैसे, घुड़दीड़, पन-भरा, गुँहचीरा, कनकटा, रजवाड़ा, ध्रमचूर, कपड़छन।

ष्पप०-भोड़ागाङ्गे, रामकद्वानी, राजदरबार, स्रोनामाखी।

४७७—कर्मधारय-समास में प्रथम स्थान में धानेवाले छोटा, बढ़ा, लंबा, खट्टा, घाघा, धादि धाकारांत विशेषण बहुधा धका- रांत हो जाते हैं; भीर उनका भाग खर हस्र हो जाता है; जैसे, खूटमैया, बढ़गाँव, समडोर, सटमिट्टा, प्रथपका।

प्रपवाद-भोलानाथ, भूरामल।

[ स्०—"लाल" राज्य के साथ छोटा, गोरा, भूरा, नन्हा, बाँका आदि विशेषगों के अन्त्य था के स्थान में ए होता है; जैसे, भूरेलाल, होटेलाल, बांकेलाल; नन्हेलाल। "काला" के बहुन्ने कालू अथवा करन्तू होता है; जैसे, काल्शम, करन्त्सिंह।

४७८ - बहुबोहि-समास के प्रथम स्थान में आनेवाले आकारांत शब्द (संझा धीर विशेषण) धकारांत हो जाते हैं धीर दूसरे शब्द के अंत में बहुधा था जोड़ दिया जाता है। यदि दोनों पदों के धाद्य स्वर दीर्घ हों तो बन्हें बहुधा हस्त कर देते हैं; जैसे, दुधगुँहा, क्इपेटा, समकना (चूहा), नकटा (नाक है कटी हुई जिसकी), कनफटा, दुटपुँजिया, गुँछमुढ़ा।

श्रपवाद -- लालकुत्ती, बहुभागी, बहुरंगी।

[ स्०—बहुनीहि-समाक्षें का प्रयोग बहुषा विशेषण के समान होता है भौर आकारांत शब्द पुँ क्षिम होते हैं। स्नीलिंग में इन सब्दों के संत में ई वा नी कर देते हैं, जैसे, दुधमुँही, नकटी, बढ़पेटी, टुटपुँजनी।]

४७६-- बहुत्रोहि भीर दूसरे समासे में जो संख्यावाचक विशे-वय भाते हैं उनका रूप बहुधा बद्द जाता है। ऐसे कुछ विकृत रूपों को उदाहरण ये हैं--

| मूल शब्द | विकृत रूप | <b>उदाहरण</b>             |
|----------|-----------|---------------------------|
| दो       | दु        | दुलड़ो, दुचित्ता, दुगुना, |
|          |           | दुराज, दुपट्टा ।          |
| तीन      | वि, विर   | तिपाई, तिरसठ,             |
|          |           | तिवासी, तिस्ँटी।          |
| वार      | वी        | चै।खूँटा, चै।दह           |

पंच पच पचमेल, पचमहला,
पचलोना, पचलही।
छ: छ छत्पय, छटाँक, छहाम, छकहो।
सात सत सतनजा, सतमासा,
सतखंडा, सतसैका।

४८०—समास में बहुधा पुँक्षिंग शब्द पहले श्रीर स्त्रोलिंग शब्द पीछे शाता है; जैसे, भाई-बहिन, दूध-राटी, घी-शक्कर, बेटा-बेटी, देखा-देखी, कुरता-टोपी, खीटा-थाली।

ध्रप०--मा-बाप, घंटी-घंटा, सास-सुसुर।

## समासों के सामान्य नियम

४८१—हिंदी (श्रीर चर्र) समास जो पहले से बने हैं वे ही भाषा में प्रचलित हैं। इनके सिवा शिष्ट लेखक किसी विशेष कारण से नये शब्द बना सकते हैं।

४८२---एक समास में भानेवाले शब्द एक ही भाषा के होने चाहिए। यह एक साधारण नियम है; पर इसके कई भपवाद भी हैं; जैसे, रेखगाड़ो, हरदिन, मनमौजी, इमामवाड़ा, शाहपुर, धन-दौलत।

४८३—कसी-कभी एक ही समास का विष्रह धर्थ-भेद से कई प्रकार का होता है; जैसे, "त्रिनेत्र" शब्द "तीन झाँखों" के धर्थ में कर्मघारय है; परन्तु "महादेव" के धर्थ में बहुत्रोहि है। "सत्य- जत" शब्द के धीर भी धर्धिक विष्रह हो सकते हैं; जैसे.

सत्य झीर त्रत = हुंह सत्य हो त्रत सत्य त्रत सत्य का त्रत = तत्पुरुष सत्य है त्रत जिसका = बहुत्रोडि ऐसी धवस्था में समास का विमह<sup>ै</sup> कोबल पूर्वापर संबंध हो हो। सकता है।

(चा) कभी-कभी विना अर्थ-भेद के एक ही समास के एक हो स्थान में दे। विश्व हो सकते हैं; जैसे, लक्ष्मीकांत शब्द तत्यु-रूप भी हो सकता है और बहुन्नोहि भी। पहले में उसका विश्व लक्ष्मी का कांत (पति) है; और दूसरे में यह विश्व होता है कि लक्ष्मी है कान्ता (स्त्री) जिसकी। इन दोनों विश्व हों का एक ही अर्थ है, इसलिए एक विश्व स्वीकृत हो सकता है। श्रेष्ठ का का का स्थान समास का नश्म रक्ष्मा जा सकता है। श्रेष्ठ कई एक तद्भव दिदी सामासिक शब्दों के रूप में इतना अंग-मंग हो गया है कि उनका मूल रूप पहचानना संस्कृतानिश्व लोगों के लिए कठिन है। इसलिए इन शब्दों का समास न मानकर केवल यौगिक अथवा रूढ़ ही मानना ठीक है; जैसे, ससुराख शब्द यथार्थ में संस्कृत श्रुशालय का अपभंश है, परंतु आल्य शब्द आल बन गया है जिसका प्रयोग केवल प्रत्य के समान होता है। इसी प्रकार ''पड़ोस'' शब्द प्रतिवास का अपभंश है, पर इसके एक भी मूल अवयत्र का पता नहीं चलता।

( घ ) कई एक ठेठ हिंदी सामासिक शब्दों में भी उनके धवयव एक दूसरे से ऐसे मिल गये हैं कि उनका पता लगाना कठिन है। उदाहरण के लिए ''इहेंड़ो" एक शब्द है जो यहाई में इही-हाँड़ो है, पर उसके ''हाँड़ो" शब्द का रूप केवल एँडो ्रह गया है। इसी प्रकार खँगीछा शब्द है जो खँगपोंछा का धपश्रंश है, पर पोंछा शब्द ''ध्रोछा" हो गया है। ऐसे शब्दों को मामासिक शब्द मानना ठीक नहीं जान पडता।

४८५—हिंदी में सामासिक शब्दों के लिखने की रीति में बड़ी गड़बड़ है। जिन शब्दों की सटाकर लिखना चाहिए वे योजक चिद्ध ( हाईफन ) से मिस्राये जाते हैं धीर जिन्हें केवल योजक से मिस्राना उचित है वे सटाकर लिख दिये जाते हैं। फिर, जिस्रा सामासिक शब्द को किसी न किसी प्रकार मिस्राकर लिखने की धावश्यकता है, वह धालग-धालग लिखां जाता है।

िटी०--हिंदी-व्याकरकों में व्युत्पत्ति-प्रकरण बहुत ही संखेप रौति से दिया गया है। इसका कारण यह है कि उनमें पुस्तकों के परिमाण के अनु-सार इस विषय की स्थान मिला है। अन्यान्य पुस्तकों की छोड़कर हम यहाँ केवल "हिंदी-व्याकरण-प्रवेशिका" के इस विषय के कुछ श्रंश की परीचा करते हैं. क्योंकि इस पुस्तक में यह विषय उसरी पुस्तकों की अपेचा कुछ अधिक विस्तार से दिया गया है। स्थानाभाव के कारण हम इस व्याकरण में दिए गए समासों ही के कुछ उदाहरणों पर विचार करेगे। तत्पुरुष समास के उदाहरणों में बेखक ने "दम भरना", "भूख (१) भरना", "ध्यान करना", "कामं भाना", इत्यादि क्रटंत-वाक्याशों को सम्मिक्तित किया है, श्रीर इनका नियम संभवत: भट्टजी के ''हिंदी-ध्याकरण्'' से लिया है। संस्कृत में राशीकरण्, वक्रीभवन शादि संबुक्त कृदंतों के। समास मानते हैं, क्योंकि इनमें विश्वक्ति का लोप और पूर्व-पद में रूपांतर हो जाता है, पर हिंदी के पूर्वोक्त करत-व्याक्यांशों में न विभक्ति का नियमित लोग ही होता है और न रूपांतर ही पाया जाता है। "काम भाना" के विकल्प से "काम में भाना" मी कहते हैं। फिर इन व्याक्यांशों के पढ़ों के बीच, समास के नियम के विरुद्ध, अन्यान्य शब्द भी का जाते हैं: जैसे, काम न काना, प्यान ही करना, दम भी भरना, इत्यादि । संस्कृत में केवल कू. भू भादि दो-तीन धातुश्रों से ऐसे विवसित समास बनते हैं. पर हिंदी में ऐसे प्रयोग श्रनियमित श्रीर शनेक हैं। इसके सिवा यदि "काम करना" के समास मार्ने तो "आगे चलना" के भी समास मानना पढ़ेगा. क्योंकि 'बागे' के पश्चात भी विकल्प से विभक्ति प्रकट वा लप्त रह सकती है। ऐसी अवस्था में उन शब्दों को भी समास मानना होगा जिनमें विभक्ति का छोप रहने पर भी खतंत्र व्याकरसीय संबंध है। ''हिंदी ज्याकरण-प्रवेशिका'' में दिए हुए इन कूदंत-वाक्यांशों की प्रवेश्वि कारकों से संयुक्त धातु भी नहीं मान सकते (शं०-४२०-स्०)। प्रतएव इन सब उदाहरकों की समास मानना मूळ है। ]

# सातवाँ ऋध्याय

#### पुनरुक्त शब्द

४८६ — पुनकक्त शब्द यौगिक शब्दों का एक भेद हैं धौर इनमें से बहुत से सामासिक भी हैं। इनका विवेचन पुस्तक में यत्र-तत्र बहुत कुछ हो चुका है। बोलवाल में इनका प्रचार सामासिक शब्दों ही कं खगभग है, धौर इनकी व्युत्पित्त में सामासिक शब्दों से बहुत-कुछ भिन्नता भी है। धातएव इनके एकत्र धौर नियमित विवेचन की धावरयकता है। इन शब्दों का संयोग बहुधा विभक्ति ध्रधवा संबंधी शब्द का लोप करने से नहीं होता।

४८७—पुनरुक्त शब्द तीन प्रकार के हैं --पृर्ध-पुनरुक्त, ध्रपृर्ध-पुनरुक्त श्रीर अनुकरणनाचक।

४८८ —जब कोई एक शब्द एकद्दो-साथ लगातार देा-बार ध्रथवा तीन-बार प्रयुक्त द्वाता है तब उन सबको पूर्ण-पुनरुक्त शब्द कहते हैं; जैसं, देश-देश, बड़े-बड़े. चलते-चलते, जय-जय-जय।

४८-६--जब किसी शब्द के साथ कोई समानुप्रास सार्थक वा निरर्थक शब्द ष्याता है तब वे दोनों शब्द स्प्रपू**रा-पुनरुक्त क**हाते हैं, जैसे ब्यापपास, ब्यामने-सामने, देख-भाल, इत्यादि।

४-६०-पदार्थ की यथार्थ ध्रथवा कल्पित ध्विन की ध्यान में रखकर जो शब्द बनाये जाते हैं उन्हें छानुकरणाबाचक शब्द कहते हैं; जैसे, फटफट, गड़गडाइट, धरीना।

### पूर्ण-पुनरुक्त-शब्द

४-६१--- यं शब्द कई प्रकार के हैं। कभी-कभी समुचे शब्द की पुनरुक्ति ही से एक शब्द बनता है, और कभी-कभी दोनों शब्दों के बोच मे एकाध अचर का आदेश हो जाता है।

ृंस्०---पुनरुक्त शब्दों की, प्रथम शब्द के प्रभात् र विकक्त, ख्रिक करना श्रद्ध है; जैसे, धीरे २, शम २। ]

४-६२-संज्ञा की पुनर्शक्त नीचे लिखे अर्थी में हं।ती है-

(१) संज्ञा से सृचित होनेवाली वातुकों का कलग-कलग निर्देश--जैसे, खर-खर डोक्स दोन हैं. जन-जन जावस जाय। कीड़ो-कीड़ो माया जोड़ो। मेरे रोम-रोम प्रसन्न हो रहे हैं।

[स्०—यदि इन पुनरुक्त शब्दों का प्रयोग संज्ञा भथवा विशेषण के समान हो तो इन्हें कर्मधारय श्रार क्रिया-विशेषण के समान हो तो भन्यपी-भाव कहना चाहिए। जपर के स्दाहरणों मे ''जन-जन'' (संज्ञा), ''कोड़ी-कोड़ी'' विशेषण तथा ''रोम-रोम'' (संज्ञा) कर्मधारय समास हैं श्रीर ''घर-घर'' (क्रि॰ वि॰) भन्यथीभाव-समासहै।]

- (२) श्रतिशयता—-जैसे, वर्तन दुव है-दुक है हो गया, राम-राम किह राम किह, उसने मुक्ते दाने दाने की कर दिवा, हँ सी-हँसी में खड़ाई ही पड़ी, इत्यादि।
- (३) परस्पर-संबंध-भाई-भाई का प्रेम, बहिन-बहिन की बात-चीत, मिन्न-मित्र का व्यवहार, ठठेरे-ठठेर बहलाई।
- (४) एक जातीयता जैसे, फूल-फूल भलग रख दो, श्राह्मण-त्राह्मण की जेवनार, लड़कं-लड़के यहाँ बैठे हैं।
- (५) भिन्नता—''आदमी-आदमी श्रंतर'', ''दंश-देश के भृपति नाना,'' बात-बात में भेद हैं, ंग-रंग के फूल, इत्यादि।
- (६) रीति--पॉव-पॉव चलना, लीटे-लीटे जल भरना (पहले एक लोटा, फिर दूसरा लीटा झीर इसी क्रम से झागे)।
- [स्०—(१) पूर्ण-पुनरुक-शब्दों के श्रस्य शब्द में विभक्ति का योग होता है, परन्तु उसके पूर्व दोनों शब्द विकृत रूप में घाते है; जैसे, लड़के-लड़के की लड़ाई, फ़ूलों-फ़ूलों की श्रद्धगरस्य दो। यह विकृत रूप घाकारांत शब्दों के दोनों वचनों में और दूसरे सब्दों के केवल बहुवचन में होता है।

(२) कथी-क्षमी विश्वक्ति का ब्रोप है। क्षाता है, बीर विक्रत रूप केवल अध्यस शब्द में अववा कथी-कभी दोवें शब्दों में पाना आक्षा है। जैसे, हाथोंहाय, रातोंरात, बीचोंबीच, दिनोंदिन, 'गलों-बंगलों, इखादि।}

४-६३---सर्वनामों की पुनरुक्ति संज्ञाकों ही के समात होती है। यह विषय सर्वनामों के प्रध्याय में छा चुका है।

४-६४-- विशेषकों की भी पुनरुक्ति का विचार विशेषकों के ध्रम्याय में हो चुका है। यहाँ गुरावाचक विशेषकों की पुनरुक्ति के कुछ विशेष धर्थ लिखे जाते हैं—

- (१) भिन्नता जैसे, "इरी-इरी पुकारती इरी-इरी जतान मे।" नये-नये सुख, भनूठे-श्रनूठे खेल।
- (२) एकजातीयता---बड़े-बड़े लोगों को कुरसी दी गई, छोटे-छोटे लडके श्रलग विठाये गये।
- (३) श्रतिशयता—मीठे-मीठे श्राम, श्रच्छे-श्रच्छे कपड़े, ऊँचे-ऊँचे घर, काले-काले कंश, फूले-फूले चुन लिये। (कबीर)।
- (४) न्यूनता—फोका-फोका खाद, तरकारी खट्टी-खट्टी खगती है, छोटो-छोटो धाँखें, इत्यादि।

४-६५-- किया की पुनरुक्ति से नीचे लिखे मर्थ सूचित होते हैं--

- (१) इठ—मैं यह काम करूँगा, करूँगा और फिर करूँगा। वह भायगा, भायगा भीर फिर भायगा। तुम भाभोगे, भाभोगे भीर फिर भाषोगे।
- (२) संशय—भाष भायों ने भायों कहते हैं, पर भाते नहीं। वह गया, गया, न गया न गया। पिछले वाक्य मे कुछ शब्दों का भश्याहार भी माना जा सकता है; जैसे, (जेर) वह गया (तेर) गया (धीर) न गया (तेर) न गया।

(३) विविकाल की द्विरुक्ति से आदर, स्तावली, आमह और अनादर सुचित होता है; जैसे, आइये आइये, आज किथर भूल पड़े ! देखा, देखा, वह आदमी भाग रहा है। जास्रो, जास्रो।

४-६ -- सहायक कियाओं का काम करनेवाले छदंशों की भी पुनकक्ति होती है और उनसे नीचे लिखे छर्थ पाये जाते हैं--

- (१) पीन:पुन्य--पत्ते बह-बहकर भाते हैं, वह मेरे पास भा-भाकर बैठता है, घर में कीन लड़िकयाँ छोटी न्यात-न्यात लावेगो, मैं तुम्हारा घर पूछता-पूछता यहाँ तक भाया हूँ।
- (२) अतिशयता— लड़का चलते-चलते थक गया, इंद्र री-रीकर कहने लगा, वह मारा-मारा फिरता है।
- (३) निरंतरता--हम बैटे-बैठे क्या करे ? श्रीकृष्ण की बँधे-बँधे पूर्व जन्म की सुधि धाई। पुस्तकें पढ़ते-पढ़ते धायु बीत गई। खड़का सोते-सोते चैंक पड़ा।
- (४) भवधि—इस रीति से चले-चले राज-मंदिर में जा विराजे। भाषके भाते-भाते सभा विसर्जन हो गई। वहाँ पहुँचते-पहुँचते ात हो जायगी।
  - ( ५) " होते-होते" का अर्थ 'धीरे-धीरे" है।
- (६) कभी कभी धपूर्ण किया-द्योतक कृदंतों के बीच मे 'न' का धागम होता है; जैसे, उसके आते न आते काम हो जायगा।

४-६७—श्रवधारण के धर्य में कभी-कभी निषेधवाचक क्रिया के साथ उसी किया से बना हुआ भृतकालिक अथवा पूर्ण कियाधोतक कृदंत आता है; जैसे, सो किसी भाँति मेटे न मिटेंगे, यह आइमी खठाये नहीं उठता, (धतुष) टरै न टारा, वह किसी का बचाया न बचेगा।

४-८-- क्रियाविशेषयों की पुनरुक्ति पैन:पुन्य, भतिशयता, न्यूनता भादि भर्थों मे होती है; जैसे, धीरे-धीरे, कभी-कभी, जब-जब, नीचे- नीचे, कपर-कपर, पास-पास, धागे-धागे, पीछे-पीछे, साध-साध, कहाँ-कहाँ, कहीं-कहीं, पहले-पहले, धभी-धभी।

[ स्०-- 'पहले-पहल" शब्द का अर्थ प्रथम बार है।

(ध) जिन कियाविशेषशों का उपयोग संबंधसुच के के समान होता है वे इस (दूसरे) धर्थ में भी पुनरुक्त होते हैं; जैसे, सड़क के पास-पास, नैकिर के साध-साध, कपड़े के ऊपर-ऊपर, पानी के नीचे-नीचे।

४-८- विस्मयादिबोधक ध्रव्ययों की पुनक्कि मनेविकारों का उत्कर्ष ध्रथवा ध्रावेग सूचित करने के लिए होती है; जैसे, हा-हा! हाय-हाय! छि:-छि:! ध्ररं-ध्ररे! राम-राम!

(ध्र) कोई-कोई विस्मयादिबोधक तीन बार उक्त होते हैं; जैसे, जय-जय-जय गिरिराज किशोरी। देख री मा, देख री मा, देख िलए जाय! फाड कं देा दुक किये, हाय हाय हाय!

५००-- ममुखयबोधक धव्ययों की पुनकक्ति नहीं होती।

५०१—श्रितशयता के श्रर्थ में कभी-कभी शब्दों की पुनक्कि के साथ-साथ उनके बीच में 'ही' का श्रागम होता है; जैसे, मन ही मन मे, बातों-ही-बातों में, धागे-ही-धाग, साथ-ही-साथ, काला-ही काला, दुध-ही-दुध! इस रचना से कभी-कभी निश्चय भी सृचित होता है।

५०२—कभी-कभी पुनरुक्त शब्दों के बीच में संबंधकारक की विभक्तियाँ धाती हैं। इस प्रकार की पुनरुक्ति विशेष कर संझाओं में होती है, इसलिए इसका विवेचन कारक-प्रकरण में किया जायगा। यहाँ केवल धन्ययों की इस पुनरुक्ति के धर्यों का विचार किया जाता है—

(१) प्रव्यय की धीर वाच्य धवस्थाओं की छोड़ केवल मूल इशा का खोकार—जैसे, सेना पीछे की पीछे रह गई, नौकर बाहर का बाहर लीट गया, कपड़े भीतर के भीतर खे। गए, लड़का अभी का धभी कहाँ गया।

(२) दशांतर—गाढ़ो कहाँ की कहाँ पहुँची। तुमने वह पुस्तक कही की कहीं रख दो। यह काम कब का कव हुआ।

[ स्०-कभी-कभी दूसरा शब्द श्रवधारण-वेश्वक रूप में ( ही के साध) बाता है; जैसे, नीचे का नीचे ही, यहा का यहीं, वहा का वहीं।]

# य्रपूर्ण-पुनवक्त-शब्द

५०३—इन शब्दों का बहुत-कुछ विचार द्वंद्ध-समास के विवे-चन में हो चुका है। यहाँ इनके रूपों का विस्तृत विवेचन किया जाता है। ये शब्द नीचे लिखी रीतियों से बनते हैं—

(भ) दे। सार्थक शब्दों के मेल से, जिनमें दूसरा शब्द पहिले का समानुपास होता है; ैसे,

संज्ञार — जीच-बचाव, बाल-बच्चे, दाल-दिलिया, भगड़ा-भाँसा, काम-काज, धील-धप, जोर-शोर, दलचल ।

विशेषण-लूला-लॅगड़ा, ऐसा-वैसा, काला-कलूटा, फटा-टूटा, चीड़ा-चकरा, भरा-पृरा।

क्रिया----समभना-बूभना, लेना-देना, लड़ना-भिड़ना, बोलना-चालना, सोचना-विचारना।

स्रव्यय-व्यव्य-वर्षां, इधर-इधर, जहाँ-तहाँ, दाएँ-बाएँ, द्यार-पार, साँक-सबेर, जब-तब, सदा-सर्वदा, जैसे-तैसे।

[स्०--- अपर दिए हुए भव्यय के उदाहरखों में समूचे शब्द का अर्थ उसके भवयतों के अर्थ से प्रायः भिन्न हैं; जैसे, जहां-तहां = सर्वत्र, जब तब = सदा, जैसे तैसे = किसी न किसी प्रकार ।]

(भा) एक सार्थक भीर एक निरर्थक शब्द के मेल से, जिसमें निरर्थक शब्द बहुधा सार्थक शब्द का समानुप्रास रहता है; जैसे, वंश्वारं—टाखमटोस, पूजताळ, हूँढ़-ढाँढ़, साड़-फंखार, गाली-गसीज, वातचीत, चाल-ढास, भीड़-भाड़ ।

विशेषण-टेढ़ा-मेढ़ा, सीधा-साधा, भोता-भाता, ठीक-ठाक, ढोका-ढाता, क्यटा-पुत्तटा ।

क्रिया—देखना-भाजना, घोना-घाना, खींचना-खाँचना, होना-हवाना, पृञ्जना-दाञ्जना, इत्यादि ।

श्रव्यय--धीने-पीने, धामने-सामने, धास-पास ।

[ स्०-इंद्र-समास के विवेचन में दी हुई रीबि के अनुसार जो पुनरुक्त निर्श्यक शब्द बनते हैं उनका भी ऐसा ही उपयोग होता है; जैसे, पानी-आनी, चिट्ठी-इट्टी, ]

(इ) दो निर्धक शब्दां के मेल से, जो एक-दूसरे के समानु-प्रास रहते हैं; जैसे, घटर-सटर, घट-सट, घगड़-बगड़, टोम-टाम, सटर-पटर, हट्टा-कट्टा, इत्यादि।

[स्०-श्रपूर्ण-पुनरुक्त शब्दों का प्रचार बेालचाल की भाषा में श्रधिक होता है थार शिष्ट तथा शिखित लोग भी इनका उपयोग करते हैं। उप-न्यासों तथा नाटकों में, बहुषा बोलचाल की भाषा खिखी जाने के कारण, इन शब्दों के प्रयोग से एक प्रकार की स्वाभाविकता तथा सुंदरता श्राती है।]

#### अनुकरणवाचक शब्द

५०४—मनुकरणवाचक शब्दों का सचण पहले (ग्रं०—४६०में) कह दिया गया है। यहाँ उनके सब प्रकार के उदाहरण दिये जाते हैं—

(भ) संज्ञा--मङ्बङ्, भनभन, खटखट, चींचीं, गिटपिट, गड़गड़, भनभन, पटपट, बकबक इत्यादि ।

[ सू०-कई एक धाहट-प्रत्ययांत शब्द भी धनुकरणवाचक है; जैसे, गड़गड़ाहट, भरभराहट, सनसनाहट, गुड़गुड़ाहट। ]

(भा) विशेषया—कुछ भनुकरणवाचक संज्ञाओं में इया प्रत्यथ जोड़ने से भनुकरणवाचक विशेषया बनते हैं; जैसे, गड़वड़िया, खट-पटिया, भरभरिया।

- (इ) किया—हिनहिनाना, सनसनाना, वकवकाना, पटपटाना, भनभनाना, भिनभिनाना, गंडगड़ाना, अरखराना, इत्यादि।
  - (ई) कियाविशेषस-ये शब्द बहुत प्रचलित हैं-

चदा०--भटपट, तड़तड़, पटपट, छमछम, खरखर, गटगट, खपभाप, भदभद, खदखद, सड़सड़, दनादन, भड़ाभड़, कटाकट, घड़ाधड़, कड़ाकड़, छमाछम, इत्यादि।

५०५—यहाँ तक जिन यै। गिक शब्दों का विचार किया गया है उनके सिवा एक धौर प्रकार के शब्द होते हैं जिनसे कोई स्पष्ट धर्ष सृचित नहीं होता धौर जो धनियमित रूप से मनमाने रचे जा सकते हैं। इन शब्दों की स्ननग्रेल शब्द कहते हैं।

चदा०—टाँय-टाँय-फिम, सबड्घोंघों, सहपाँडे, जस-कुकुड़ा, ढपोस्तरांख, प्रगडंबगडं।

[स्०-ये शब्द यथार्थ में अनुकरणवासक शब्दों के श्रंतर्गत हैं; इसिछिए इनका अलग भेद मानने की श्रावरयकता नहीं है। अपूर्णपुनरुक्त और अनु-करणवासक शब्दों के समान इनका प्रचार बेलियाल की भाषा में अधिक होता है, पर साहित्यिक भाषा में इनके प्रयोग से एक प्रकार की हीनता पाई जाती है।]

[ टी०—हिंदी के प्रचित्त व्याकरणों में पुनरुक्त शब्दों का विवेचन बहुत कम पाया जाता है। इस कमी का कारण यह जान पढ़ता है कि लेखक लोग कदाचित ऐसे शब्दों को निरे साधारण मानते हैं और इनके आधार पर व्याकरण के ( उच्च ) नियमें। रचना करना अनावश्यक सममते हैं। इस उदा-सीनता का एक कारण यह भी हो सकता है कि वे लेखक इन शब्दों को अपनी मातृभाषा के होने के कारण कदाचित इतने कठिन न सममते हों कि इनके छिए नियम बनाने की आवश्यकता हो। जो हो, ये शब्द इस प्रकार के नहीं हैं कि व्याकरण में इनका संग्रह और विचार न किया जाय। पुनरुक्त शब्द हिंदी भाषा की एक बिशेपता हैं और यह विशेषता भरतखंड की दूसरी आर्य-भाषाओं में भी पाई जाती है। इमने इन शब्दों का जो विवेचन किया है उसमें अपूर्णता, असंगति आदि दोष संभव है; तो भी यह अवश्य कहा जा सकता है कि इस पुस्तक में इनका पूर्ण विवेचन करने की चेष्टा की गई है और वह हिंदी की अन्य व्याकरण-पुस्तकों में नहीं पाई जाती।

पुनरुक रान्यों के संबंध में यह संदेह हो सकता है कि जब कई एक पुनरुक रान्द सामासिक शब्द भी हैं तब उनका अलग वर्ग मानने की क्या आवश्यकता है। इस रांका का समाधान इसी अध्याय के ब्रादि में किया गया है। इस विषय में यहाँ पर इसना और लिखा जाता है कि सभी पुनरुक शब्द सामासिक नहीं हैं; इसलिए इनका अलग वर्ग मानने की ब्रावश्यकता है।]

# तीसरा भाग।

## बाक्य-विन्यास ।

पहला परिच्छेद ।

वाक्य-रचना ।

पहला श्रध्याय।

#### प्रस्तावना ।

प्रद—व्याकरण का मुख्य उदेश्य वाक्यार्थ का स्पष्टीकरण है जीर इस स्पष्टीकरण के लिए वाक्य के अवयवों का केवल रूपांतर और प्रयोग ही नहीं, कितु उनका परस्पर-संबंध भी जानना आवश्यक है। यह पिछला विषय व्याकरण के उस भाग में आता है जिसे बाक्य-विक्यास कहते हैं। वाक्य-विक्यास में, शब्दों को उनके परस्पर सम्बन्ध के अनुसार यथाकम रखने की और उनसे वाक्य बनाने की रीति का भी वर्णन किया जाता है।

वाक्य का लक्का पहले लिखा जा चुका है। (ग्रं०—८६ भ)। (क) ग्राम्य के भनुमार वाक्य भाठ प्रकार के होते हैं—

- (१) विधानार्थक—जिससे किसी बात का होना पाया जाय; जैसे, इंदौर पहले एक गाँव था। मनुष्य धन्न खाता है।
- (२) निषेध-वाचक-जो किसी विषय का श्रभाव सूचित करता है; जैसे, विना पानी के कोई जीवधारी नहीं जी सकता। श्रापका जाना इचित नहीं है।

- ३) **आश्वार्यक —** जिससे पाका, बिनती या उपहेश का पर्व सूचित होता है; जैसे, यहाँ प्राम्ने। वहाँ सब जाना। माता-पिता का कहना माने।।
- प्र) प्रकृतिया किराने क्या का कोच हेला है, जैसे, यह सम्बद्ध कीन है ? यह काम कैसे किया जायगा ?
- (५) विस्मयादिवाधक जे। भाक्षर्य, विस्मय, भादि भाव बताता है; जैसे, वह कैसा मूर्ख है! ऐँ! घंटा बज गया!
- (६) इच्छाबोधक जिससे इच्छा वा प्राशीय सृचित होती है; जैसे, ईश्वर सबका भला करे। तुम्हारी बढ़ती हो।
- (७) संदेहसूचक जो संदेह या संभावना प्रकट करता है; यथा, शायद आज पानी वरसे। यह काम उस लड़के ने किया होगा। गाड़ी आती होगी।
- ( ) संकेतार्थक जिससे संकेत प्रयात शर्त पाई जाती है; जैसे, प्राप कहें तो मैं जाऊँ। पानी न बरमता तो घान सूख जाता। ५०७ वाक्य में शब्दों का परस्पर ठीक-ठीक संबंध जानने के लिए उनका एक दूसरे से धन्वय, एक दूसरे पर उनका प्रविकार धीर उनका कम जानने की धावश्यकता होती है; इसलिए वाक्य-विन्यास में इन तीनों विषयों का विचार किया जाता है।
- (क) दे। शब्दों में लिग, वचन, पुरुष, कारक, श्रयवा काल की जो समानता रहती है उसे ऋन्वय कहते हैं; जैसे, छोटा लड़का रोता है। इस वाक्य में ''छोटा'' शब्द का ''लड़का'' शब्द से लिंग श्रीर वचन का श्रम्तय है; श्रीर ''रोता है'' शब्द ''लड़का''शब्द से लिंग, वचन श्रीर पुरुष में श्रन्वित है।
- (स) ग्राधिकार उस संबंध को कहने हैं जिसके कारण किसी एक शब्द के प्रयोग से दूसरी संज्ञा या सर्वनाम किसी विशेष कारक में भाती है; जैसे, खड़का बंहर से डरता है।

इस वाक्य में डरना किया के योग से ''बंदर'' शब्द ध्रपादान-कारक में ध्राया है।

(ग) शब्दों की, उनके प्रर्थ ग्रीर संबंध की प्रधानता के भनुसार, वाक्य में यथा-स्थान रखना क्रम कहताता है।

[स्० इस पुस्तक में अन्वय, अधिकार श्रीर क्रम के नियम अलग-अलग लिखने का प्रा प्रयस्न नहीं किया गया है, क्योंकि ऐसा करने से प्रत्येक शब्द-भेद के विषय में कई बार विचार करना पड़ता श्रीर इन विषयों के अलग-अलग विभाग करने में कठिनाई होती है इसलिए अधिकांश शब्द-भेदों की वाक्य-विन्यास-संबंधी प्रायः सभी बातें एक शब्द-भेद के साथ एक ही स्थान में लिखी गई हैं।]

५०८—वाक्य मे शब्दों का परस्पर संबंध दे। रीतियों से बत-लाया जा सकता है—(१) शब्दों को उनके स्पर्ध और प्रयोग के सनुसार मिलाकर वाक्य बनाने से और (२) वाक्य के सब-यवों को उनके धर्ध धौर प्रयोग के अनुसार सलग-सलग करने से। पहली रीति को वाक्य-रचना और दूसरी रीति की बाक्य-पृथवकरण कहते हैं। यह पिछली रीति हिंदो मे सँगरेजी से साई है; सौर वाक्य के धर्ध-बोध मे इससे बहुत सहायता मिलती है। (इस पुस्तक में दोनों रीतियों का वर्षन किया जायगा।)

५०६—वाक्य में मुख्य दे। शब्द होते हैं—(१) उद्देश्य धीर (२) विधेय। वाक्य में जिस वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे सूचित करनेवाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं; धीर उद्देश्य के विषय में विधान करनेवाला शब्द विधेय कहलाता है। उदा०—"पानी गिरा"। इस वाक्य में "पानी" शब्द उद्देश्य धीर "गिरा" विधेय है। जब वाक्य में दे। ही शब्द रहते हैं तब उद्देश्य में संज्ञा धावा सर्वनाम धीर विधेय में किया धाती है। उद्देश्य की संज्ञा बहुधा कर्त्ता-कारक में रहती है धीर किया किसी एक काल, पुरुष,

िलंग, वचन, वाच्य, धर्थ धीर प्रयोग में धाती है। यदि किया सकर्मक हो तो उसके साथ कर्म भी धाता है; जैसे, लड़का चित्र खींचता है। इस वाक्य में चित्र कर्म है। वाक्य के धीर भी खंड होते हैं; पर वे सब मुख्य दोनों खंडों के ध्वाश्रित रहते हैं। बिना इन दोनों धवयवों (धर्धात उद्देश्य ग्रीर विधेय) के वाक्य नहीं बन सकता धीर प्रत्येक वाक्य मे एक संज्ञा धीर एक क्रिया धवश्य रहती है।

[सू०--उद्देश्य श्रीर विधेय का विशेष विवेचन इसी भाग के दूसरे परिच्छेद में किया जायगा ।]

# दूसरा ऋध्याय ।

## कारकों के अर्थ और प्रयोग।

५१० — संज्ञाचों (चीर सर्वनामों) का, दूसरे शब्दों के साथ, ठीक-ठीक संबंध जानने के लिए उनके कारकों के भिन्न-भिन्न धर्थ चीर प्रयोग जानना धावश्यक है।

# (१) कर्त्ता-कारक।

५११—हिंदी में कर्त्ता-कारक के दो रूप हैं—(१) भन्नत्यय (प्रधान), (२) सप्रत्यय (भ्रप्रधान)।

स्राप्तरयय कर्त्ता-कारक नीचे लिखे प्रथीं मे प्राता है--

- (क) प्रातिपादिक के धर्थ में (किसी वस्तु के उल्लेख मात्र में); जैसे, पुण्य, पाप, लड़का, वेद, सत्संग, कागज।
- [ स्०-शब्द-कोशों धीर लेखों के शीर्पकों में संज्ञाएँ इसी रूप में आती है। इस पुस्तक में श्रलग-श्रलग श्रवरों श्रीर शब्दों के जो उदाहरण दिए गए हैं वे सब इसी शर्थ में कर्त्ता-कारक है।]
- (ख) उद्देश्य मे—पानी गिरा, नीकर काम पर भेजा जायगा; हम तुन्हें बुलाते हैं।
- (ग) उद्देश्य-पूर्त्ति मे- घांड़ा एक जानवर है. मंत्री राजा हो गया: साधु चोर निकला, सिपाही सेनापित बनाया गया।
- (व) स्वतंत्र कर्ता के पर्थ मे—इस भगवती की कृपा से सब चिंताएँ दूर हेकर बुद्धि निर्मल हुई (शिव०), रात बोतकर प्रास्मान के किनारों पर लालां दौड़ धाई थीं (गुटका०), इससे श्राहार पचकर उदर इलका हो जाता है (शकु०), कोयला जल भई राख, ने। बजकर दस मिनट हुए हैं; हमारे मिन्न, जो काशी में रहते हैं, उनके लड़के का विवाह है, मामला धदालत के सामने पेश होकर, कई धादमी इलजाम में पकड़े गये (सर०)।

[सू०-जिस संज्ञा या सर्वनाम का वाश्य के किसी शब्द से संबंध नहीं रहता, अथवा जो केवल पूर्वकालिक अथवा अपूर्ण कियाबोतक कृदंत से संबंध रखता है और कर्त्ता-कारक में श्राता है उसे स्वतंत्र कर्त्ता कहते हैं। हिंदी में इस स्वतंत्र कर्त्ता का प्रयोग श्रिषक नहीं होता। कमी-कमी कियार्थक संज्ञा के साथ भी स्वतंत्र कर्त्ता आता है; जैसे, मालवे पर गुजरात-वाली का अधिकार होना सिद्ध है। (सर०)।

(ङ) स्वतंत्र उद्देश्य-पृत्ति में—मंत्री का राजा होना सबकी बुरा लगा, लड़के का स्त्री बनना ठीक नहीं है।

५१२—कुछ कालवाचक संज्ञाएँ, बहुववन के विकृत रूप में ही कर्ता-कारक में धाती हैं; जैसे, मुक्ते परदेश में बरसों बीत गये, इस काम में महीनों लगते हैं।

प्रश्न-नहाना, छींकना, खाँसना, भ्रादि कुछ शरीर-ज्यापार-सूचक कियाओं के भूतकालिक इन्दंत से बने हुए कालों को छोड़ शेष अकर्मक कियाओं के और वकना, भूलना, भ्रादि कई एक सक-मैक कियाओं के सब कालों मे अप्रत्यय कर्ता-कारक धाता है। उदा०-में जाता हूँ, लड़का भ्राया, स्त्री सोती थी, वह कुछ नहीं बेला। (संयुक्त कियाओं के साथ इस कारक के प्रयोग के लिए ६३८ वां श्रंक देखे।।)

५१४—समत्यय कर्ताकारक वाक्य में केवल उद्देश्य ही के धर्म में धाता है; जैसे, लड़के ने चिट्ठी लिखी, मैंने नौकर की बुलाया, हमने धर्मी नहाया है।

५१५—वेलिना, भूलना, वकना, लाना, समभना, जनना, सादि संकर्मक कियाओं की छोड़ शेष सकर्मक कियाओं के और नहाना, छींकना, खांसना, सादि सकर्मक कियाओं के भूतकालिक छदंत से बने हुए कालों के साथ सप्रत्यय कर्त्ता-कारक स्नाता है; जैसे, तुमने क्यों छींका, रानी ने शास्य की दिख्या दी, नीकर ने कोठा काड़ा होगा, यदि मैंने उसे देखा होता ते। मैं उसे धवश्य बुखाता।

प्रद—सप्रत्यय कर्ता-कारक कंवल नीचे लिखी संयुक्त सकर्मक कियाओं के भूतकालिक कृदंत से बने हुए कालों के साथ पाता है—

- (क) ध्रतुमति-बेाधक उसने मुक्ते बेालने न दिया धीर न वहाँ रहने दिया।
- (ख) इच्छा-बोधक—हमने उसे देखा (देखना) चाहा, राजा नं कन्या लेनी चाही।
- (ग) ध्रवकाश-बोधक—(विकल्प से) जब वह पूर्वकालिक ऋदंत के योग से बनती है; जैसे, मैंने उमसे यह बात न कह पाई। (ध्रथवा) मैं उससे यह बात न कह पाया। (ग्रं०—६३७)।
- (घ) श्रवधारगा-बोधक—जब उसका उत्तरार्छ सकर्मक होता है; जैसे, लड़कं ने पाठ पढ़ लिया, उसने धपने साथी को मार दिया, नौकर ने चिट्ठो फाड़ डाली, इमनं सो लिया, इस्रादि।

५१७—प्राचीन हिंदी के पद्य में श्रीर बहुधा गद्य में भी सप्र-त्यय कर्त्ता-कारक का प्रयोग बहुत कम मिलता है, जैसे, ''सीतहिं चितै कही प्रभु बाता", ''संन्यासियन मेरं विल ते सब धन काढ़ि लियो" (राज०)।

# (२) कर्म-कारक।

५१८—कर्म-कारक का प्रयोग बहुधा सकर्मक क्रिया के साथ होता है धीर कर्त्ता-कारक के समान वह दो रूपों मे धाता है— (१) धप्रत्यथ (२) सप्रत्यथ।

स्प्रमत्यय कर्म-कारक सं नीचे लिखे पर्श्व सृचित होते हैं— (क) मुख्य कर्म—राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, गुरु शिष्य को गणित पढ़ाता है, नट ने लोगों को खेला दिखाया।

- (स) कर्म- र्ति—महल्या ने गंगाधर की दीवान बनाया, मैंने चार की साधु समभ लिया, राजा बाध्य की गुरु मानता है।
- (ग) सजातीय कर्म (बहुधा धकर्मक क्रियाधों के साथ )— सिपाही कई लड़ाइयाँ लड़ा, "सोब्रेग सुख-निद्या, प्यारे ललन" (नील०), किसान नं चेर को खूब सार मारी, बही यह नाच नाचते हैं (विचित्र०)।
- (घ) भपरिचित वा अनिश्चित कर्म मैंने शोर देखा है, पानी लाभो, लड़का चिट्ठी लिखता है, हम एक नौकर खोजते हैं।

५१-६—नामबोधक संयुक्त सकर्मक क्रियाओं का सहकारी शब्द भप्रत्यय कर्म-कारक मे आता है; जैसे, स्वीकार करना, नाश करना, त्याग करना, दिखाई देना, सुनाई देना।

५२०--सप्रत्यय कर्म-कारक बहुधा नीचे लिखे श्रर्थों में भाता है--

- (क) निश्चित कर्म मे—चोर ने लड़के की मारा, हमने शेर की देखा े, लड़का चिट्ठी की पढ़ता है, मालिक ने नौकर की निकाल दिया, चित्र की बनाओं।
- (ख) व्यक्तिवाचक, श्रिधकारवाचक तथा संबंध-वाचक कर्म में, जैसे, हम माहन का जानते हैं, राजा ने ब्राह्मण को देखा, डाकू गांव के मुखिया को खेरजते थे, महाजन ने स्प्रपने भाई की श्रुखग कर दिया गुरु शिष्य को बुखावेंगे।
- (ग) मनुष्यवाचक मार्वनामिक कर्म मे—राजा ने उसे निकाल दिया, सिपाही तुमका पकड़ लेगा, लडका किसी को देखता है, आप किसको खोजते हैं ?
- (घ) करना, बनाना, समम्मना, मानना इत्यादि ध्वपृर्ण कियाश्रों का कर्म, जब उसके साथ कर्म-पृर्ति धाती है; जैसे, ईश्वर रार्ड का पर्वत करता है; श्रहत्या ने गंगाधर का दीवान बनाया।

(क) कर्मवाच्य के भावेप्रयोग के बहे रय में— फिर उन्हें एक बहुमूल्य चादर पर खिटाया जाता (सर०), भारत के प्रदर्शन में बालक कुष्टचासूर्ति की उसका सिर धौर मिसेज एनी विसेन्ट की उसका संरचक बनाया गया है (नागरी०), कभी-कभी डाक्टर कैलास बाबू की तो सभा की धोर से निमंत्रित किया जाया करे (शिव०)। (धं०— १६८)

५२१—जिन विशेषणों का प्रयोग संज्ञा के समान होता है उनमें सप्रत्यय कर्मकारक भाता है; जैसे, दीन की मन सताओ, स्मनायों को पालो, धनवालों की सब चाहते हैं।

५२२—जब वाक्य मे ध्रपादान, संबंध ध्रथवा अधिकरण-कारक की विवचा नहीं होती, तब उनके बदले कर्म-कारक ध्राता है. जैसे, मैं गाय दुइता हूँ (ध्रर्थात् गाय सं दूध), धाली परोसी (धर्थात् धाली में भोजन), नौकर कोठा खेलिंगा (धर्थात् कांठे के किवाड़)।

५२३— बुलाना, पुकारना, कासना, सुलाना, जगाना, धादि कुछ रूढ़ धीर यौगिक कियाओं के साथ सप्रत्यय कर्मकारक धाता है; जैसे, वह कुत्ते का बुलाता है; खा बच्चे का सुलाती थी, नौकर ने सालिक को जगाया।

५२४—''मारना' के साथ कर्मकारक के देनां रूपों का प्रयोग होता है; पर उनके धर्थ में बहुत धन्तर पड़ जाता है; जैसे, चार ने लड़का मारा, चार ने लड़के की मारा, चेर ने लड़के की परधर मारा।

५२५—निश्चित कालवाचक संज्ञा में धीर गतिवाचक किया के साथ बहुधा पिधकरण के धर्थ में सप्रत्यय कर्म-कारक आता है; जैसे, रात की पानी गिरा, सामवार की सभा होगी, इस दी-

पहर के। घर में थे, राम वन के। गथे, हस्तिनापुर की पित्रये। वह कपहरी को नहीं भाया।

[स्०-कमी-कभी इस अर्थ में कर्म-कारक की विभक्ति का लोग भी हो जाता है, जैसे, हम घर गये, वह गाँव में रात रहा, गत वर्ष खूब वर्षा हुई, इसी देह से हम तुमको स्वर्ग भेजेंगे (सत्य०)।]

५२६—किवता में ऊपर लिखे नियमों का बहुधा व्यतिक्रम हो जाता है; जैसे, नारह देखा विकल जयन्ता, जगत जनायो जिहिं सकल से। हिर जान्यो नाहिं। (सत०)। किन्तु कभी इत-भाग्य नहीं सुख की पाता है (सर०)।

#### (३) करण-कारक।

५२७--करग-कारक सं नीचे लिखं अर्थ पायं जाते हैं--

- (क) करण श्रर्थात् साधन--नाक से साँम खेते हैं, पैरों से चलते हैं, शिकारी ने शेर की खन्टूक से मारा, इत्यादि।
- (ख) कारण—भापके दर्शन से लाभ हुआ, धन से प्रतिष्ठा बढ़ती है, वह किसी पाप से श्रजगर हुआ था।

[सू०--इस अर्थ मं कारण, हेतु, इच्छा, विचार श्रादि शब्द भी करण-कारक में श्राते हैं ; जैसे, इस कारण से, इस हेतु से ! ]

- (ग) रीति—खड़के क्रम से बैठे हैं, मेरी बात ध्यान से सुने।, उसने उनकी थ्रोर क्रोध से दृष्टि की, नीकर धीरज से काम करता है।
- [सू०—(१) इस अर्थ में बहुचा रीति, प्रकार, विधि, मांति, तरह, आदि शब्द करण-कारक में आते हैं। (२) अनुकरणवाचक शब्दों में इस कारक के बेाग से कियाविशेषण बनते हैं; जैसे, धम से, फक से, धड़ाम से।]
- (घ) साहित्य-विवाह धूम से हुधा, धाम खाने से काम या पेड़ गिनने से, सर्घ्यसम्मति से निश्चय हुधा, सबसें। राखो प्रेम,

**उंनचे मेरा संबंध है, घी से** रोटी खाना, हम यह बात धर्म से

- (क) विकार—हम क्या से क्या हो गयं, वह भाइमी शूद्र से श्वत्रिय बन गया: मनुष्य बालक से वृद्ध होता है, इत्यादि ।
- (च) दशा—शारीर से हट्टा-कट्टा, स्वभाव से कोधी, हृदय से दयालु, इत्यादि।

[स्०—इस भर्थ में करण-कारक का ध्योग बहुषा विशेषण के साथ होता हैं।]

- (छ) भाव ग्रीर पलटा—गंहूँ किस भाव से विकता है, तुमनं व्याज किस हिसाब से लिया, वे ग्रानाज से घी बदलते हैं।
- (ज) कर्मवाच्य, भाववाच्य ग्रीर प्रेरणार्धक कियाओं का कर्ता-मुक्त चला नहीं जाता, राम से रावण भारा गया, यह काम किसी से न किया जायगा, राजा नं ब्राह्मण से यह करवाया, दासी से धीर कोई उपाय न बन पडा।

५२८—कहना, पूछना, बोलना, बकना, प्रार्थना करना, बात करना, धादि कियाधों के साथ गौग कर्म के अर्थ में कारण-कारक धाता है; जैसे, रानी ने दासी से सब हाल कहा, मैंने उससे खड़ाई का कारण पूछा, हम आप से इस बात की प्रतिज्ञ करते हैं, साथी नीच तुम्हारं मुक्तसे जब तब अनुचित बकते हैं (हि० प्रं०)।

[स्०-वताना किया के साथ विकल्प से करण श्रयवा संप्रदान कारक स्रामा है; जैसे, मैं तुमसं ( तुमको ) यह भेद बताता हूँ |

५२---प्राचीन कविता में इन क्रियाओं के साथ बहुधा संप्रदान-कारक द्याता है; जैसे, माकह कहा कहब रघुनाथा (राम०), बूक्तत यशुद्धिं नंद उराई (ब्रज०)

५३० — करण-कारक की विभक्ति का लोप हो जाने के कारण बल्ल, भरोसे, सहार, द्वारा, कारण, निमित्त, श्रादि शब्दों का प्रयोग संबंध-सूचक-प्राच्या के समान होता है (ग्रं०-२३६); जैसे, लड़का पेड़ के सहारे खड़ा है, डाक के द्वारा, धर्म के कारण।

५३१— भृख, त्यास, जाड़ा, हाथ, झांख, कान धादि शब्द इस कारक में बहुधा बहुबचन में धाते हैं श्रीर इनके पश्चात विभक्ति का लोप हो जाता है; जैसे, भूखों मरना, जाड़ों मरना, मैंने नै। कर के हाथों करया भेजा, न खाँखों देखा न कानों सुना।

## (४) संप्रदान-कारक।

५३२-- संप्रदान-कारक नीचे लिखे अर्थों मे आता है-

- (क) द्विकर्मक किया के गीय कर्म में—राजा ने **ब्राह्मण की। धन** दिया, गुरु शिष्य केर व्याकरण सिखाता है, **ढोरों की। मैला** पानी न पिलाना चाहियं, सौंपि गयं मेरिह रघुवर थाती।
- ( ख ) श्रपूर्ण सकर्मक किया के मुख्य कर्म में ( विकल्प से )— श्रहत्या ने गंगाधर के। दीवान बनाया, मैं चे।र के। साधु समभा, राम गे। विंद के। श्रपना भाई बताता है, वे तुम्हें मूर्ख कहते हैं, हम जीव के। श्रिय नहीं मानते, नृपहिंदास दासहिं नृपति (करत)।
- [म्०—''कहना'' किया कभी दिकमंक श्रीर इसी श्रपूर्ण सकर्मक होती है; श्रीर दोनों श्रथों मे. श्रीर श्रीर दिकमंक कियाओं के समान, इसके दो कमें होते है; जैसे, मे तुमसे समाचार कहता हूं, श्रीर में तुमसे (तुमकें।) भाई कहता हूं। इन दोनों श्रधा में इस किया के साथ जहां संप्रदान-कारक श्राता है वहां कभी-कभी विकल्प से करण-कारक भी श्राता है, जैसा जपर के उदाहरणों में श्राया है। इस किया के पिछले श्रथ के दोनों प्रयोगों का एक विदाहरण यह है—देवता तें सुर श्रीर श्रसुर कह दानव ते, दाई की सु- धाय दाल पैतिये लहन है।
- (ग) फल वा निमित्त—ईश्वर ने सुनने की दे। कान दिये हैं, जड़के सेर की गये, राजा जोग इसे शोभा के लिए पालते हैं, वह

धन के लिए मरा जाता है, हम धर्मा धाश्रम के दर्शन की। जाते हैं, लड़का विद्वान होने की। विद्या पढ़ता है।

[स्०-फल वा निमित्त के अर्थ में बहुधा कियार्थ क संज्ञा के संमहान कारक का अयोग होना है; जैसे, जा रहे हैं वीर लड़ ने के लिए (हित०), मुक्ते कहीं रहने को ठौर बताइये (प्रेम०), नुम क्या मुक्ते मारने की लाये हो (चंद्र०)। "होना" किया के साथ कियार्थक संज्ञा का संप्रदान-कारक तत्परता अथवा शेष का अर्थ स्चित करता है; जैसे, गाड़ी माने की है, बहात चलने की हुई, अर्था बहुत काम होने की है, इत्यादि।]

- (घ) प्राप्ति—मुभे बहुत काम रहता है, उसे भरपूर झादर मिला, लडके की पढ़ना आता है, लिखना मुभे न आता है (सर०/।
- (ङ) विनिमय वा मृल्य—हमका तुम एक भ्रमेक तुम्हें हम. जैसे का तैसा मिले, यह पुस्तक चार ख्राने का मिस्रती है।

[स्०--मूल्य के श्रर्थ में विकल्प से श्राधिकरण-कारक भी भाता है; जैसे, यह पुस्तक चार श्राने में मिलती है। (भ०--१४६-ध-स्०)]

- (च) मनोविकार—उसके। देह की सुध न रही, तुमहिं न सोच सोहाग बल, करुणाकर कें। करुणा कलु श्राई। इस बात में किसीका शंका न होगी, इत्यादि।
- (छ) प्रयोजन-मुक्ते उनसं कुछ नहीं कहना है, उसका इसमे कुछ लाभ नहीं, तुमका इसमें क्या करना है?
- (ज) कर्त्तव्य, आवश्यकता धीर याग्यता—मुक्ते वहाँ जाना चाहिये, यह बात तुमका कब योग्य है (शक्त०), ऐसा करना मनुष्यका उचित नहीं हैं, उनकी वहाँ जाना था।
- (भ) श्रवधारण के श्रर्थ में मुख्य किया की कियार्थक संज्ञा के साथ संप्रदान-कारक श्राता है; जैसे, जाने की तो मैं जा सकता हूँ, लिखने को तो यह चिट्ठो श्रभी लिखी जायगी।

प्रश्न-संबंध के धर्ष में कोई-कोई खेलक संप्रदान-कारक का प्रयोग करते हैं; जैसे, राजा की नी पुत्र थे ( मुद्रा० ), जमद्शि की परशुराम हुए ( सल्ल० )। इस प्रकार की रचना बहुधा काशी धीर विद्यार के खेलक करते हैं थीर भारतेंद्र जी इसके प्रवर्गक जान पड़ते हैं। मराठी में इस रचना का बहुत प्रचार है; जैसे, लाखा देन भाऊ धाहेत। हिंदी में यह रचना इसलिए धायुद्ध है कि इसका प्रयोग न ते। पुरानी भाषा में पाया जाता है थीर न धायु-निक शिष्ट खेलक ही इसका धनुमोदन करते हैं। इस रचना के बदले हिंदी में स्वतंच संबंध-कारक धाता है; जैसे,

एक बार भूपित मन माहों। भई ग्लानि मोरे सुत नाहीं। (राम०)
मधुकर शाह नरेश के इतने भये कुमार। (किथ०)।
चाहे साहुकार के संतान हो चाहे न हो (शकु०)।

इस अंतर में उनके एक लड़की धीर एक लड़का भी हो गया (गुटका०), इस समय इनके केवल एक कन्या है (हि० को०)।

५३४—नीचे लिखे शब्दों के योग से बहुधा संप्रदान-कारक भ्राता है—

- (क) लगना, रुचना, मिलना, दिखना, भासना, आना, पड़ना, देशना, आदि ध्रकर्मक कियाएँ; जैसे, क्या तुमको बुरा लगा, मुक्ते खटाई नहीं भाती, हमे ऐसा दिखता है, राजा को संकट पड़ा, तुमको क्या हुआ है, माहिं न बहुत प्रपंच सुदाहीं (राम०)।
  - (ख) प्रणाम, नमस्कार, धन्य, धन्यवाद, बधाई, धिक्कार, भादि संक्षाएँ; जैसे, गुरु के। प्रणाम है, जगदीश्वर के। धन्य है, इस छवा के लिए ख्रापका धन्यवाद है; नुलसी, ऐसे पतित के। बार बार धिक्कार, इत्यादि। संस्कृत च्हा० —श्रीगशेशाय नमः।

(ग) चाहिये, उचित, योग्य, झावश्यक, सहज, कठिन आदि विशेषणः; जैसे, झंतहुँ बचित नृपहिं बनवासु, मुफे अपदेश नहीं चाहिये, मेरे मित्र की कुछ धन आवश्यक है, सबहिं सुलभ।

५३५—नीचे लिखी संयुक्त क्रियाओं के साथ उद्देश्य बहुधा संप्रदान-कारक में धाता है—

(क) धावश्यकता-बोधक क्रियाएँ — जैसे, सुभे वहाँ जाना पड़ा, तुमके। यह काम करना होगा, उसे ऐसा नहीं कहना था।

[स्०-यदि इन कियाओं का उद्देश्य श्रप्राणिवाचक हो, तो वह अप्रत्यय कर्त्ता-कारक में आता है; जैसे, श्रद्धा वजना चाहिए, श्रभी बहुत काम होना है। चिट्टी भेजी जानी थी।

- (ख) पड़ना ध्रीर भ्राना के येग से बनी हुई कुछ श्रवधारण-बोधक क्रियाएँ — जैसे, बहिन, तुम्हें भी देख पड़ेंगी ये सब बाते भ्रागं (सर०), रोगी के। कुछ न सुन पड़ा, उसकी दशा देखकर सुभे रो श्राया, इत्यादि।
- (ग) देना प्रथवा पड़ना के योग्य से बनी हुई नाम-बेधक कियाएँ जैसं, मुभे शब्द सुनाई पड़ा, उसे रात की दिग्बाई नहीं देता।

५३६ — क्रिया की अवधि के अर्थ में उसका कर्ता संप्रदान-कारक में आता है; जैसं, मुक्ते सारी रात तलकते बीती, उनका गये एक साल हुआ, नैकिर का लीटते रात हो जायगी, तुम्हें यहाँ कई दिन हुए, महाराज की आकर एक महीना होता है।

#### (५) अपादान-कारक।

५३७- ध्रपादान-कारक के ध्रधं श्रीर प्रयोग नीचे लिखे ध्रनुसार होते हैं-

(क) काल तथा स्थान का भारंभ—वह लखनऊ से भाया है, मैं कल से बेकल हूँ, गंगा हिमालय से निकलती है।

- (स) बत्पत्ति— श्राह्मण ब्रह्मा के मुख से बत्पन्न हुए हैं, दूध से दही बनता है, कीयला खदान से निकाला जाता है, जन से कपड़े बनायं जाते हैं, दीपक तें काजल, प्रगट कमल कीच तें होय।
- (ग) काल वा स्थान का अंतर—आटक से कटक तक, सबेरे से साँभ तक, नख से शिख तक, इत्यादि।
- स्०-इस अर्थ में कभी-कभी "लेवर" ("ले") पूर्वकालिक कृदंत का प्रयोग किया जाता है; जैसे, हिमालय से लेकर सेतुवंध-रामेश्वर तक।
- (घ) भिन्नता—यह कपड़ा उससे घलग है, भ्रात्मा देह से भिन्न है, गोकुल से मधुरा न्यारी।
- (ङ) तुलन।—मुभसे बढ़कर पापी कीन होगा ? कुलिश स्मिन्स नें, उपल तें लोह कराल कठेार, भारी से भारी वजन, खेाटे से छोटा प्राणी।
- (च) वियोग—वह सुभसे श्रलग रहता है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, मेरे हाथ से छड़ी छूट पड़ी।
- (छ) निर्द्धारण (निश्चित करना)—इन कपड़ों में से धाप कीन सा लेते हैं, हिंदु ख़ों में से कई लोग विलायत की गये हैं।
- [सू०—निर्द्धारण में बहुधा श्रधिकरण कारक भी श्राता है; जैसे, की तुम तीन देव महँ कोऊ। हिंदी के कवियों में तुलसीदास श्रेष्ठ है। श्रधि-करण श्रीर श्रपादान के मेल से कभी-कभी "वहाँ होकर" का श्रथं निकलता है; जैसे, पानी नाली में से बहता है, रास्ता जंगल में से था, खी केठे पर से तमाशा देखती है, धोड़े पर से = धोड़े से।
- (ज) माँगना, लेना, लाना, बचना, नटना, रोकना, छूटना, हरना, छिपना, घादि कियाओं का स्थान वा कारण; जैसे, ब्राह्मण ने सुक्ति सारा राज्य माँग लिया, गाड़ी से बचकर चलो, मैं लाटे

# से जल लेता हूँ, तुम मुक्ते वहाँ जाने से क्यों रोकते हो ? लड़का बिल्ली से डरता है।

[सू०-": उरना" क्रिया के कारण के क्षर्थ में विकल्प से कर्म-कारक भी भाता है; जैसे, मैं शेर की नहीं उरता, अभय होय जो तुमहिं डराई, इत्यादि ।

( क्त ) परे, बाहर, दूर, भ्रागे, हटकर, भादि भ्रव्ययों के साथ; जैसे; जाति से बाहर, दिस्सों से परे, घर से दूर, गाँवसे भागे, सकुक से इटकर।

[सू०-परे, बाहर श्रांर आगे नंबध कारक क साथ भी आते हैं; जैसे, झान के परे, गांव के बाहर, सड़क के आगे।

## (६) संबंध कारक।

५३८—संबंध-कारक से धनंक प्रकार के अर्थ सूचित होते हैं, जिनका पूरा-पूरा वर्गीकरण कठिन है, इसलिए यहाँ केवल मुख्य-मुख्य अर्थ लिखे जाते हैं—

- (क्र) स्व-स्वामिभाव\*—देश का राजा, राजा का देश, मालिक का घर, घर का मालिक, मेरा घर।
- (ख) ग्रंगांगिभाव—लड़के का हाथ, स्त्री के केश, हाथ की ग्रॅंगुलियॉ, इस पन्ने की पुस्तक, तीन खंड का मकान।
- (ग) जन्य-जनक-भाव—राजा का बेटा, लड़कं का बाप, तुम्हारी माता, ईश्वर की सृष्टि, जगत् का कत्ती।
- (घ) कर्र कर्मभाव---तुलसीदास की रामायण, रविवर्मा के चित्र, पुस्तक का खेखक, नाटक का कवि, विद्यारी की सतसई।
- (ङ) कार्यकारणभाव—सोने की भँगूठी, चाँदी का पत्नंग, मूर्त्ति का पत्थर, किवाड़ की लकड़ी, लकड़ी का किवाड़, मूठ की चाँदी।

<sup>#</sup> स्व = धन, सम्पत्ति।

- (च) प्राधाराधेयभाव—नगर के लोग, नाहाकों का पुरा, दूध का कटोरा, कटोरे का दूध, नहर का पानी, पानी की नहर।
- (छ) सेव्य-सेवक-भाव—राजा की सेना, ईश्वर का भक्त, गाँव का जोगी, ध्रान गाँव का सिद्ध।
- (ज) गुणगुणीभाव—मनुष्य की बड़ाई, आम की खटाई, नैकिर का विश्वास, भरोसे का नैकिर, बड़ाई का काम।
- (भ्रा) वाह्य-वाहकभाव—घोड़े की गाड़ी, गाड़ी का घोड़ा, कोल्हू का बैल, बैल का छकडा, गधे का बोभ्र, सवारी का ऊँट।
- (ब) नाता—राजा का भाई, खड़के का फूफा, स्त्री का पति, मेरा काका, वह तुम्हारा कीन है ?
- (ट) प्रयोजन—वैठने का कोठा, पीने का पानी, नहाने की जगह, तेल का बासन, दिये की बत्ती, खेती का बैल।
- (ठ) मेल वा माल--पैसे का गुड़, गुड़ का पैसा, सात सेर का चावल, रुपये के सात सेर चावल, रुपये की लकड़ी, लकड़ी का रुपया।
- ( ड ) परिमाग्य—दे हाथ की लाठी, खेती एक हर की (गंगा०), इस बीघे का खेत, कम डेंचाई की दीवाल, चार सेर की नाप।

[स्०-दस सेर घाटा, एक तोला सोना, एक गज कपड़ा, घादि वाक्यों मे कोई-कोई वैयाकरण घाटा, सोना, कपटा, घादि शब्दों को संबंध कारक में सममत्तर दूसरे शब्दों के साथ उनका परिमाण का संबंध मानते हैं; जैसे, घाटे के दस सेर, सेने का एक तोला, कपड़े का एक गज। परतु ये सब शब्द किसी और कारक में भी घा सकते हैं, जैसे, दस सेर घाटे में दो सेर घी मिलाधो। यहाँ "घाटा" शब्द घांधकरण-कारक धौर वी शब्द घाप्रस्थ कर्म-कारक है, इसलिए इन्हें केवल संबंध-कारक मानना भूल है। ये शब्द यथार्थ में समानाधिकरण के उदाहरण हैं (ग्रं०--188)।

- (ह) काल धीर वयस—एक समय की बात, दे। इजार वर्ष का इतिहास, इस बरस की लडकी, छः महीने का बच्चा, चार दिन की चाँदनी।
- (श) ध्रमेद किंवा जाति—ध्रसाढ़ का महीना, खजूर का पेड़, कर्म की फाँस, चन्दन की लकड़ी, प्लेग की बीमारी, क्या सी रुपये की पूँजी, क्या एक बेटे की सन्तान, पाँच रे।टियां का एक कीर, जय की ध्वनि, "मारा-मारो" का शब्द, जाति का शूद्र, जयपुर का राज्य, दिल्लो का शहर।
- (त) समस्तता इस अर्थ में किसी एक शब्द के सम्बन्ध-कारक के पश्चात् उसी शब्द की पुनरुक्ति करते हैं; जैसे, गाँव का गाँव, घर का घर, मुहल्ला का मुहल्ला, कोठा का कोठा। "यह वार्त्तिक, सारा का सारा, पद्यात्मक है" (सर०)।
- (थ) ध्रविकार—इस ध्रथं में भी ऊपर की तरह रचना होती है, जैसे, मूर्खं का मूर्ख, दूध का दूध, पानी का पानी, जैसा का तैसा, जहाँ का तहाँ, ज्यां की त्यों, "मनुष्य अन्त में केंगरा का केंगरा बना रहे" (सर०), "नलबल जल ऊँचे चहै, ध्रन्त नीच को नीच" (सत०)।
- (द) श्रवधारण—श्राम के श्राम, गुठितयों के दाम, बैल का बैल श्रीर डॉड़ का डॉड़, धन का धन गया श्रीर ऊपर से बदनामी हुई। घर के घर में लड़ाई होने लगी। बात की बात में = तुरन्त।

[स्०-उपर्युक्त तीनों प्रकार की रचना में आकारान्त संज्ञा विभक्ति के थेगा से विकृत रूप में नहीं आती; पर बहुवचन में और वाक्यांश के पश्चात् विभक्ति आने पर नियम के अनुसार आ के स्थान में ए हा जाता है; जैसे, वे खेग खड़े के खड़े रह गये, लड़ हे की ठे के की ठे में चले गये, समाज के समाज ऐसे पाये जाते हैं, सारे के सारे मुसाफिर (सर०)।]

- , "बैसा का तैसा" चीर "जैसे का तैसा", इन देा वान्यांशों में रूप भीर समें का सूक्ष्म भेद हैं। पहले से स्विकार सुचित होता है; पर दूसरे से जन्य-जनक समया कार्य-कारण की समता पाई जाती है।
- (ध) नियमितपन—इस अर्थ में भी ऊपर लिखी रचना होती है; पर यह बहुधा विकृत कारकों में धाती है धीर इसमें धाकारान्त शब्द एकारान्त हो जाते हैं; जैसे, सामवार के सामवार मेला भरता है, महीने के महीने तनखाह मिलती है, देापहर के देापहर, होली के होली, दिवाली के दिवाली, दशहरे के दशहरे।
- (न) दशांतर—राई का पर्वत, मंत्रो का राजा होना, दिन की रात हो गई, बात का बतकड़, कुछ का कुछ, फिर रॉंग का स्रोना हुआ। (सर०)।
- (प) विषय—कान का कचा, आँख का भन्धा, गाँठ का पूरा, बात का पका, धन की इच्छा, ''शपथ तुम्हार, भरत के भाना'' (राम०), गंगा की जय, नाम की मुख।

५३ ट—योग्यता ध्यवा निश्चय के धर्थ में कियार्थक संज्ञा का सम्बन्ध-कारक बहुधा ''नहीं" के साथ धाता है; जैसे, यह बात नहीं होने की (विचित्र०), मैं जाने का नहीं हूँ, यह राज्य ध्रव टिकने का नहीं है, रोगी मरने का नहीं, मेरा विचार जाने का नहीं था।

५४० — क्रियार्थक संज्ञा धीर भूतकालिक छदंत विशेषण के योग से बहुधा संबंध-कारक का प्रयोग होता है धीर उससे दूसरे कारकों का धर्ष पाया जाता है; जैसे,

कत्ती—मेरे जाने पर, किब की लिखी हुई पुस्तक, भग-वान का दिया हुआ सब कुछ है।

कर्म —गाँव की खट, कथा का सुनना, नैकर का भेजा जाना, ऊँट की चेरी।

कर्या—कलम का लिखना, भूख का मारा, कल का सिला हुद्या, "मोल को लीन्हो," चूने की छाप, दूध का जला।

स्रपादान—डास का दृटा, जेस का भागा हुआ, बंबई का चक्रा हुआ, दिसावर का स्राया हुआ।

(क) कई एक कियाओं भीर दूसरे शब्दों के साथ कास्तवाचक संक्षाओं में धपादान के धर्थ में संबंध-कारक धाता है; जैसे, बेटा, मैं कब की पुकार रही हूँ, वह कभी का धा चुका, मैं वहाँ सबेरे का बैठा हूँ, जन्म का दरिद्री, इत्यादि।

स्रिकरण-ताँगे का बैठना, पहाड़ का चढ़ना, घर का बिगड़ा हुम्मा, गोद का खिलाया लड़का, खेत का उपजा हुम्मा भनाज, इत्यादि ।

५४१—क्रियाद्योतक श्रीर तत्कालवेधक कृदंत श्रव्ययों के साथ बहुधा कर्ता श्रीर कर्म के श्रर्थ में संबंध-कारक की "के" (खतंत्र) विभक्ति श्राती है; जैसे, सरकार श्राँगरेजी के बनाये सब कुछ बन सकता है (शिव०), मेरे रहते किसी का सामर्थ्य नहीं है, इतनी बात के सुनते ही हरि बोले (प्रेम०), राजा के यह कहते ही सब शांत हो गये।

५४२--- धिकांश संबंध-सुचकों के योग से संबंध-कारक का प्रयोग होता है ( धं०-२३३ )।

५४३—संबंध ( धं०५३३ ), खामित्व और संप्रदान के धर्य में संबंध-कारक का सम्बन्ध किया के साथ होता है और उसकी "के" विभक्ति धाती है; जैसे ध्रव हनके कोई संतान नहीं है, मेरे एक बहिन न हुई ( गुटका० ), महाजन के बहुत धन है, जिसके धाँखें न हों वह क्या जाने ? नाथ, एक बढ़ संशय मारे ( राम० ), बाक्षण यजमानों के राखी बाँधते हैं, में आपके हाथ जोड़ता हूँ, हव्यी के तमाचा इस जोर से खगा ( सर० ), भाग, कहीं नहिं मार हे घोड़ा तेरे खात ।

[स्०-इस प्रकार की रचना का समाधान "के" के परचात "पास" "यहाँ" ध्यावा इसी धर्य के किसी और राज्य का अध्याहार मानने से हा सकता है। किसी-किसी का मत है कि इन उदाहरणों में "के" संबंध-कारक की "के" विमक्ति नहीं है, किंतु उससे भिश्च एक खतंत्र संबंध-स्चक अध्यय है, जो भेश के क्षिंग-वचन के धतुसार नहीं बद्दकता।

५४४—संबंध-कारक को कभी-कभी (भेष के झध्याहार के कारण) धाकारांव संज्ञा मानकर उसमें विभक्तियों का योग करते हैं (धं०-३०७ ध); जैसे इस राँडके की वकने दीजिए (शकु०), एक बार सब घरकों ने महाभारत की कथा सुनी, इत्याहि।

( ध ) राजा की चोरी हो गई = राजा के धन की चेरी।

( ग्रा ) जेठ सुदी पंचमी = जेठ की सुदी पंचमी।

[स्०--भेद्य के अध्याहार के जिये १२ वाँ अध्याय देखा । ]

#### ( ७ ) अधिकरण-कारक।

५४५— अधिकरण-कारक की मुख्य दे विभक्तियाँ हैं — में और पर। इन दोनों विभक्तियों के अर्थ और प्रयोग अलग-अलग हैं; इसलिए इनका विचार अलग-अलग किया जायगा।

५४६—'में' का प्रयोग नीचे लिखे अर्थों में होता है—

(क) अभिन्यापक आधार—दूध में मिठास, तिल में तेल, कूल में सुगंध, आत्मा सबमें न्याप्त है।

[स्० — आधार की व्याकरण में अधिकरण कहते हैं और वह बहुधा तीन प्रकार का होता है। श्रिभिव्यापक आधार वह है जिसके प्रयंक भाग में आधेय पाया जाय। इसे व्याप्ति-श्राधार भी कहते हैं। श्रीपश्लेषिक आधार वह कहलाता है जिसके किसी एक भाग में आधेय रहता है; जैसे, नैक्स केटि में सोता है, लड़का चोड़े पर बैटा है। इसे पकदेशाधार भी कहते हैं। तीसरा आधार वैषयिक कहलाता है और उससे विषय का बोध होता है, जैसे, धर्म में दिष, विधा में प्रेम। इसका नाम विषयाधार भी है।

- (स) धौपरलेषिक धाघार—वह वन में रहता है, किसान नदी में नहाता है, मछितयाँ समुद्र में रहती हैं, पुस्तक काठे में रक्की है।
- (ग) वैषिषक धाधार—नौकर काम में है, विद्या में खसकी रुचि है, इस विषय में कोई मत-भेद नहीं है, रूप में सुंदर, डील में कॅचा, गुण में पुरा।
- ( घ ) मोल-पुस्तक चार ख्राने में मिली, उसने बीस क्पये में गाय ली, यह कपड़ा तुमने कितने में बेचा ?

[सू०—मोल के अर्थ में संप्रदान, संबंध और अधिकरण-कारक आते हैं। इन तीनों प्रकार के अर्थों में यह अंतर जान पड़ता है कि संप्रदान-कारक से कुछ अधिक हामें। का, अधिकरण-कारक से कुछ कम दामें। का और संबंध-कारक से उचित दामें। का बोध होता है, जैसे, मैने बीस रुपये की गाय ली, मैंने बीस रुपये में गाय ली और मैने बीस रुपये की गाय ली।

- ( क ) मेल तथा श्रंतर—हममें तुममें कोई भेद नहीं, भाई-भाई में प्रीति है, उन दोनों में धनवन है।
- (च) कारण-व्यापार में उसे टोटा पडा, क्रोध में शरीर छीजता है; वातों में उड़ाना, ऐसा करो जिसमें (बा जिससे) प्रयोजन सिद्ध हो जाय।
- (छ) निर्धारण—देवतार्थों में कीन अधिक पूज्य है ? सती स्त्रियों में पिद्मनी प्रसिद्ध है, सबमें छोटा, ख्रंधों में काने राजा, तिन-महँ रावण कवन तुम ? नव महँ जिनके एकी होई। ( ग्रं०—५३७ छ)
- (ज) स्थिति—सिपादी चिंता में है, उसका भाई युद्ध में मारा गया, रागी होश में नहीं है, नौकर मुक्ते रास्ते में मिला, इड़के चैन में हैं।

्रिक्त काल की स्थिति—वह एक चंटे में भच्छा हुआ, दूत कई दिनों में लौटा, संवत् १८५३ में भकाल पड़ा था, प्राचीन समय में भोज नाम का एक प्रतापी राजा हो गया है।

५४७—भरना, समाना, घुसना, मिहना, मिहना, धादि कुछ कियाओं के साथ न्याप्ति के अर्थ में अधिकरण का चिद्ध 'में' आता के जैसे, घड़े में पानी भरे।, लाल में नीता रंग मिल जाता है, पानी धरती में समा गया।

४४८—गत्यर्थ कियाभों के साथ निश्चित स्थान की वाचक संज्ञाभों में भिधकरण कारक का 'में' चिह्न लगाया जाता है; जैसे, लड़का कोठे में गया, नीकर घर में नहीं भाता, वे रात के समय गाँव में पहुँचे, चेार जंगल में जायगा।

[स्०—गत्यर्थ कियाओं के साथ और निश्चित कालवाचक संज्ञाओं में अधिकरण के अर्थ में कर्म-कारक भी आता है (अं०—१२१)। "वह घर के गया", और "वह घर में गया", इन दो वाक्यों में कारक के कारण अर्थ का कुछ अंतर है। पहले वाक्य से घर की सीमा तक जाने का बोध होता है, पर दूसरे से घर के भीतर जाने का अर्थ पाया जाता है।

५४<del>६---''पर'' नीचे लिखे धर्य सुचित करता है--</del>

(क) एकदेशाधार—सिपाद्यी घोड़े पर बैठा है, लड़का खाट पर स्रोता है, गाड़ी सड़क पर जा रही है, पेड़ें। पर चिड़ियाँ चहचहा रही हैं।

[स्०--'में' विभक्ति से भी यही अर्थ स्चित होता है। ''में'' और ''पर'' के अर्थी में यह अंतर है कि पहले से श्रंत स्थ और दूसरे से बाह्य स्पर्श का बोध होता है। यही विशेषता बहुधा दूसरे अर्थों में भी पाई जाती है।

- ं ( ख ) सामीप्याधार--मेरा घर सड़क पर है, खड़का द्वार पर खड़ा है, तालाब पर मंदिर बना है, फाटक पर सिपाही रहता है।
- (ग) दूरता—एक कीस पर, एक एक हाथ के स्रंतर पर, कुछ धागे जाने पर, एक कास की दूरी पर।

- ( भ ) विषयाधार—नीकरों पर हया करो, राजा उस करना पर मेरित हो गये, आप पर मेरा विश्वास है, इस बात पर बड़ा विवाद हुआ, जाकर जेहि पर सत्य सनेह, जाति-नेद पर कोई आचेप नहीं करता।
- (क) कारण—मेरे बोलने पर वह भप्रसन्न हो गया। इस बात पर सब भगड़ा मिट जायगा, लेन-देन पर कहा-सुनी हो गई, भच्छे काम पर इनाम मिलता है, पानी के छोटे छीटों पर राजा को बटवीज की याद श्राई।
- (च) प्रधिकता—इस प्रश्ने में संज्ञा की द्विकित होती है; जैसे, घर से चिट्ठ यों पर चिट्ठियाँ प्राती हैं (सर०), दिन पर दिन भाव चढ़ रहा है, तगादे पर तगादा भेजा जा रहा है, खड़ाई में सिपाहियों पर सिपाही कट रहे हैं।
- (छ) निश्चित काल समय पर वर्षा नहीं हुई, नौकर ठीक समय पर गया, गाड़ो नी बजकर पैंतालीस मिनट पर भाती है, एक एक घंटे पर दवा दी जावे।
- (ज) नियम-पालन—वह अपने जेठों की चाल पर चलता है, लड़के माँ-बाप के स्वभाव पर होते हैं, अंत में वह अपनी जाति पर गया, तुम अपनी बात पर नहीं रहते।
- (भ्र) चनंतरवा—भोजन करने पर पान खाना, बात पर बात निकलती है, आपका पत्र स्थाने पर सब प्रबंध हो जायगा।
- (व) विरोध भ्रथवा धनाहर—इस धर्थ में 'पर' के पश्चात् बहुधा 'भी' धाता है; जैसे, यह श्रीषधि बात रोग पर चलती है, जले पर नोन लगाना, लड़का छोटा होने पर भी चतुर है, इतना होने पर भी कोई निश्चय न हुधा, मेरे कई बार सम-भाने पर भी वह दुष्कर्म नहीं छोड़ता।

५५०—जहाँ, कहाँ, यहाँ, वहाँ, उँचे, नीचे, धादि कुछ स्थान-वाचक किया-विशेषणों के साथ विकल्प से "पर" धाता है; जैसे, पहले जहाँ पर सञ्चवा हो धंकुरित फूली-फली ( भारत० ), जहाँ धभी समुद्र है वहाँ पर किसी समय ंगल था ( सर० ), ऊपर-वाला परथर २० फुट से ध्रधिक ऊँचे पर था ( विचित्र० )।

४५१—चढ़ना, भरना (इच्छा करना), घटना, छोड़ना, वारना, निछावर, निर्भर, ध्रादि शब्दों के योग से बहुधा "पर" का प्रयोग होता है; जैसे पहाड़ पर चढ़ना, नाम पर मरना, ध्राज का काम कल पर मत छोड़ो, मेरा जाना ध्रापके ख्राने पर निर्भर है, ती-पर वारों उरवसी।

५५२—त्रजभाषा में "पर" का रूप "पै" है; धौर यह कभी-कभी "से" का पर्याया होकर करण-कारक में धाता है; जैसे, मोपै चल्यों नाहिं जातु । कभी-कभी यह "पास" के धर्थ में प्रयुक्त होता है; ैसे—निज भावते पे धवहीं मोहि जाने (जगत्०), हमपै एक भी पैसा नहीं है। इस विभक्ति का प्रयोग बहुधा कविता में होता है।

५५३—कभी-कभी 'में' श्रीर ''पर'' श्रापस में बदल जाते हैं; जैसे क्या श्राप घर पर (= घर में) मिलेंगे, नैंकर दूकान पर (= दूकान में) बैठा है, उसकी देह में (= देह पर) कपड़ा नहीं है, जल्ल में (= जल पर) गाड़ी नाव पर, श्रल गाड़ी पर नाव।

५५४-- अधिकरण-कारक की विभक्ति के साथ कभी-कभी अपा-इान और संबंध-कारकों की विभक्तियों का योग होता है \*; और जिस

<sup>ं</sup> एक विभक्ति के परचात् दूसरी विभक्ति का योग होना ंदी भाषा की एक विशेषता है जिसके कारण कई एक वैयाकरण इस भाषा के विभक्ति-प्रस्थेग को स्वतंत्र अध्यय अथवा उनके अपअंश मानते हैं। संस्कृत में विभक्ति के परचात् कभी-कभी दूसरा प्रस्य तो आता है,—जैसे, अहंकार, ममस्व, आदि में—पर विभक्ति-प्रस्थय नहीं आता।

शब्द के साम ये विभक्तियाँ आती हैं, उससे दोनों विभक्तियों का क्रिक्न पाया जाता है; जैसे, वह बोड़े पर से गिर पड़ा, जहाज पर के स्नात्रियों ने आनंद भचाया, इस नगर में का कोई आदमी तुमको जानता है ? हिंदुओं में से कई लोग विलायत को गये हैं, डोरी पर का नाच मुम्ने बहुत ही भाया (विचित्र ०)। (अं०—५३७ छ)।

५५५—कई एक कालवाचक धीर स्थानवाचक किया-विशेषणों में धीर विशेषकर धाकारांत संज्ञाओं में श्रिधकरण-कारक की विभ-क्तियों का लोप हो जाता है, जैसे, इन दिनों हर-एक चीज महँगी है, उस समय मेरी बुद्धि ठिकाने नहीं थी, मैं बनके दर-वाजे कभी नहीं गया, छ:वजे सुरज निकलता है, उस जगह बहुत भीड़ थी, हम धापके पाँव पडते हैं।

( भ ) प्राचीन कविता में इन विभक्तियों का लोप बहुधा होता है, जैसे, पुत्रि, फिरिय बन बहुत कलेशू ( राम० ); ठाढ़ी स्राजिर यशोदा रानी ( अज० )।

जो **सिर** धरि महिमा **मही**, लहिबत राजा-राव। प्रगटत जड़ता ध्रापनी, मुकुट सु पहिरत **पाव**॥ (सत०)।

५५६—अधिकरण की विभक्तियों का नित्य लोप होने के कारण कई एक संज्ञाओं का प्रयोग संबंध-सुचक के समान होने लगा है; जैसे, वश, किनारे, नाम, विषय, लेखे, पलटे, इत्यादि। (ग्रं०-२३-६)।

५५७—कोई-कोई वैयाकरण "तक", "भर", "बीच", "तले", मादि कई एक भव्ययों को ग्रधिकरण-कारक की विभक्तियों में गिनते हैं; पर ये शब्द बहुधा संबंध-सूचक भथवा किया-विशे-भण के समान प्रयोग मे भाते हैं; इसलिए इन्हें विभक्तियों में गिनना भृत है। इनका विवेचन यथास्थान हो चुका है।

# ( ६ ) तंबीधन-कारक।

५५८—इस कारक का प्रयोग किसी को चिताने श्रथवा पुका-रने में होता है; जैसे, भाई, तुम कहाँ गये थे? मित्रो, करो हमारी शीघ सहाय (सर०)।

५५- मंबीधन-कारक के साथ (आगे या पीछे) बहुधा कोई-एक विस्मयादि-वेधक आता है जो भूल से इस कारक की विभक्ति मान लिया जाता है; जैसे, तजो, रेमन, हरि-विमुखन को संग(सूर०), हे प्रभु, रचा करे। हमारी, भैया हो, यहाँ तो आंक्रो।

(क) कविता में किव लोग बहुधा अपने नाम का प्रयोग करते हैं जिसे छाप कहते हैं और जिसका अर्थ कभी-कभी संबोधन-कारक का होता है; जैसे, रहिमन, निज मन की व्यथा। सूरदास, स्वामी करुणामय। यह शब्द अपने अर्थ के अनुसार और-और कारकों में भी आता है; जैसे, किह गिरिधर कविराय, कलिकाल तुलसी से शठिह हिंट राम सन्मुख करत को ?

#### तीसरा अध्याय।

## समानाधिकरण शब्द।

५६०—जो शब्द या वाक्यांश किसी समानार्थी शब्द का स्पर्ध स्पष्ट करने के लिए वाक्य में स्नाता है इसे उस शब्द का समानाधि-करण कहते हैं; जैसे, दशरथ के पुत्र, राम वन की गये, पिता-पुत्र देंगिंग वहाँ कैठे हैं, भूले हुसों की पथ दिखाना, यह हमारा कार्य था (भारत०)।

इन वाक्यों मे **राम, दोनों धीर यह** कमशः पुत्र, पिता-पुत्र धीर पढ़ना के समानाधिकरण शब्द हैं।

- ५६१—हिंदी में समानाधिकरण शब्द श्रमवा वाक्यांश बहुषा नीचे तिस्त्रे शर्थ सूचित करते हैं—
- (भ) नाम, पहवी, दशा धवना जाति—जैसे, महाराना मतापिसंह, नारद मुनि, गोसाई तुलसीदास, रामधंकर विपाठी, गोपाल नाम का लड़का, मुक्त स्नाफत की टालने के लिए।
- (था) परिग्राम—दे। सेर थाटा, एक तीला सोना, दे। बीचे धरती, एक गज कपड़ा, दे। हाथ चैड़ाई, इत्यादि।
- (इ) निश्चय—अच्छी तरह से पढ़ना, यह एक गुण है, पिता-पुत्र दोनों बैठे हैं, को यह चल्यो छद्र सम आवत (सत्य०), इत्यादि।
- (ई) समुदाय—सोना, चाँदी, ताँवा ख्रादि धातु कहाते हैं, राज-पाट, धन-धाम सब छूटा (सत्य०), वे सबके सब भाग गये (विचित्र०), धन-धरती सबका सब दाथ से निकल गया। (गुटका०)।
- ( द ) पृथक्ता पोथी-पत्रा, पृजा-पाठ, दान-होम-जप, कुछ भी काम न धाया ( सत्य० ), विपत्ति मे भाई-बंधु, स्नी-पुत्र, कुटुंब-परिवार, कोई साथी नहीं होता।
- (क) शब्दार्थ जहाँ से नगरकोट (शहरपनाह) का फाटक सौ गज दूर था (विचित्र०), संवत् ११६३ (सन् १९०६) मे (नागरी०), किस दशा में — किस हालत में, समाज के बनाये हुए नियम अर्थात् कायदे हर भ्रादमी को मानना मुनासिव समभा जायगा (स्वा०) १
- (ऋ) भूल-संशोधन—इसका चपाय ( उपयोग ? ) सीमा के बाहर हो जाता है (सर०), मैं उस समय कचहरी को—नहीं बाजार को जा रहा था।

( ऋ ) अवधारश—चंद्रहास मेरी संपत्ति—ऋतुल संपत्ति का अधिकारी होगा ( चंद्र० ), अञ्झी शिषा पाये हुए सुसलमान और हिंदू भी—विशेष करके सुसलमान फारसी के शब्दों का अधिक प्रयोग करते हैं (सर० )।

४६२—सब, कोई, कुछ, दोनों धीर यह बहुधा दूसरे शब्दों के समानाधिकरण होकर धाते हैं; धीर धादि, नामक, धर्यात्, सरीखा, जैसे, बहुधा दो समानाधिकरण शब्दों के बीच में धाते हैं। इन सबके उदाहरण ऊपर धा चुके हैं।

५६३—समानाधिकरण शब्द जिस कारक में झाता है बसी में उसका मुख्य शब्द भी रहता है; जैसे, राजा जनक की पुत्री सीता के विवाह के लिए स्वयंवर रचा गया। इस वाक्य में मुख्य शब्द राजा और पुत्री संबंध-कारक में हैं, क्योंकि उनके समानाधिकरण शब्द जनक खीर सीता संबंध-कारक में आये हैं।

(प्र) समानाधिकरण शब्द का अर्थ श्रीर कारक मूल शब्द के धर्ष धीर कारक से भिन्न न होना चाहिए। नीचे लिखे वाक्य इस नियम के विरुद्ध होने के कारण श्रशुद्ध हैं—

जब राजकुमार सिद्धार्थ (गीतम बुद्ध का पहला नाम ) २६० वर्ष के हुए (सर०), गत वर्ष का (सन् १-६१४) हिसाब।

(भा) कभी-कभी एक वाक्य भी समानाधिकरण होता है; जैसे, वह पूरा भरोसा रखता है कि मेरे श्रम का फल सुभे ही मिलेगा। इस वाक्य में "कि" से भारंभ होनेवाला उप-वाक्य "भरोसा" शब्द का समानाधिकरण है।

[सू०--वाक्यों का विशेष विचार इस भाग के दूसरे परिच्छेद में किया जायगा।]

# चौथा श्रध्याय ।

# उद्देश्य, कर्म श्रीर क्रिया का अन्वय। (१) उद्देश्य श्रीर क्रिया का अन्वय।

प्रथ जब ध्रप्रत्यय कर्ता-कारक वाक्य का उद्देश्य होता है, तब उसके लिंग, वचन और पुरुष के ध्रनुसार किया के लिंग, वचन और पुरुष होते हैं; जैसे, लड़का जाता है, तुम कब ध्राग्रोगे, खियाँ गीत गम्ती थीं, नीकर गाँव को भेजा जायगा, घंटी बजाई गई, इत्यादि, ( ग्रं०—३६६, ३६७ )।

[स्०—संभाव्य भविष्यत् तथा विधिकाळ के कर्तृवाच्य में झौर स्थिति-दर्शक ''होना'' किया के सामान्य वर्त्तमानकाल में लिंग के कारण किया का रूपांतर नहीं होता; जैसे, लड़का जावे, खिर्या गीत गावें, हम यहाँ हैं, लड़की, तूजा।

५६५—ग्राहर के प्रर्थ में एक वचन उद्देश्य के साथ बहुवचन किया पाती है; जैसे, मेरे बड़े भाई आये हैं, बोले राम जारि जुग पानी, महारानी दीन स्त्रियों पर दया करती थीं, राजकुमार सभा में बुलाये गये।

(क) कविता में कभी-कभी विधिकाल प्रयवा संभाव्यभवि-ज्यत् का मध्यम-पुरुष अन्य-पुरुष उद्देश्य के साथ भाता है; जैसे, कर्ह सो मम उर धाम, जरी सुसंपति, सदन, सुख।

५६६ — जब जातिवाचक संज्ञा के स्थान मे कोई समुद्दायवाचक संज्ञा (एक-वचन में) धाती है, तब क्रिया का लिंग-वचन समुद्दाय-वाचक संज्ञा के धानुसार द्वाता है; जैसे, सिपाहियों का एक फुंड जा रहा है, उनके कोई संतान नहीं हुई, सभा में बहुत भीड़ खी, इत्यादि। ५६७—यदि पूर्ण किया की उद्देश-पूर्ति के खिंग-वचन-पुरुष उद्देश के खिंग-वचन-पुरुष से मिन्न हों तो किया के खिंग-वचन-पुरुष सुन्न उद्देश के खंग-वचन-पुरुष सुन्न हों हैं, जैसे, वह टक्स माल न समभा जावेगा, (सत्य०), बेटी किसी दिन पराए घर का धन होती हैं (शकु०), हम क्या से क्या हो गये (सर०), काल कपड़े शोक का चिह्न माने जाते हैं। दूर देश में बसने-वाली जाति वहाँ के असली रहनेवालों नष्ट को करने का कारण हुई। (सर०)।

अप०—यदि उद्देश्य-पूर्ति का अर्थ मुख्य हो अथवा उसमें उत्तम या मध्यम पुरुष सर्वनाम आवे तो किया के लिंग-वचन-पुरुष उद्देश्य-पूर्त्ति के अनुसार होते हैं और उसके पूर्व संबंध-कारक की विभक्ति बहुधा उसीके लिंग के अनुसार होती है, जैसे,—हिज्जे और रूपांतर का प्रमाण हिंदी हो सकती है (सर०), उनकी एक रकाबी मेरा एक नियाला होता (विचित्र०), इन सब सभाओं का मुख्य उद्देश्य में हो था, उनकी आशा तुम्हीं हो, भूठ बोलना उसकी आदत हो गई है, इस धार युद्ध का कारण प्रजा की संपत्ति थी।

[ स्०—शिष्ट लेखक बहुधा इस बात का विचार रखते हैं कि उद्देश्य-पूर्ति के लिंग-वचन यथा-संभव वही हों जो उद्देश्य के होते हैं, जैसे, मोड़ी लिपि कैथी की भी काकी है (सर०); उसका कवि भी हम लोगों का एक जीवन है (सरा०); इस लोगों के पूर्व पुरुष महाराज हरिश्चंद्र भी थे (तथा); यह तुम्हारी सखी उनकी बेटी क्योंकर हुई (शकु०); महाराज उसके हाथ के खिलीने थे (विचित्र०)।

५६८— यदि संयोजक समुद्यय-बोधक से जुड़ी हुई एक ही पुरुष जीर एक ही सिंग की एक से श्रधिक एकवचन प्राणिवाचक संझाएँ अप्रत्यय कर्त्ताकारक में आकर उद्देश्य हों, तो उनके योग से क्रिया दसी पुरुष भीर इसी द्विग के बहुवचन में आएगी; जैसे, किसी वन में हिरन और कीथा रहते थे; मेहन और सेहन सड़क पर खेल रहे हैं; वह और लड़की काम कर रही हैं; चौडाल के भेष में धर्म और सत्य धाते हैं (सत्य०); नाई और ब्राह्मण टोका लेकर मेशे गये; घेड़ा और कुत्ता एक जगह बाँघे जाते थे; तितली धीर पंली ऊँचे नहीं दहीं।

ध्या चहुं श्यों की पृथक्ता के धर्य में किया बहुधा एकतचन में धाती है; जैसे, बैल धीर घोड़ा धभी पहुँचा है; मेरे पास एक गाय धीर एक भैंस है; राजधानी में राजा धीर इसका मंत्री रहता है; वहाँ एक बुढ़िया धीर लड़की धाई; कुटुंबका प्रत्येक बालक धीर बुद्ध इस बात का प्रयन्न करता है (सर०)।

५६६— संयोजक समुख्य-वेषिक से जुड़ी हुई एक ही पुरुष और लिंग की हो वा अधिक अप्राणिवाचक अथवा भाववाचक संज्ञाएँ यदि एकवचन में आवें तो क्रिया बहुधा एकवचन ही मे रहती है; जैसे, खड़के की देह में केवल लोहू और मांस रह गया है; उसकी बुद्धि का वल और राज का अच्छा नियम इसी एक काम से मालूम हो जावेगा (गुटका॰); मेरी बातें सुनकर महारानी की हर्ष तथा आश्चर्य हुआ; कुएँ में से घड़ा और लोटा निकला; कठोर संकीर्णता में क्या कभी बालकों की मानसिक पुष्टि, चित्त की विस्तृति, और चित्र की बलिष्ठता हो सकती है (सर०)।

(ध) ऐसे चदाहरणों में कोई-कोई लेखक बहुवचन की किया लाते हैं; जैसे, सन धीर शरीर नष्टश्रष्ट हो जाते हैं (सर०); माता के खान-पान पर भी बच्चे की नीरे।गता ग्रीर जीवन धवलंबित हैं (तथा०)।

५७०—यदि भिन्न-भिन्न लिंगों की दो (वा अधिक) प्राणिवाचक संझाएँ एकवचन में आवें ते। किया बहुधा पुरिन्तंग, बहुवचन में आती है; जैसे, राजा और रानी भी मूर्च्छित हो गये (सर०); राज- पुत्र भीर मलयवती वशान की जा रहे हैं (तथा); कश्यप भीर श्रदिति वार्ते करते हुए दिलाई दिये (शक्त०); मृहाराज भीर महारानी बहुत प्यार करते थे (विचित्र०); वैक्ष भीर गाय चरते हैं।

( भ ) कई एक द्वंद्व-समासों का प्रयोग इसी प्रकार होता है; जैसे, स्नी-पुत्र भी भपने नहीं रहते ( गुटका० ); बेटा-बेटी सबके घर होते हैं; उनके मा-बाप गरीब थे।

[स्०-इस नियम का सिदांत यह है कि पुश्चिंग बहुवचन क्रिया से भिन्न-भिन्न उद्देश्यों की केवल संख्या ही स्चित करने की धावश्यकता है, उनकी जाति नहीं। यदि क्रिया खीलिंग, बहुवचन मे रक्खी जायगी, तो यह धर्य होगा कि खी-जाति के दो प्राणियों के, विषय में कहा गया है, जो बात यथार्थ में नहीं है।

५७१—यदि भिन्न-भिन्न लिंग-वचन की एक से भिषक संज्ञाएँ भारत्यय कर्ता-कारक में भावें तो किया के लिग-तचन मंतिम कर्ता के भानुसार होते हैं; जैसे, महाराज भीर समूची सभा उसके होणों को भली भाँति जानती है (विचित्र०); गर्मी ग्रीर हवा के भकोरे ग्रीर भी क्लेश देते थे (हित०); निदयों में रेत भीर फूल-फिलयाँ खेतों में हैं (ठेठ०); इसके तीन नेत्र श्रीर चार भुजाएँ थीं; ईसा की जीवनी में उनके हिमाब का खाता तथा खायरी न मिलेगी (सर०); हास में मुँह, गाल भीर भाँखें फूली हुई जान पढ़ती हैं (नागरी०)।

५७२—भिन्न-भिन्न पुरुषों के कत्तीओं में यदि उत्तम पुरुष धावे ते। किया उत्तम पुरुष होगी; श्रीर यदि मध्यम तथा धन्य पुरुष कर्ता हों ते। किया मध्यम पुरुष में रहेगी; जैसे, हम धीर तुम वहाँ चलेंगे; तू धीर वह कल धाना; तुम धीर वे कव धाधोगे; वह धीर मैं साथ पढ़ती थी; हम धीर यूरप के सम्य देश इस देश से बचे हैं (विचित्र०)। ४७६ - जब धनेक संशाए कर्ता-कारक में धाकर किसी एक ही प्राथी वा पहार्थ को सृचित करती हैं, तब उनकी क्रिया एकवचन में धाती हैं; जैसे, यह प्रसिद्ध नाविक ग्रीर प्रवासी सन् १५०६ ई० में परलोक की सिधारा; उसके वंश में कोई नामजेवा धीर पानीदेवा नहीं रहा!

(ध) यही नियम पुस्तकों धादि के संयुक्त नामों में घटित होता है; जैसे ''पार्वती धीर यशोदा'' इंडियन प्रेस मे छपी है; ''यशोदा धीर श्रीकृष्ण' किसका लिखा हुआ है।

५७४—यदि कई कर्ता विभाजक ममुख्यवीधक के द्वारा जुड़े हों ते। श्रंतिम कर्ता किया से श्रन्तित होता है; जैसे, इस काम मे कोई हानि श्रथवा लाभ नहीं हुशा; मैं या मेरा भाई जायगा; माया मिली न राम; पोथियाँ या साहिस किस चिड़िया का नाम है (विचित्र०), वे श्रथवा तुम वहाँ ठहर जाना।

५७५—यदि एक वा प्रधिक उद्देशों का कोई समानाधिकरण शब्द हो तो किया उसी के भनुसार होती हैं; जैसे, श्रष्टमहासिद्धि, नवनिधि और बारहों प्रयोग, धादि देवता धाते हैं (सल् ); मर्द, श्रीरत सभी चैंकोर चेहरे के होते हैं (सर ); धन, धरती सबका सब हाथ से निकल गया (गृटका०); को धौर पुत्र कोई साथ नहीं जाता; ऐसी पतिव्रता की, ऐसा धाज्ञाकारी पुत्र, और ऐसे तुम धाप—यह संयोग ऐसा हुआ माना श्रद्धा धौर वित्त और विधि तीनों इकट्टे हुए (शकु०), सुरा धौर सुंदरी दें। ही तो प्राथियों को पागल बनाने की शक्ति रखती हैं (तिलो०)।

[सू०—"विचित्र-विचरण" में "ईमान श्रीर जान दोनों ही बची", यह वाक्य भाषा है। इसमें किया पुर्छिंग में चाहिये, क्योंकि उद्देश्य की दोनों संज्ञाएँ भिन्न-भिन्न छिंग की हैं (श्रं०—-५००—-सू०), श्रीर उनके किए जो समुदायवाचक शब्द भाषा है वह भी दोनों का बोध कराता है। संभव है कि "बची" शब्द खापे की भूछ हो।]

# (२) कर्म श्रीर क्रिया का अन्वय।

५७६—सकर्मक क्रियाओं के भूतकालिक क्रदंत से बने हुए कालों के साथ जब सप्रत्यय कर्चा-कारक श्रीर श्रप्रत्यय कर्म-कारक श्राता है तब कर्म के लिंग-बचन-पुरुष के अनुसार क्रिया के लिगादि होते हैं; (अं०—५१८) जैसे, लड़के ने पुस्तक पढ़ी; हमने खेल देखा है, स्नी ने चित्र बनाये थे; पंडितों ने यह लिखा होगा।

५००—कर्म-कारक ग्रीर किया के ग्रन्वय के ग्राधकांश नियम उद्देश्य भीर किया के भ्रन्वय ही के समान हैं; इसलिए हम उन्हें यहाँ संचेप में लिखकर उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करते हैं—

(भ्र) एक ही लिंग धीर एकवचन की भ्रनेक प्राणिवाचक संज्ञाएँ भ्रप्रत्यय कर्म-कारक में भ्रावे तो किया उसी लिंग के बहुवचन में भ्राती है, जैसे, मैंने गाय धीर भैंस मील ली; शिकारीने भेड़िया भीर चीता देखे; महाजन ने वहाँ लड़का धीर भतीजा भेजे, हमने नाती श्रीर पीता देखे।

[ सू०--- श्रप्रत्यय कर्म-कारक मे उत्तम श्रीर मध्यम पुरुष नहीं श्राते । ]

- (आ) यदि धनेक संज्ञाधों से पृथक्ता का बेध हो तो किया एकवचन मे धायगी; जैसे, मैंने एक घोड़ा धीर एक बैल बेचा; महाजन ने धपना लड़का श्रीर भतीजा भेजा; किसान ने एक गाय धीर एक भैंस मोल ली; हमने नाती धीर पोता देखा।
- (इ) यदि एक ही लिंग की एकवचन श्रप्राणिवाचक श्रयवा भाववाचक संझाएँ कर्म हों तो क्रिया एकवचन में श्रायगी; जैसे, मैंने कुँएँ में से घड़ा श्रीर लोटा निकाला; उसने सुई श्रीर कंशी संदूक में रख दी; सिपाद्दी ने युद्ध में साहस श्रीर धीरज दिखाया था।
- (ई) यदि भिन्न-भिन्न लिगों की धनेक प्राणिवाचक संक्राएँ एकवचन में धावें ते। किया बहुधा पुल्लिग बहुवचन में धाती है;

- जैसे, इमने खड़का धीर खड़की देखे; राजा ने दास धीर दासी भेजे; किसान ने बैल धीर गाय बेचे थे।
- (ड) यदि भिन्न-भिन्न लिंग-वचन की एक से प्रधिक संज्ञाएँ प्रप्रव्य कर्म-कारक में घावें ती किया धंतिम कर्म के घनुसार होगी; जैसे, उसने मेरे वास्ते सात कमीजे धौर कई कपड़े तैयार किये थे (विचित्र०); मैंने किश्ती मे एक सौ मरे बैस, तीन सौ भेड़ें धौर खाने-पीने के लिए रेाटियाँ धौर धराब भरपूर रख ली थी (तथा); उसने वहाँ देखरेख धौर प्रबंध किया।
- (क) जब धनेक संज्ञाएँ अप्रत्यय कर्म-कारक मे आकर किसी एक ही वस्तु को सूचित करती हैं तब किया एकवचन में आती है; जैसे, मैंने एक अच्छा पडोसी और मित्र पाया है; खड़की ने ''माता और कन्या' पढ़ी।
- (ऋ) यदि कई कर्म विभाजक समुच्चय-बोधक के द्वारा जुड़े हों तो किया अंतिम कर्म के अनुसार होती हैं; जैसे, तुमने टेापी या कुर्ता लिया होगा; लड़के ने पुस्तक, कागन अधवा पेंसिल पाई थी।
- (ए) यदि कर्म या कर्मों का काई समानाधिकरण शब्द हो तो क्रिया इसी के अनुसार होती हैं; जैसे, उसने धन, संतान, आरोग्यता आदि सब सुख पाया; हरिश्चंद्र ने राज-पाट, पुत्र-स्रो, घर-द्वार सब कुछ त्याग दिया।
- (ऐ) यदि अपूर्ण सकर्मक क्रियाओं की पूर्त्त (ग्रं०-१६५) के लिंग-त्रचन से कर्म के लिंग-त्रचन भिन्न हों तो क्रिया के लिंग-त्रचन पुक्ष कर्म के अनुसार होते हैं; जैसे, उसने अपना शरीर मिट्टी कर लिया; इमने अपनी छाती पत्थर कर ली, क्या तुमने मेरा घर अपनी व्योती समक्ष लिया १

( ध्यो ) यदि कर्म-पूर्ति के ध्यर्थ की प्रधानता हो तो कभी-कभी किया के लिंग-वचन दसी के धनुसार होते हैं; जैसे, हृदय भी ईश्वर ने क्या ही वस्तु बनाई है (सत्य०)!

५७८—नीचे लिखी रचनाधों में क्रिया सदैव पुष्टिंग, एकवचन धीर धन्य पुरुष में रहती है ( ग्रं०—३६८ )।

- (क) यदि सकर्मक किया का उद्देश्य सप्रत्यय हो; जैसे, मैंने नहीं नहाया; लड़की की जाना था; रेग्गी से बैठा नहीं जाता; यह बात सुनते ही उसे रे। खाया; इत्यंदि।
- (ल) यदि सकर्मक किया का उद्देश्य श्रीर मुख्य कर्म, दोनों सप्रत्यय हो; जैसे, मैंने लड़की को देखा; उन्हें एक बहुमूत्य चादर पर लिटाया जाता (सर०); मिसेज ऐनी बेसेंट को उसका संरच्यक बनाया गया है (नागरी०); रानी ने सहेलियों को खुलाया; विधाता ने इसे दासी बनाया (सत्य०); साधु ने स्त्री को रानी समभा; मीर कासिम ने मुंगेर ही को श्रपनी राजधानी बनाया (सर०)।
- (ग) जब वाक्य भ्रथवा धकर्मक क्रियार्थक संज्ञा उद्देश्य हो, जैसे, मालूम होता है कि धाज पानी गिरेगा; हो सकता है कि इम वहाँ से लौट धायँ; सबेरे उठना लाभकारी होता है।
- (घ) जब सप्रत्यय उद्देश्य के साथ वाक्य श्रथवा क्रियार्थक संज्ञा कर्म हो; जैसे, खड़के ने कहा कि मैं ग्राऊँगा; इमने नटें का बाँस पर नाचना देखा; तुमने बात करना न सीखा; इत्यादि।
- ्रंश्रीरं (संयोजक समुख्यबेधिक) से जुड़े हें। धीर उनमें भिन-भिन्न क्यों के (सप्रत्यय तथा धप्रत्यय) कत्ती-कारक धावें ते। बहुधा पिछले कर्ता-कारक का ध्रध्याहार हो जाता है; परन्तु किया के खिंग-वचन-पुरुष यथा-नियम (कर्त्ता, कर्म ध्रथवा भाव के ध्रतुसार)

रेहते हैं; जैसे, मैं बहुत देश-देशांतरों में घूम चुका हूँ; पर () ऐसी धावादी कहीं नहीं देखी (विचित्र०); मैंने यह पह त्याग दिया और () एक दूसरे स्थान मे जाकर धर्म-प्रंथों का धध्ययन करने लगा (ध्रर०)।

[ स्०--इस प्रकार की रखना से आन पढ़ता है कि हिंदी में सप्रत्यय कर्ता-कारक की सकर्मक किया कर्मवाच्य नहीं मानी जाती और न सप्रत्यय कर्ता-कारक करण-कारक माना जाता है, जैसा कि कोई-कोई वैयाकरण सममते हैं।]

# पाँचवाँ श्रध्याय ।

# सर्वनाम ।

५८०—सर्वनामों के अधिकांश अर्थ और प्रयोग तथा वर्गीकरण शब्द-साधन के प्रकरणों में लिखे जा चुके हैं। यहाँ उनके प्रयोगों का विचार दूसरे शब्दों के संबंध से किया जाता है।

५८१—पुरुषवाचक, निश्चयवाचक धीर संबंधवाचक सर्वनाम जिन संज्ञाधों के बदले में धाते हैं उनके लिग और वचन सर्वनामों में पाये जाते हैं; परन्तु संज्ञाधों का कारक सर्वनामों मे दोना धावश्यक नहीं है; जैसे, लड़के ने कहा कि सैं जाता हूँ; पिता ने पुचियों से पूछा कि तुम किसके भाग्य से खाती हो; जो न सुनै तेहि का कहिये; लड़के बाहर खड़े हैं, उन्हें भीतर बुलाधो।

(क) यदि ध्रप्रधान पुरुषवाचक सर्वनाम न्यापक धर्थ मे उद्देश्य वा कर्म द्वोकर ध्रावे ते। क्रिया बहुधा पुल्लिंग रहती है; जैसे, केर्नार्द्र कुछ कहता है, कोई कुछ; सब ध्रपनी बड़ाई चाहते हैं; क्या दुआ। १ उसने जी किया सी ठीक किया।

५८२ — जब कोई लेखक वा वक्ता दृसरे के भाषय की उद्धृत करता अथवा दुइराता है तब मूल भाषय के सर्वनामों में नीचे लिखा परिवर्शन और अर्थ-भेद होता है—

- (क) यदि मूल भाषण का दूरवर्ती धन्यपुरुष स्वयं उस भाषण का संवाददाता है। ध्यवा भाषण दुइराये जाने के समय उपस्थित है।, तो उसके लिए निकटवर्ती धन्यपुरुष का प्रयोग होगा; जैसे, (कृष्ण ने कहा कि) गोपाल (मेरे विषय में) कहता था कि यह (कृष्ण) बड़ा चतुर है। (हिर ने राम से कहा कि) गोपाल (तुम्हारे विषय में) कहता था कि यह (राम) बड़ा चतुर है।
- (ख) पुनरुक्त भाषण में जो इत्तम पुरुष सर्वनाम आता है उसका यथार्थ संकेत तो प्रसंग ही से जाना जाता है; पर संभाषण में जिस व्यक्ति की प्रधानता होती है बहुधा उसी के लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है; जैसे, (१) विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से पूछा कि क्या तू (सुभ्ते) नहीं जानता कि मैं कीन हूँ ? (२) वाल्मीकि ने राम से कहा कि तुमने सुभ्तसे (ध्रपने विषय में) पृद्धा कि मैं कहां रहूँ (पर) मैं धापसे पृद्धते हुए सक्कुचाता हूँ।
- (ग) किसी की श्रोर से दूसरे को संदेशा सुनाने में संवाद-दाता दोनों के लिए विकल्प से कमश: श्रान्यपुरुष श्रीर मध्यम पुरुष का प्रयोग करता है; जैसे, बाबू साहब ने सुभसे श्रापको यह लिखने के लिए कहा था कि हम (बाबू साहब) उनके (श्रापके) पत्र का उत्तर कुछ विलंब से देंगे; (श्रथवा) बाबू साहब ने सुभसे श्रापको यह लिखने के लिए कहा था कि वे (बाबू साहब) श्रापके पत्र का उत्तर कुछ विलंब से देंगे।
- [सू०--- जहां सर्वनामों का श्रर्थ संदिग्ध रहता है वहां जिस व्यक्ति के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, उसका कुड़ भी उल्लेख कर देने से संदिग्धता मिर जाती है, जैसे क्या तुम (मेरे विषय में) समक्तते हें। कि मैं मूर्ख हूँ ? क्या तुम (श्रपने विषय में) सोचते हें। कि मैं विद्वान् हूँ ? गोपाल ने राम से कहा कि क्या मैं तेरी नैकिंग करूँगा ?]
- ५८३ भादरसूचक ''भाप' शब्द वाक्य में उद्देश्य हो तो किया भन्य पुरुष बहुबचन में भाती हैं; श्रीर परीच विधि में गांत

रूप भाता है; जैसे, भाप क्या चाहते हैं; भाप वहाँ भवश्य पथारियेगा।

श्रपट--ग्रं०--१२३ (ऊ)।

- ५८४ जब एक ही वाक्य में उद्देश्य की श्रीर संकेत करनेवालें सर्वनाम के संबंध-कारक का प्रयोग, कत्ती की छोड़कर शेष कारकों में श्रानेवाली संझा के साथ होता है, तब उसके बदले निज-वाचक सर्वनाम का संबंध-कारक लाया जाता है; जैसे, मैं श्रापने घर से धा रहा हूँ; धाप श्रापने भाई के नैकिर को क्यों नहीं बुलाते ? घोड़े ने श्रापनी पूँछ से मक्खियाँ उड़ाई; कोई श्रापने दही को खट्टा नहीं कहता; लड़के से श्रापना काम नहीं किया जाता।
- ( अ ) यदि वाक्य में है। श्रालग-श्रालग उद्देश्य हों श्रीर पहले उद्देश्य के संबंध से दूसरे उद्देश्य की संज्ञा का उल्लेख करना हो ते। निजवाचक के संबंध-कारक का प्रयोग नही होता, किन्तु पुरुषवाचक के संबंध-कारक का प्रयोग होता है; जैसे, एक बुड्ढा मनुष्य धीर उसका खड़का बाजार को जाते थे। एक महाजन भाया श्रीर उसकी पीछे उसका नैकर भाया।
- (धा) जब कर्ता-कारक को छोड़कर धन्य कारकों में धाने-वाली संज्ञा (वा सर्वनाम) के संबंध से किसी दृसरी संज्ञा का उल्लेख करना हो तो विकल्प से निजवाचक अथवा पुरुषवाचक सर्वनाम का संबंध-कारक धाता है; जैसे, मैंने लड़के को ख्रापने (वा उसके) धर भेज दिया, तुम किसी से ख्रापना (उसका) भेद मत पृछो; मालिक नौकर को ख्रापनी (उसकी) माता कं साथ नहीं रहने देता।
- (इ) यदि 'भ्रपना' का संकेत वाक्य के उद्देश्य के बदले विषय के उद्देश्य की द्योर हो ते। उसका प्रयोग कर्त्ता-कारक में ध्यानेवाली संज्ञा के साथ हो सकता है; जैसे, ग्रापनी बड़ाई सबको भाती है (शकु०); ग्रापना देश किसी को नहीं दिखाई देता।

- (ई) सर्वसाधारण के उल्लेख में "भपना" का प्रयोग खतं-त्रता से होता है; जैसे, अपना हाथ जगन्नाथ; अपनी-अपनी डफली अपना-अपना राग, अपना दुख अपने साथ है।
- (उ) बोलचाल में कभी-कभी "श्रपना" का संकेत वक्ता की ब्रोर होता है; जैसे, यह देखकर श्रपना (मेरा) भी चित्त चलाय-मान हो गया; इतने में श्रपने (हमारे) नौकर श्रा गये।
- (क) बहुधा बुँदेल खंड में (जहाँ "हम लोग" के लिए मराठी "ग्रापण" के धनुकरण पर "ग्रपन" शब्द भी व्यवहत होता है) "हमारा" के प्रतिनिधि धर्थ में "अपना" का प्रयोग होता है; जैसे, यह चित्र धपने (हम लोगों के) महाराजा का है; यह सब धपने देश में नहीं होता; प्राचीन धीर नवीन ख्रपनी सब दशा ख्रालोच्य है (भारत०); धाराम धी ख़शी से कटती है उन्न ख्रपनी, बिरतानिया ने हमकी हमलों से है बचाया (सर०)।
- [सू०—अपर (उ) श्रीर (क) मे दिमे गमे प्रयोग श्रनुकरणीय नहीं है, क्योंकि इनका प्रचार एकदेशीय हैं। ऐसे प्रयोगों मे बहुधा श्रथं की श्रस्पष्टता पाई जाती हैं; जैसे, शत्रु ने श्रपने (हमारे श्रथवा निज के) सब सिपाही मार डाले।
- (ऋ) कही-कही धादराधिक्य में 'आपका' के बदलें 'ध्यपना' धाता है; जैसे, महाराज, ध्रपना (ग्रापका) घर कहाँ है। यह प्रयोग भी एकदेशीय है; ध्रतएव ध्रमुकरणीय नहीं है।
- (ए) कभी-कभी भ्रवधारण के लिए "निज" के भ्रथे में संज्ञा भ्रथवा सर्वनाम के संबंध-कारक के साथ "भ्रपना" जोड़ दिया जाता है; जैसे, यह सम्मति मेरी भ्रपनी (निज की) है।

#### कुठा श्रध्याय ।

#### विशेषण श्रीर संबंध-कारक।

प्र⊏प्—यदि विशेष्य विकृत रूप में झावे ( फं०—३३६ ), ते। भाकारांत विशेषणों में उसके लिंग, बचन, कारक के कारण विकार होता है; जैसे, छोटे खड़के, ऊँचे घर में, छोटो खड़की।

४८६ — विशेष्य-विशेषण श्रीर विशेष्य का श्रन्वय नीचे लिखे नियमें के श्रनुसार होता है—

- (१) यदि अनेक विशेष्यों का एक ही विकारी विशेषण हो तो वह प्रथम विशेष्य के लिंग-वचनानुसार बदलता है; जैसे, वह कीन सा जप-तप, तीर्थ-यात्रा, होम-यज्ञ और प्रायश्चित्त है (गुटका०); आपने कें। टी-कें। टिकाबियाँ भीर प्याले खि दिये (विचित्र०); उसकी स्त्री और लड़के।
- (२) यदि एक विशेष्य कं पूर्व भ्रानेक विशेषण हो ते। सभी विशेष्य-निम्न विशेषणों में विशेष्य के भ्रानुसार विकार द्वीगा; जैसे, एक लबी, मोटी श्रीर गोल छड़ी लाग्री; पैनं भ्रीर टेढ़े कॉटे।
- (३) काल, दूरता, माप, धन, दिशा ग्रीर रीति-वाचक संज्ञाश्री के पहले जब संख्यावाचक विशेषण भाता है ग्रीर संज्ञाभों से समुद्राय का बोध नहीं होता है, तब वे विकृत कारकों में भी बहुधा एक-वचन ही के रूप में भ्राती हैं; जैसे, तीन दिन में; दें। के का भ्रांतर; चार मन की गीन; दें। हजार रूपये में; दें। प्रकार से; तीन श्रीर से।
- (ध) तीन दिन में, तीन दिनों में, तीनों दिन में धौर तीनों दिनों मे—इन वाक्योशों के अर्थ में सूच्म अंतर है। पहले में साधारण गिनती है, दूसरे में भवधारण है और तीसरे तथा चैाथे में समुदाय का अर्थ है।

(४) विशेषका बहुषा प्रत्ययांत संज्ञा की भी विशेषता बतकाता है थीर इसके धनुसार चसका रूपांतर होता है; जैसे, बड़ी धाम-दनीवाला; चार घोड़ेवाली गाड़ी!

४८७—संबंध-कारक में धाकारांत विशेषण के समान विकार होता है। संबंध-कारक की मेदक धीर उसके संबंधी शब्द की भेद कहते हैं (ग्रं०—३०६—४)। यदि भेद्य विकृत रूप में धावे तो भेदक में भी वैसा ही विकार होता है; जैसे, राजा के महल में; िसपाहियों के कपड़े; लड़के की छड़ी।

५८८—यदि अनेक भेद्यों का एक ही भेदक हो तो यह प्रथम भेद्य से अन्त्रित होता है; जैसे, जाति के सर्वगुण-संपन्न बालक धीर बालिकाओं ही का विवाह होने देना चाहियं (सर०); जिसमे शब्दों के भेद, अवस्था और न्युत्पत्ति का वर्णन हो।

प्र-र—यदि भेद्य सं कंवल वस्तु की जाति का सर्थ इष्ट हो (संख्या का नहीं), तो भेदक बहुवचन होनं पर भी भेद्य एकवचन रहता है; जैसे, साधुमीं का चित्त कीमल होता है; राजामों की नीति विलचण होती है; महात्मामों के उपदंश से हम लोग भ्रपना भाचरण सुधार सकते हैं।

(श्र) यदापि भेदक मे उसका मूल लिग-वचन रहता है तथापि उसमें भेद्य का लिंग-वचन माना जाता है, जैसे, लड़के ने कहा कि मेरी पुस्तकें खे। गईं। इस वाक्य में 'मेरी' शब्द 'लड़का' संझा के धनुरोध से पुल्लिंग ग्रीर एक वचन है, परंतु 'पुस्तके' संज्ञा के योग से उसे स्नोलिंग ग्रीर वहुवचन कहेंगे।

ं ५.६०—यदि विधेय-विशेषण द्याकारांत हो तो विभक्ति-रहित कर्ता के साथ इसमें उद्देश्य-विशेषण के समान विकार होता है; जैसे, सोंना पीला होता है; घास हरी है; लड़की छाटी दीखती है; बात उलटी हो गई; मेरी बात पूरी होना कठिन है। (भ) यदि कियार्थक संज्ञा भ्रम्यवा तास्कालिक क्रदंत का कर्ता संबंध-कारक में भावे तो विधेय-विशेषण उसके लिंग-वचन के भनु-सार विकल्प से बदलता है; जैसे, इनका (दुर्वासा का) थोड़ा सीधा होना भी बहुत है (शकु०); भाँख का तिरद्धा (तिरद्धी) होना भच्छा नहीं है; माता के न्यारे (न्यारी) होते ही सब काम बिगड़ने लगा; पत्तों के पीला (पीले) पड़ते ही पौधे को पानी देना चाहिये।

५-६१—विधेय में धानेवाले संबंध-कारकं में विधेय-विशेषण के समान विकार होता है (श्रं०—५-६०); जैसे, यह छड़ी तुम्हारी दिखती है; वे घोड़े राजा के निकले; राजा को प्रजा के धर्म का होना श्रावश्यक है; श्रापका साचिय-कुल का (वा चित्रय-कुल के) बनना ठीक नहीं है; वह स्त्री यहाँ से जाने की नहीं।

(श्र) यदि विधेय में भानेवाली संज्ञा उद्देश्य से भिन्न लिंग में ध्रावे, भी तो उसके पूर्ववर्ती संबंध-कारक का लिंग बहुधा उद्देश्य के ध्रनुसार होता है; जैसे, सरकार प्रजा की माँ-बाप है, पुलिस प्रजा की सेवक है; रानी पितव्रता स्वियों की मुकुट थी; तुम मेरे गले के (गले का) धार हो, मैं तुम्हारी जान की (जान का) जंजाल हो गई हूँ (ग्रं०—५६७)।

भ्रप०--संतान घर का उजाला है, यह लडका मेरे यंश की शोभा है।

५-६२—विभक्ति-रहित कर्म के पश्चात् भ्रानेवाला भाकारांत विधेय-विशेषण दस कर्म के साथ लिग-वचन मे भ्रान्वत होता है; जैसे, गाड़ी खड़ी करो; दरजी ने कपड़े ढीले बनाये; मैं तुम्हारी बात पद्घी समभता हूँ; इत्यादि।

( ग्र ) यदि कर्म सप्रत्यय हो तो विधेय-विशेषण कं लिंग-त्रचन कर्म के धनुसार विकल्प से होते हैं; जैसे, छोड़, होने दे, तड़पकर धभी ठंढा इसकी (हि० व्या०); रही बात की धपनी करते बड़ी तुम (तथा); जहाँ मुनि, ऋषि देवताओं की बैठे पाता था (प्रेम०); इन्हें वन में प्रकेले मत छोड़ियो (तथा); धाप इस लड़की की भच्छा (भच्छी) कर सकते हैं ?

- ( ध्रा ) कर्तृ वाच्य के भावेप्रयोग में (श्रं०—३६८—१) विधेय-विशेष्ण के संबंध से तीन प्रकार की रचना पाई जाती है; जैसे—
- (१) तुमने मुक्त दासी की जंगल मे **श्रकेली छे।ड़ी** (गुटका०)।
- (२) श्रापने मुक्त श्रवला को श्रा**केली** जंगला में **के।ड़ा** (गुटका०)।
- (३)(मैंने) इसको (लड़की को) इतना **बड़ा बनाया** (सर०)।

#### इस विषय के प्रन्य उदाहरण

- (१) तुमने मुभ्ने बन मे तजी ख़केली (प्रेम०)।
- (२) रघु ने निन्दनी को अपने सामनं खड़ी देखा (रघु०)।
- (३) मैंने (इन्हें) कुछ सीधे कर लिये (शकु०)।
- (४) उसने सब गाड़ियों की खड़ा किया।

इत रचनाओं में विधेय-विशेषण श्रीर किया का एकसा रूपां-तर कर्ण-मधुर जान पड़ता है; जैसे, रधु ने नंदिनी को अपने सामने खड़ी देखी धथवा रघु ने नंदिनी को धपने सामने खड़ा देखा। धनमिल विकार के लिए सिद्धांत का कोई धाधार नहीं है।

[ स्० — इस प्रकार के विशेषणों की कोई-कोई वैयाकरण किया-विशेषण मानते हैं ( श्रं० — ४२७ — ई), क्योंकि इनसे कभी-कभी किया की विशेषता सूचित होती है। जहाँ इनसे ऐसा अर्थ पाया जाता है, वहाँ इन्हें किया-विशेषण मानना ठीक है; जैसे, पेड़ों को सीधे लगाश्री।]

#### सातवाँ अध्याय ।

#### कालों के अर्थ और प्रयोग।

#### (१) संभाव्य भविष्यतु-काल ।

५-६३—संभाव्य भविष्यत्-काल नीचे लिखे धर्थों में भाता है-(भ) संभावना—धाज (शायद) पानी वरसे; (कहीं) वह लौट न ख्रावे; हो न हो; राम जाने।

इस मर्थ में संभाव्य-भविष्यत् के साथ बहुधा ''शायद'' (कदाचित्), ''कही'' म्रादि म्राते हैं।

(ग्रा) निराशा भ्रथवा परामर्श—भव मैं क्या कहाँ ? इम यह लड़की किसकी दें?

यह अर्थ बहुधा प्रश्नवाचक वाक्यों में होता है।

- (इ) इच्छा, आशीर्वाद, शाप श्रादि—में यह बात राजा की सुनाऊँ, श्रापका भला हो, ईश्वर श्रापकी बढ़ती करें; मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे मन की श्राह लेवे (गुटका०), गाज परें उन लीगन पै।
- (ई) कर्त्तां ग्रावश्यकता—तुमका कव योग्य है कि बन में बसी: इस काम के लिए कोई उपाय अवश्य किया जावे।
- (उ) उद्देश, हेतु—ऐसा करो जिसमे बात बन जाय; इस बात की चर्चा हमने इसकिए की है कि उनकी शका दर है। जाय।
- (क) विरोध—तुम इमे देखे। न देखे।, हम तुम्हे देखा करें; कोई कुछ भी कहें; चाहे जो हो; धनुभव ऐसे विरह का क्यों न करें बेहाल।
- (ऋ) उत्प्रेक्षा (तुलना)—तुम ऐसी वातें करते हो माने। कहीं के राजा **होस्त्रा**; ऋषि ने तुम्हारं ध्रपराध की भूल ध्रपनी कन्या ऐसे भेज दी है जैसे कीई चोर के पास ध्रपना धन भेज टै:

जैसे किसी की रुचि छुद्दारों से इटकर इमली पर स्तरी तैसे द्दी तुम रन-वास की खियों को छोड़ इस गॅवारी पर धासक हुए हो (शकु०)।

(ए) श्रानिश्चय—जब मैं बे। हूँ, तब तुम तुरंत उठकर भागना; जे। कोई यहाँ श्रावि उसे धाने दे।

इस द्यर्थ में क्रिया के साथ बहुधा संबंध-वाचक सर्वनाम धयवा क्रिया-विशेषण धाता है।

(ऐ) सांकेतिक संभावना—तुम चाहो ते। सभी भगडा मिट जाय; आझा हो ते। इम घर जायँ; जे। तु एक वेर उसको देखे ते। फिर ऐसी न कहें (शकु०)।

इस अर्थ में जो (अगर, यदि) —तो से मिले हुए वाक्य आतं हैं।

५-६४—किवता धीर कहावतां में संभाज्य-भविष्यत् बहुधा सामान्य-वर्त्तमान के धर्थ में धाता है। कभी-कभी इससे भूत-काल के अभ्यास का भी बोध होता है। उदा०—बढ़त-बढ़त संपति-सिलल मन-सरोज बिंढ़ जाय (सत०); उतर देत छाड़ीं बिनु मारे (राम०); वक चंद्रमिह ग्रसे न राहू (तथा); देख न कोई सके खड़ं हो इस प्रकार से (क० क०); नया नौकर हिरन मारे (कहा०); एक मास रितु आगे धावे (कहा०); सुखी उट्टूँ में रोज सबेरे (हि० प्रं०); मुक्ते रहें सिखयाँ नित घेरे (तथा); सबके गृह-गृह होद्द पुराना (राम०)।

#### (२) सामान्य भविष्यत् काल।

५.६५—इस काल से धनारंभ कार्य धवना दशा कं अतिरिक्त नीचे लिखे धर्य सूचित होते हैं—

(प्र) निश्चय की कल्पना—ऐसा वर धीर कहीं न मिलेगा; जहां तुम जाख्रोगे वहां में भी जाऊँगा; उस ऋषि का हृदय बड़ा कठोर होगा।

- (शा) प्रार्थना—प्रश्नवाचक वाक्यों में यह धर्म पाया जाता है; जैसे, क्या ध्राप कल वहां चलोंगे ? क्या तुम मेरा इतना काम कर देशों ? क्या वे मेरी बात सुनेंगे ?
- (इ) संभावना—वह मुक्ते कभी न कभी मिलेगा। किसी न किसी तरह यह काम हो जायगा। कबहुँ तो दीनानाथ के भनक पहेगी कान।
- (ई) संकेत-यदि रोगी की सेवा होगी, तो वह अच्छा हो जायगा: धगर हवा चलेगी ते गरमी कम हो जायगी।
- (ऋ) संदेह, उदासीनता—'होना' किया का सामान्य भवि-ध्यत् काल बहुधा इस धर्थ मे ध्राता है, जैसे, छुष्ण गोपाल का भाई होगा; नैकर इस समय बाजार मे होगा; क्या उनके लड़की है? होगी; क्या वह श्रादमी पागल है? होगा; कैन जाने; श्रमर वह जायगा तो जायगा, नहीं ते मैं जाऊँगा।

#### (३) प्रत्यक्ष विधि।

५-६--इस काल के अर्थ ये हैं--

- ( घ्र ) घ्रनुमित, प्रश्न—उत्तम पुरुष के दोनों वचनों में किसी की घ्रनुमित घ्रथवा परामर्श महस्य करने में इस काल का उपयोग होता है; जैसे, क्या मैं जाऊँ ? हम लोग यहाँ बैठें ?
- (धा) सम्मति—उत्तम पुरुष के दोनों वचनों मे कभी-कभी इस काल से श्रोता की सम्मति का बोध द्वाता है; जैसे, चलें, उस रोगी की परीचा करें। हम लोग मोहन को यहाँ बुलावें।
- ''देखना'' किया से इस प्रयोग में कभी-कभी धमकी सूचित होती हैं; जैसे, देखें, तुम क्या करते हो! देखें, वह कहाँ जाता है!
- (इ) ध्याक्षा धीर उपदेश यहाँ बैठा; किसी की गाली मत देा; तजी रेमन हरि-बिमुखन की संग (सूर०); नौकर ध्रभी यहाँ से जावे।

- (ई) प्रार्थना धाप सुक्त पर कृपा करें; नाथ, मेरी इतनी विनती मानिये (सत्य०); नाथ करह बालक पर छोलू (राम०)।
- ( उ ) द्यामह—धव चत्रो, देर होती है। उठा, उठा, जिन सोवत रहहू।

[स्०—ग्राग्रह के अर्थ में बहुधा ''तो सही" क्रिया-विशेषण वाक्यांश जोड़ दिया जाता है; जैसे, चलो तो सही; उठो तो सही; श्राप बैठिये तो सही; वह श्रावे तो सही।

५-६७—भादर कं अर्थ मे इस काल के अन्य पुरुष बहुवचन का, भाषा ''इये''—प्रत्ययांत रूप का प्रयोग होता है; जैसे, महाराज इस मार्ग से आविं; भाष यहाँ बैठिये; नाथ, मेरी इतनी विनती मानिये। इन दोनों रूपों में पहला रूप भाषिक शिष्टाचार सूचित करता है।

( घ ) घादर-सूचक विधिकाल का रूप कभी-कभी संभाव्य-भविष्यत् के घर्ष मे घाता है; जैसे, मन मे घाती है कि सब छोड़-छाड़ यही बैठ रहिये (शकु०); मनुष्य-जाति की खियां में इतनी दमक कहाँ पाइये (तथा), देखिये, इसका फल क्या होता है? घगर दिये के घामपास गंधक धीर फिटकरी छिड़क दोजिये, ते। (कैसी ही हवा चलं) दियान बुक्तेगा (ग्रं०—३८६—३—६)

इन उदाहरणों में 'रहिये' भाववाच्य श्रीर 'पाइये,' 'देखिये' तथन 'दीजिये' कम्भेवाच्य हैं।

- (आ) ''चाहिए'' भी एक प्रकार का कर्मवाच्य संभाव्य भविष्यत्-काल है, क्योंकि इसका उपयोग धाहर-सूचक विधि के अर्थ में कभी नहीं होता, किंतु इससे वर्त्तमानकाल की आवश्यकता ही का बोध होता है (अं०-४०५)।
- (इ) ''लेना'' धीर ''चलना'' कियाओं का प्रत्यच विधिकाल बहुधा उदासीनता के धर्थ में विस्मयादि-बोधक के समान प्रयुक्त होता

है; जैसे, ले, मैं जाता हूँ; लो, मैं यह चला; मैंने कहा कि लो, अब कुछ देरी नहीं है; चलो, आपने यह काम कर लिया।

#### (४) परोक्ष विधि।

५-६८ परोच्च विधि से भाज्ञा, उपदेश, प्रार्थना भादि के साथ भविष्यत्-काल का भर्थ पाया जाता है; जैसे, कल मेरे यहां भाना; हमारी शोघ ही सुधि लीजियो; (भारत०); कीजो सदा धर्म से शासन, स्वत्व प्रजा के मत हरियो (सर०)।

५-६- ''धाप'' के साथ परोच विधि में गांत धादरसूचक विधि का प्रयोग होता है; जैसे, कल भ्राप वहाँ जाइयेगा। ''धाप जाइयो'' शुद्ध प्रयोग नहीं है।

६००—निपंध के लिए विधि-कालों में बहुधा न, नहीं और मत तीनों अव्ययों का प्रयोग होता है; पर "आप" के साथ परेश्च विधि में और उत्तम तथा अन्य-पुरुषों में "मत" नहीं आता। "न" से साधारण निषेध, "मत" से कुछ अधिक और "नहीं" से और मी अधिक निषेध सूचित होता है; जैसे, वहां न जाना, पुत्र (एकांत०); पुत्री, अब बहुत लाज मत कर (शकु०); बाह्मण देवता, वालकों के अपराध से नहीं रुष्ट होना (सत्य०); आप वहां न जाइयगा (अं०—६४२)।

#### (५) सामान्य संकेतार्थ-काल।

६०१--यह काल नीचे लिखे प्रर्थों मे प्राता है--

( घ ) किया की असिद्धता का संकेत ( तीनों कालों मे ); जैसे, मेरे एक भी भाई होता, ते। मुक्ते वडा सुख मिलता ( भूत )। जो उसका काम न होता ते। वह अभी न आता (वर्त्तमान )। यदि कल भाप मेरे साथ चलते, ते। वह काम अवश्य हो। जाता। ( भविष्यत् )। [स्०—सामान्य संकेतार्थ-काल में बहुधा दो बाक्य यदि-तो से जुड़े हुए आते हैं भीर दोनों वाक्यों की कियाएँ एक ही काल में रहती हैं। कभी-कभी मुख्य वाक्य की किया सामान्य-भूत भयवा पूर्ण-भूत में भाती है; जैसे, जो तुम बसके पास जाते तो भव्छा था। यदि मेरा नैकर न आता तो मेरा काम हो गया था।

(धा) असिद्ध इच्छा--जैसे, हा! जगमोहनसिंह, भाज तुम जीवित होते; कुछ दिन के पश्चात् नीद निज अन्तिम सेति!

६०२--कभी-कभी सामान्य संकेतार्थ-काल से, संभाव्य भवि-ध्यत्-काल के धर्थ में, इच्छा सचित होती है; जैसे, मैं वाहता हूँ कि वह मुक्ते मिलता (= मिले)। यदि ध्राप कहते (= कहें) ते। मैं उसे बुलाता (= बुलाऊँ)। इसके लिए यही उपाय है कि ध्राप जन्दो धाते।

६०३—भूतकाल की किसी घटना के विषय में संदेह का उत्तर हेने के लिए सामान्य संकेतार्थ-काल का उपयोग बहुधा प्रश्रवाचक श्रीर निषंधवाचक वाक्य में होता है; जैसे, धर्जुन की क्या सामर्थ्य श्री कि वह हमारी बहिन की ले जाता? मैं इस पेड़ की क्यों न सींचती?

## (६) सामान्य वर्त्तमान-काल।

६०४-इम काल के अर्थ ये हैं-

- (भ्र) बेलिन के समय की घटना—जैसे, भ्रमी पानी वरसता है। गाड़ी भ्राती है। वे भ्रापको बुलाते हैं।
- (ग्रा) ऐतिहासिक वर्त्तमान—भूतकाल की घटना का इस प्रकार वर्षान करना माने। वह प्रत्यच हो रही हो, जैसे, तुलसी दांसजी ऐसा कहते हैं। राजा हरिश्चंद्र मंत्रियों सहित आते हैं। शोक विकल सब रोवहिं रानी (राम०)।
- (इ) स्थिर सत्य—साधारण नियम किवा सिद्धांत बताने में, धर्मात् ऐसी बात कहने में जा सदैव धीर सत्य है, इस काल का

प्रयोग किया जाता है; जैसे, सूर्य पूर्व में उदय होता है। पछो मंद्धे देते हैं। स्रोना पीला होता है। मात्मा ममर है। "विंता से सब माशा रोगी निज जीवन की खोता है" (सर०)। हबशी काले होते हैं।

- (ई) वर्त्तमान-काल की अप्रशीता, जैसे, पंडितजी स्नान करते हैं (कर रहे हैं)। मैं अभी लिखता हूँ।
- ( ख ) ग्रभ्यास जैसे, हम बड़े तड़के उठते हैं। सिपाही रात को पहरा देता है। गाड़ो देापहर को ग्राती है। दुखित-देाष-गुन गनहिं न साधू (राम०)।
- (ऊ) धासन्न-भूत—धापको राजा सभा मे बुताते हैं। मैं धभी धयोध्या से धाता हूँ (सत्य०)। क्या हम तेरी जाति-पाँति पृष्ठते हैं (शकु०)?
- (ऋ) भ्रासन्न-भविष्यत्—मैं तुम्हें भ्रमी देखता हूँ। अब तो वह मरता है! लो, गाड़ी भ्रव श्राती है।
- (ए) संकेत-बाचक वाक्यों में भी सामान्य-वर्तमान का प्रयोग होता है; जैसे, चींटी की मैति धाती है तो पर निकलते हैं। जो मैं उससे कुछ कहता हूँ तो वह धाप्रमञ्ज हो जाता है।
- (ऐ) बें।लचाल की कविता में कभी-कभी संभाव्य-भविष्यत् के धागे होना किया के येगा से बने हुए सामान्य-वर्त्तमान काल का प्रयोग करते हैं; जैसे, कहाँ जले हैं वह धागी (एकांत०)। यह रचना ध्रव ध्रप्रचलित हो रही हैं (ग्रं०—३८८, ३—धा)।

## ( ७ ) अपूर्ण भूत-काल।

६०५-इस काल से नीचे लिखे अर्थ सूचित होते हैं-

(धा) भृतकाल की किसी किया की धापूर्ण दशा---किसी जगह कथा होती थी। चिक्काती थी वह रा-राकर।

- (भा) भूतकाल की किसी अवधि में एक काम का बार-बार होना—जहाँ-जहाँ रामचंद्रजी जाते थे, वहाँ-वहाँ आकाश में मेघ छाया करते थे। वह जी-जी कहता था उसका उत्तर मैं देता जाता था।
- (इ) भूतकालिक ध्रभ्यास—पहले यह बहुत सीता था। मैं इसे जितना पानी पिताता था, इतना वह पीता था।
- (ई) 'कव' के साथ इस काल से ध्रयोग्यता सूचित होती है; जैसे, वह वहाँ कब रहता था? राजा की धाँखें इस पर कब ठहर सकती थों? वह राजपूत (उसे) कब छोड़ता था?
- ( उ ) भूतकालीन उद्देश्य—मैं श्रापके पास श्राता था। वह कपड़े पहिनता ही था कि नौकर ने उसे पुकारा।

[सू०-इस अर्थ में किया के साथ बहुधा 'ही' अव्यव का प्रवेश होता है।]

(ऊ) वर्त्तमान-काल की किसी बात की दुइराने में इसका प्रयोग द्वाता है; जैसे, हम चाहते थे (और फिर भी चाहते हैं) कि द्याप मेरे साथ चलें। द्याप कहते थे कि वे द्यानेवाले हैं।

## ( = ) संभाव्य वर्त्तमान-काल।

६०६--इस काल के प्रर्थ ये हैं--

( ध्र ) वर्त्तमान-काल की ( ध्रपूर्ण ) क्रिया की संभावना— कदाचित् इस गाड़ी में मेरा भाई ध्राता हो। सुक्ते डर है कि कहीं कोई देखता न हो।

[ सू०--भाशंका सूचित करने के लिए इस काल के साथ बहुधा ''न'' का प्रयोग करते हैं । ]

(धा) धभ्यास (स्वभाव वा धर्म)—ऐसा घोड़ा लाझो जो घंटे मे दस मील जाता हो। इस ऐसा घर चाहते हैं जिसमें धूप धाती हो।

- (इ) भूत प्रथवा भविष्यत्-काल की प्रपूर्णता की संभावना— जब प्राप प्राये, तब मैं भोजन करता हो ऊँ। प्रगर मैं लिखता हो ऊँ तो मुक्ते न बुलाना।
- (ई) उत्पेक्ता—धाप ऐसे बोलते हैं माना मुख से फूल भड़ते हैं। ऐसा शब्द हो रहा था कि जैसे मेघ गरजता हो।
- ( इ ) सांकीतक वाक्यों में भी बहुधा इस काल का प्रयोग होता है; जैसे, ध्रगर वे ध्राते हैं।, तो मैं उनके लिए रसोई का प्रवंध करूँ।

[सू॰—उपयुक्त वाक्यों में कभी-कभी सहायक क्रिया 'होना' भूतकाल के रूप में श्वाती हैं; जैसे, श्वार वह श्वाता हुश्चा, तो क्या होगा ?]

#### (८) संदिग्ध वर्त्तमान-काल।

६०७--यह काल नीचे लिखे अर्थों में आता है--

- ( ध ) वर्त्तमान-काल की किया का संदेह—गाड़ी धाती होगी। वे मेरी सब कथा जानते हैंगि। तेरे लिए गैीतमी धकलाती होगी।
- (थ्रा) तर्क—चाय पत्तियों से बनती होगी। यह तेल खदान से निकलता होगा। त्राप सबके साथ ऐसा ही ज्यवहार करते होंगे।
- (इ) भूतकाल की अपूर्णता का संदेह— उस समय मैं वह काम करता हो ऊँगा। जब आप उनके पास गयं, तब वे चिट्ठी लिखते होंगे।
- (ई) उदासीनता वा तिरम्कार—यहाँ पंडितजी आतं हैं ?— आतं होंगे।

## ( १० ) स्रपूर्ण संकेतार्थ-काल।

६०८-इस काल से नीचे लिखे श्रर्थ सूचित होते हैं-

( घ ) अपूर्ध किया की घसिद्धता का संकेत — धगर वह काम करता होता, तो धव तक चतुर हो जाता। धगर हम कमाते होतं, सो ये बातें क्यों सुनना पड़तों। [स्०-यह काल विशेष प्रचलित नहीं है; और इसके साथ उत्तर-वाक्य में बहुषा सामान्य संकेतार्थ-काल खाता है।]

- (आ) वर्त्तमान वा भृतकाल की कोई असिद्ध इच्छा—मैं चाहता हूँ कि यह खड़का पढ़ता होता। उसकी इच्छा थी कि मेरा भाई मेरे साथ काम करता होता।
- (इ) कभो-कभी पूर्व-वाक्य का लोप कर दिया जाता है भीर केवल उत्तर-वाक्य बोला जाता है; जैसे, इस समय वह लड़का पढ़ता होता (= ध्रगर वह जीता रहता तो पढ़ने में मन लगाता)।

#### (११) सामान्य भूतकाल।

६०-६--- प्रामान्य भृतकाल नीचे लिखे प्रार्थ सूचित करता है--( प्र ) बोलने वा लिखने के पूर्व किया की स्वतंत्र घटना--जैसे, विधना ने इस दुख पर भी वियोग दिया। गाडी सबेरे धाई।
प्रस किह कुटिल भई उठि ठाढी।

- (ग्रा) भासन्न-भविष्यत्—ग्राप चिलए, मैं अभी ग्राया। भव यह बेमैल सरा।
- (इ) सांकेतिक अथवा संबंधवाचक वाक्यों में इस काल से साधारण वा निश्चित भविष्यत् का बेध होता है; जैले, धगर तुम एक भा कदम बढ़ें (बढ़ोगें), तो तुम्हारा बुरा हाल होगा। ज्यों ही पानी हका (हकेगा), त्यों हो हम भागे (भागेंगे)। जहाँ मैंने कुछ कहा, वहाँ वह तुरंत उठकर चला।
- (ई) धभ्यास, संबोधन ध्रथता स्थिर सत्य सूचित करने के लिए इस काल का उपयोग सामान्य-वर्त्तमान के समान होता है; जैसे, ज्यों ही वह उठा (उठता है) त्यों ही उसने पानी माँगा (माँगता है)। लो, मैं यह चला। जिसने न पी गाँजे की कली (जो नहीं पीता है)। पढ़ा जिन्होंने छंद-प्रभाकर, काया पलट सुए पद्याकर।

- [स्०—(१) 'होना' किया के सामान्य भूतकाल के निवेधवाचक रूप से वर्त्तमान-काल की इच्छा स्चित होती हैं; जैसे, श्राज मेरे केाई बहिन न हुई, नहीं तो श्राज मैं भी उसके घर जाकर खाता (गुटका॰)। मेरे पास तल-वार न हुई, नहीं तो उन्हें श्रन्याय का स्वाद चला देता।
- (२) होना, ठहरना, कहलाना के सामान्य भूतकाल से वर्तमान का निश्चय सूचित होता है; जैसे, भाप लोग साधु हुए (ठहरे वा कहलाये), भापको कोई कमी नहीं हो सकती।
- (ड) 'भ्राना' किया के भूतकाल से कभो-कभी तिरस्कार के साथ वर्त्तमान-कालिक भ्रवस्था सूचित होती हैं; जैसे, ये ख्राये दुनिया भर के होशयार। दाता की विकवाकर छोड़ा, ख्राये विश्वा-मित्र बड़े (सर०)!
- (क) प्रश्न करने में समभना, देखना, आदि क्रियाओं के सामान्य भूत से वर्त्तमान-काल का बोध होता है, जैसे, वह आपको वहाँ भेजता है—समभे ? देखा, कैसी बात कहता है?

[ सू०--कल्पना में मानना किया का सामान्य-भूत वर्त्तमान-काल सूचित करता है: जैसे, माना कि उसे स्वर्ग खेने की इच्छा न हो।

- (ऋ) संकेतार्थक वाक्यों में इस काल से बहुधा संभाव्य-भविष्यत्-काल का धर्थ सूचित होता है; जैसे, यदि मैं वहाँ गया भी, तो कोई लाभ नहीं है। यह काम चाहे उसने किया, चाहे उसके भाई ने किया, पर वह पूरा न होगा।
  - (१२) आसन्न भूतकाल (पूर्ण वर्त्तमान-काल)। इर०—इस काल के प्रथं ये हैं—
- (ध्र) किसी भूतकालिक किया का वर्त्तमान-काल मे पूरा होना; जैसे, नगर में एक साधु धाये हैं। इसने ध्रभी नहाया है।
- (भा) ऐसी भूतकालिक किया की पूर्यता जिसका प्रभाव वर्त्तमान-काल मे पाया जावे; जैसे, विद्वारी कवि ने सत्तसई

जिस्ती है। इयानंद सरस्वती ने ऋग्वेद का धनुवाद किया है। भारतवर्ष में धनेक दानी राजा हो गये हैं।

(इ) बैठना, लेटना, सोना, पड़ना, बठना, शकना, मरना, मादि शरीर-ज्यापार प्रथवा शरीरिश्यित-सूचक कियाओं के ध्यासजभूत-काल के रूप से बहुधा वर्त्तमान श्थिति का बोध होता है; जैसे,
राजा बैठे हैं (बैठे हुए हैं); मरा घोड़ा खेत में पड़ा है (पड़ा हुआ है); लड़का शका है।

[स्०—यधार्थ में जपर निस्ने वाक्यों के भूतकार्लिक कुट्त स्वतंत्र विशेषण हैं और उनका प्रयोग विधेष के साथ हुआ हैं। ऐसी अवस्था में उन्हें किया के साथ मिलाकर आसल भूतकाल मानना मूल हैं। इन कियाओं के आसल भूतकाल के शुद्ध इदाहरण ये है—राजा अभी बैठे हैं ( अर्थात् वे अब तक खड़े थे )। लड़का अभी सीया है।

- (ई) भूतकालिक किया की भाष्ट्रित सूचित करने में बहुधा भासस्र भूतकाल भाता है; जैसे, जब-जब भनावृष्टि हुई है, तब-तब भकाल पड़ा है। जब-जब वह मुभ्ने मिला है, तब-तब उसने धोस्ना दिया है।
- (उ) किसी किया का श्रभ्यास—जैसे, उसने बढ़ई का काम किया है। श्रापने कई पुस्तकों लिखी हैं।

# ( १३ ) पूर्ण भूतकाल।

६११--इस काल का प्रयोग नीचे लिखे प्रथों मे होता है-

(ध) बोलने वा लिखने के बहुत ही पहिले की किया; जैसे, सिकंदर ने हिंदुस्तान पर चढ़ाई की थी। लड़कपन में हमने कॅंग-रेजी सीखी थी। सं०१ ८५६ में इस देश में धकाल पड़ा था। धाज सबेरे मैं ग्रापके यहाँ गया था।

[ सू० - भृतकाल की निकटता वा दूरता धपेना और धाशय से जानी जाती है। वक्ता की दृष्टि से एक ही समय कभी-कभी निकट और कभी-कभी दूर प्रतीत होता है। धाट बजे सबेरे धानेवाले किसी धादमी से, दिन के

बारह बजे, दूसरा बादमी इस बाविष को दीर्घ मानकर यह कह सकता है कि तुम सबेरे बाठ बजे आये थे; बीर फिर इस बाविष की बहर मानकर वह वह भी कह सकता है कि तुम सबेरे बाठ बजे आये हो।

- (भा) दे। भूतकालिक घटनाओं की समकालीनता—वे थे।ड़ी ही दूर गये थे कि एक भीर महाशय मिले। कथा पूरी न होने पाई थी कि सब लोग चले गये।
- (इ) सांकेतिक वाक्यों मे इस काल से श्रिसिद्ध संकेत सुचित है।ता है; जैसे, यदि नौकर एक हाथ श्रींर मारता, ता चेार मर ही गया था। जो तुमने मेरी सहायता न की ती होती, तो मेरा काम विगड़ चुका था।
- (ई) यह काल कभी-कभी ध्रासन्न भूत के ध्रर्थ में भी ध्राता है; जैसे, ध्रभी मैं ध्रापसे यह कहने ध्राया था कि मैं घर में रहूँगा (ध्राया था = ध्राया हूँ)। इसने ध्रापको इसलिए बुक्ताया था कि ध्राप मेरे प्रश्न का उत्तर देवें।

#### ( १४ ) संभाव्य भूतकाल।

६१२-इस काल से नीचे लिखे प्रार्थ सूचित होते हैं-

- (भ्र) भूतकाल की (पृर्ण) किया की संभावना—जैसे, हो सकता है कि दमने यह बात सुनी हो। जो कुछ तुमने सोचा हो उसे साफ-माफ कही।
- (ध्रा) ध्राशंका वा संदेह—कही चोरों ने उसे मार न डाला हो; विवाह की बात सखी ने हँसी में न कही हो। पठवा बालि होइ मन मैला (राम०)।
- (इ) भूतकालीन उत्प्रेचा में—वह मुक्ते ऐसे दवाता है माने। मैंने कोई भारी अपराध किया हो। वह ऐसी वार्ते बनाता है माने। उसंने कुछ भी न देखा हो।

(ई) सांकितिक वाक्यों में भी इस काल का प्रयोग होता है; जैसे, यदि सुक्तसे कोई देश हुआ हो तो आप उसे समा कीजियेगा। अगर तुमने मेरी किताब ली हो तो सच-सच क्यों नहीं कह देते।

#### (१५) संदिग्ध भूतकाल।

६१३-इस काल के अर्थ ये हैं-

- (ध) भूतकालिक किया का संदेह—जैसे, उसे हमारी चिट्ठी मिली होगी। तुम्हारी घड़ी नैकिर ने कहीं रख दी होगी।
- (धा) ध्रनुमान—कर्ही पानी वरसा द्वागा, क्योंकि टंडी दवा चल रही है। रोहिताश्व भी ध्रव इतना बड़ा हुन्ना द्वागा। लाट साहब कल उदयपुर पहुँचे होंगे।
- (इ) जिज्ञासा—श्रीकृष्ण ने गोवर्छन कैसे उठाया होगा ? कण्व मुनि ने क्या सँदेशा भेजा होगा ?

[ सू०-यह प्रयोग बहुधा प्रश्नवाचक वाक्यों में होता है । ]

- (ई) तिरस्कार वा घृष्ण--पंडितजी ने एक पुस्तक लिखी है--लिखी होगी।
- ( ज ) सांकेतिक वाक्यों में इस काल से संभावना की कुछ मात्रा सुचित होती हैं; जैसे यदि मैंने ध्यापकी बुराई की होगी, ते। ईश्वर मुक्ते दंख देगा। ध्यगर उसने मुक्ते बुनाया होगा, ते। मुक्तसे उसका कुछ काम ध्यवश्य होगा।

## ( १६ ) पूर्ण संकेतार्थ-काल।

• ६१४—इस संकेतार्थ काल से नीचे लिखे प्रर्थ सूचित होते हैं श्रीर इसका उपयोग बहुधा सांकेतिक वाक्यों मे होता है—

( घ ) पूर्ण किया का घसिद्ध संकेत—जैसे, जो मैंने घपनी खड़की न मारी होती, तो घच्छा था। यदि तूने भगवान् को इस मंदिर में बिटाया होता, तो यह घशुद्ध क्यों रहता।

[स्०--कभी-कभी पूर्ण संकेतार्थ-काल दोनों सांकेतिक वाक्यों में आता है; और कभी-कभी केवल एक में।]

(धा) भूतकाल की ध्रसिद्ध इच्छा—जब वह तुम्हारे पास धाये थे, तब तुमने उन्हें बिठलाया तो होता। तुमने ध्रपना काम एक बार तो कर लिया होता।

[सू०-इस अर्थ में बहुधा अवधारण-बोधक क्रियाविशेषण 'तो' का प्रयोग होता है।]

## त्राठवॉ अध्याय ।

## क्रियार्थक संज्ञा।

६१५— कियार्थक संज्ञा का प्रयोग साधारणतः भाववाचक संज्ञा के समान होता है, इसलिए इसका प्रयोग बहुवचन में नहीं होता; जैसे, कहना सहज है, पर करना कठिन है।

- (श्र) इस संज्ञा का रूपांतर ध्राकारांत संज्ञा के ममान होता है; श्रीर जब इमका उपयोग विशेषण के समान होता है, तब इसमे कभी-कभी लिंग धीर वचन के कारण विकार होता है। यह संज्ञा बहुधा संबोधन कारक में नहीं धार्ती (ग्रं०—३७२—॥)।
- (आ) कियार्थक संज्ञा का उदेश्य संबंध कारक में आता है; परंतु अप्राधिवाचक कर्ता की विभक्ति बहुधा छुप्त रहती है; जैसे, लड़के का जाना ठीक नहीं है। हिन्दुओं को गाय का मारा जाना सहन नहीं होता। रात को पानी बरसना शुरू हुआ। पिछले उदाहरण में पानी का बरसना भी कह सकते हैं।

स्० — दो भूतकालिक कियाओं की समकालीनता बताने के लिए पहली किया "था" के साथ कियार्थक संज्ञा के रूप में आती हैं; जैसे, इसका वहाँ पहुँचना था कि चिट्टी आ गई।

- (इ) संज्ञा के समान क्रियार्थक संज्ञा के पूर्व विशेषणा भीर पश्चात् संबंध-सूचक धन्यय था सकता है; जैसे, सुन्दर लिखने के लिए उसे इनाम मिला।
- (ई) सकर्मक क्रियार्थक संज्ञा के साथ उसका कर्म धीर अपृष्णे क्रियार्थक संज्ञा के साथ उसकी पूर्ति आ सकती है और सबप्रकार की क्रियाओं से बनी क्रियार्थक संज्ञाओं के साथ क्रिया-विशेषण (अथवा अन्य कारक) आ सकते हैं; जैसे, यह काम जल्दी करने में लाभ है। मंत्री के अचानक राजा बन जाने से देश मे गड़बड़ मच गई। भूठ की सच कर दिखाना कोई हमसे सीख जाय। पत्नी का पति के साथ चिता पर भस्म होना हिंदुओं मे प्राचीन काल से चला आता है।
- ( ड ) किसी-किसी कियार्थक संज्ञा का उपयोग जातिवाचक संज्ञा के समान होता है; जैसे, गाना (=गीत), खाना (=भोजन, मुसलमानों मे ), भरना (= सोता)।
- (ऊ) जब कियार्थक संज्ञा विधेय में आती है तब उसका प्राणि-वाचक उद्देश्य संप्रदान-कारक में. श्रीर अप्राणिवाचक उद्देश्य कर्ता-कारक में रहता है; जैसे, मुक्ते जाना है। लड़के की अपना काम करना था। इस सगुन से क्या फला होना है। जो होना था सो हो लिया।

६१६—जब कियार्थक संज्ञा का उपयोग, विकल्प से, विशेषण के सभान होता है, उस समय उसके लिग-वचन कर्ता ध्रयवा कर्म के ध्रनुसार होते हैं; जैसे, मुक्ते दवाई पीनी पड़ेगी। जो बात होनी थी, से। हो ली। मुक्ते सबके नाम लिखने होंगे। इन उदाहरणों में कमशः पीना, होना धौर लिखना भी शुद्ध हैं। होनी = भवनीया, पीनी = पानीया धौर लिखने = लेखनीयाः।

- ६१७—कियार्थक संज्ञा का संप्रदान-कारक बहुधा निमित्त वा प्रयोजन के घर्थ में धाता है; पर कभी-कभी उसकी विभक्ति का जोप हो जाता है; जैसे, वे उन्हें लोने का गये हैं। मैं इसी खड़की के सारने की तखवार लाया हूँ (गुटका०)। हम घापसे कुछ माँगने घाय हैं।
- ( श्र ) बेलिचाल में बहुधा वाक्य की मुख्य किया से बनी हुई कियार्थक संज्ञा का संप्रदान कारक इच्छा वा विवशता का धर्थ सूचित करता है; जैसे, जाने का तो मैं वहाँ जा सकता हूँ। लिखने की तो वह यह लेख लिख सकता है।
  - (भा) "कहना" क्रियार्थक संज्ञा का संप्रदान-कारक प्रत्यचता भ्रथवा उदाहरण के भर्थ में भ्राता है; जैसे, कहने के। तो उनके पास बहुत धन है; पर कर्ज भी बहुत है। उन्होंने कहने के। मेरा काम कर दिया।
  - (इ) ''होना'' क्रिया के साथ विधेय में क्रियार्थक संज्ञा का संप्रदान-कारक तत्परता के अर्थ में आता है, जैसे, नैकर स्थाने के। है। वह जाने के। हुआ।
  - ६१८—निश्चय के धर्थ में कियार्थक संज्ञा विधेय में नहीं के साथ संबंध-कारक में धाती है। जैसे, वह वहाँ जाने की नहीं। मैं यहाँ से नहीं उठने का।
  - [ सू०--इन उदाहरणों में मुख्य किया का बहुचा लीए रहता है, श्रीर कियार्थक संज्ञा के लिंग-वचन उद्देश्य के अनुसार होते हैं।]
  - ६१६ कियार्थक संक्षाओं का उपयोग कई एक संयुक्त कियाओं में होता है जिसका विवेचन यथास्थान हो चुका है (ग्रं० — ४०५ — ६)।
  - ( भ्र ) कियार्थक संज्ञा का उपयोग परोचिविधि के धर्थ में भी किया जाता है—( थं०—३८६। ४ )।
  - (भ्रा) दशा प्रथवा स्वभाव सृचित करने में बहुधा मुख्य वाक्य के साथ भ्रानेवाले निषेधवाचक वाक्यों में क्रियार्थक संज्ञा का उपयोग द्वीता है; जैसे, कुँभरजी का भनूप रूप क्या कहूँ ? कुछ

कहने में नहीं आता; न खाना, न पीना, न किसी से कुछ कहना, न सुनना । इन खदाहरणों में कियार्थक संज्ञा कर्ता कारक में मानी जा सकती है और उसके साथ "घच्छा लगता है" किया धध्या-इत समभी जा सकती है।

# नवाँ श्रध्याय ।

#### कृद्त ।

६२०—िकियार्थक संज्ञा के सिवा हिंदी में जो धौर कृदंत हैं वे रूपांतर के ध्राधार पर दी प्रकार के हैं—(१) विकारी (२) ध्रविकारी। फिर इनमें से प्रत्येक के ध्रर्थ के ध्रनुसार कई भेद होते हैं, यथा—

६२१—इस क्रदंत का उपयोग विशेषण वा संज्ञा के समान होता है धीर इसमें धाकारांत शब्द की नाई विकार होते हैं, जैसे, चलती चक्की देखकर; बहुता पानी; मारतों के धागे, भागतों के पांछे; डुबते की तिनके का सहारा।

(प्र) वर्त्तमानकालिक कुदंत विधेय में प्राकर कर्त्ता वा कर्म की विशेषता (दशा) बतलाता है; जैसे एक शुद्र गाय की मारता हुआ भाता है। सिपाईं। ने कई चार भागते हुए देखे। दूसरा बेड़ा जीता हुआ है। धाया। क्षियों गीत गाती हुई गई। सड़क पर एक धादमी आता हुआ दिखाई देता है। मैं लड़के को देखाता लाउँगा।

- (धा) जाते समय, लैटिन वक्त, मरती बेरा, जीते जी, फिरती बार, धादि उदाहरणों में वर्त्तमान-कालिक छदंत का प्रयोग विशेषण के समान हुधा है। धाकार के स्थान में ए होने का कारण यह है कि उस विशेषण के विशेष्य में विभक्ति का संस्कार है। इन उदा- इरणों में समय, वक्त, बेरा, जी इत्यादि संझाएँ यथार्थ विशेष्य नहीं हैं, कितु केवल एक प्रकार की लच्या\* से विशेष्य मानी जा सकती हैं। जाते = जाने के, लीटते = लीटनं के। इस विचार से यहाँ जाते, लीटते, आदि संबंध-कारक विशेषण का एक रूपांतर ही है।
- (इ) कभी-कभी वर्त्तमानकालिक छुदंत विशेषण विशेष्य-निम्न होने पर भी किया की विशेषता बतलाता है; जैसे, हिरन चैकिड़ो भरता हुआ भागा। हाथी भूमता हुआ चलता है। लड़की अटकती हुई बोलती है। इस अर्थ मे वर्त्तमानकालिक छुदंत की द्विरुक्ति भी होती है; जैसे, यात्रो धनेक देशों में घृपता-घृपता लीटा। खियाँ रसीई करती-करती थक गईं।

## (२) भूतकालिक कृदंत।

६२२— अकर्मक किया से बना हुमा भूतकालिक कदंत कर्ट-वाचक श्रीर सकर्मक किया से बना हुमा कर्मवाचक होता है श्रीर देनों का प्रयोग विशेषण के समान होता है; जैसे, मरा हुआ। घेड़ा

<sup>ं</sup> उच्या शब्द की वह वृत्ति (शक्ति) है जिससे उसके किसी धर्य से मिलता-जुलता अर्थ सुचित होता है; जैसे, उसका हृदय पत्थर है।

खेत में पड़ा है; एक धादमी जली हुई लकड़ियाँ बटेरिता था; दूर से आया हुआ मुसाफिर।

- (भ) यह कदंत विधेय-विशेषण हो कर भी भाता हैं; जैसे, वह मन में भूला नहीं समाता। वहाँ एक पलेंग बिखा हुआ था। भाप तो मुक्त भी गये बीते हैं। इसका सबसे कँचा भाग सदा बर्फ से हँका रहता है। लड़कों ने एक पेड़ में कुछ फल लगे हुए देखे। चेर घवराया हुआ भागा।
- (धा) कभी-कभी संकर्मक भूतकालिक छदंत का उपयोग कर्तृवाचक होता है भ्रीर तब उसका विशेष्य उसका कर्म नहीं, किंतु कर्त्ता ध्रथवा दूसरा शब्द होता है। कर्म विशेषण के पूर्व ध्राकर विशेषण का धर्थ पूर्ण करता है; जैसे, काम सीखा हुआ नैकर; इनाम पाया हुआ लड़का; पर कटा हुआ गिछ; (नीचे) नाम दी हुई पुस्तकें।
- [ स्०--किसी-किसी की सम्मति में ये उदाहरण सामासिक शब्दों के हैं श्रीर इन्हें मिळाकर ळिखना चाहिष्; जैसे इनाम-पाया हुस्रा; नाम-दी हुई ।]
- (इ) भूतकालिक कृदंत का प्रयोग बहुधा संज्ञा के समान भी होता है धीर उसके साथ कभी-कभी "विना" का योग होता है, जैसे, किये का फक्ष। जले पर लोन। मरे की मारना। विना विचारे जो करें, सो पाछे पछताय। लड़के इसकी विना केंड़े न छोड़ते।
- (ई) मृतकालिक कृदंत बहुधा भ्रपनी संबंधी संज्ञा के संबंध-कारक के साथ भाता है; जैसे, मेरी लिखी पुस्तके; कपास का बना कपड़ा; घर का सिला कुरता (भ्रं०—५४०)।

## (३) कर्तृवाचक कृदंत।

६२३—इस छदंत का उपयोग संज्ञा ध्याया विशेषण के समान होता है धौर पिछले प्रयोग में इससे कभी-कभी धासन-भविष्यत् का अर्थ सुचित होता है; जैसे, किसी लिखनेवाले की बुक्ताओ । भूठ बोलनेवाला मनुष्य भादर नहीं पाता । गाड़ी स्नानेवाली है।

( भ्र ) भौर-भौर छदंतों के समान सकर्मक किया से बना हुथा यह छदंत भी कर्म के साथ भाता है भौर यदि यह भपूर्ण किया से बना हो तो इसके साथ इसकी पूर्ति भाती है; जैसे, घड़ी बनाने-बाला; सूठ को सम्ब बतानेवाला; बड़ा होनेवाला।

## ( ४ ) ख्रपूर्ण क्रिया-द्योतक कृदंत ।

६२४—यह कृदंत सदा ध्विकारी (एकारांत) रूप मे रहता है धीर इसका प्रयोग किया-विशेषण के समान होता है; जैसे, उसकी वहां रहते (= रहने मे) दें। महीने हो गये। मुक्ते सारी रात तस्न-फाते बीती। यह कहते मुक्ते बड़ा हर्ष होता है।

- (श्र) श्रपूर्ध क्रिया-दोतक छदंत का उपयोग बहुधा तब होता है, जब छदंत श्रीर मुख्य क्रिया के उद्देश्य भिन्न-भिन्न होते हैं श्रीर छदंत का उद्देश्य (कभी-कभी) लुप्त रहता है; जैसे, दिन रहते यह काम हो जायगा। मेरे रहते कोई कुछ नहीं कर सकता। वहाँ से लीटते रात हो जायगी। बात कहते दिन जाते हैं।
- (आ) जब वाक्य में कर्ता धीर कर्म धपनी-धपनी विभक्ति के साथ धाते हैं, तब उनका वर्त्तमानकालिक छद त उनके पीछे धिवकारी रूप में धाता है धीर उसका उपयाग बहुधा किया-विशेषण कं समान होता है; जैसे, उसने चलते हुए मुक्तसे यह कहा था। मैंने उन खियों का लीटते हुए देखा। मैंने कर का जुछ बड़-बड़ाते हुए सुन रहा था।
- (इ) अपूर्ण कियाचोतक कृदंत की बहुधा द्विरुक्ति होती है, धौर उससे नित्यता का बेध होता है; जैसे, बात करते-करते उसकी बोली बन्द हो गई; मैं डरते-डरते उसके पास गया: हँसते-

**इँवते** प्रमन्नतापूर्वक देवता के चरगों में भपने सारे सुखों का बित-दान कर देना ही परम धर्म है।

वह मरते-भरते बचा = वह लगभग मरते से बचा ।

- (ई) विरोध स्चित करने के लिए अपूर्ण किया-द्योतक कृदंत के पश्चात 'भी' अव्यय का योग किया जाता है; जैसे, मंगल-साधन करते भी जो विपत्ति आन पड़े तो संतोष करना चाहिये; वह धर्म करते हुए भी, दैवयोग से, धनहीन हो गया; नैकर मरते-मरते भी सचन बोला।
- ( उ ) प्रपूर्ण कियाद्योतक कृदंत का कर्त्ता कभी कर्ता-कारक में, कभी खतंत्र होकर, कभी संप्रदान-कारक में श्रीर कभी संबंध-कारक में प्राता है; जैसे, मुक्ते यह कहते प्रानंद होता है; दिन रहते यह काम हो जायगा; प्रापके होते कोई कठिनाई न होगी; उसने चलते हुए यह कहा।
- (क) पुनरुक्त अपूर्ण क्रियाचोतक छदंत का कर्ता कभी-कभी छुप्त रहता है, और तब यह छदंत खतंत्र दशा में आता है; जैसे, होते-होते अपने अपने पते सबने खेलि; चलते-चलते उन्हें एक गाँव मिला।
- ( ऋ ) वर्त्त मानकालिक कृदंत और अपूर्ण कियायोतक कृदंत कभी-कभी समान अर्थ मे आते हैं; जैसे, पार्वती की पुस्तक पढ़ते दंखकर उसके शरीर मे आग लग गई; (सर०); तुम इस चक्रवर्त्ती की सेवा-याग्य बालक और स्त्री की बिकता देखकर टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो जाते? (सस्य०)।
- [स्०—वर्त्तमानकालिक कृदंत के पुँ छिंग-बहुवचन का रूप अपूर्ण किया-धोतक कृदंत के समान होता है; पर दोनों के अर्थ और प्रयोग भिन्न-भिन्न हैं; जैसे, सड़क पर शैच्या और बालक फिरते हुए दिखाई देते है। (वत्तमान-कालिक कृदंत)। (सल्य०)। तन रहते उत्साह दिखावेगा यह जीवन। (अपूर्ण कियाचोतक कृदंत)। (सर०)।

## ( ५ ) पूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत ।

६२५—यह कृदंत भी सदा श्रविकारी रूप में रहता है श्रीर क्रिया-विशेषण के समान उपयोग में श्राता है; जैसे, राजा की मरे दे। वर्ष हो गये। उनके कहें क्या होता है ? सोना जानिये कसे, श्रादमी जानिये खसे।

- (म) इस कृदंत का उपयोग भी बहुधा तभी होता है जब इसका कर्ता भीर मुख्य किया का कर्ता भिन्न-भिन्न होते हैं; जैसे, पहर दिन चढ़े हम लोग बाहर निकले; कितने एक दिन बीते राजा फिर बन को गये।
- (भा) सकर्मक पृषं कियाद्योतक ऋदंत से किया भीर उद्देश्य की दशा सूचित होती है; जैसे, एक कुत्ता मुँह में रोटी का दुकड़ा द्वाये जा रहा था; तुम्हारी लड़की छाता लिये जाती थी। यह कीन महा भयंकर भेष, श्रंग में भभूत पेति, एड़ी तक जटा लटकाये त्रिशूल पुमाता चला भाता है; (सत्य २)। वह एक नौकर रक्खे है। सॉप मुँह में मेटक द्वाये था।
- (इ) नित्यता वा अतिशयता के अर्थ में इस कहाँ त की द्विकिति होती है; जैसे, वह बुलाये-बुलाये नहीं भाता; लडकी बैठे-बैठे उकता गई; बैठे-बिठाये यह भाफत कहाँ से भाई? सिर पर बेभ्क लादे-लादे वह बहुत दूर चला गया।
- (ई) धपृष् श्रीर पृष् कियाद्योतक कृद त बहुधा कर्ता से संबंध रखते हैं; पर कभी-कभी उनका संबंध कर्म से भी रहता है चौर यह बात उनके धर्थ श्रीर स्थान-क्रम से सूचित होती है; जैसे, मैंने लड़के को खेलते हुए देखा; सिपाद्यी ने चेर को माल लिये हुए पकड़ा; इन वाक्यों मे कृद तों का संबंध कर्म से है। उमने चलते हुए नौकर को बुलाया; मैंने सिर भुकाये हुए

राजा की प्रणाम किया। ये वाक्य यद्यपि दुम्पर्यी जान पड़ते हैं, तो भी इनमें कुदंतों का संबंध कर्ता से है।

- (उ) पृश्व कियाद्योतक कृदंत का कर्ता, अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत के कर्ता के समान, अर्थ के अनुसार अञ्चय-अञ्चग कारकों में आता है; जैसे, इनके मरेन रोइये; मुभे घर छोड़े एक युग बीत गया। दस बजे गाड़ी आई।
- (क) कभी-कभी इस छद त का प्रयोग 'त्रिना' के साथ होता है; जैसे, विना भापके आये हुए यह काम न होगा।
- (ऋ) भपूर्ण भीर पूर्ण कियाद्योतक कृदंत बहुधा कर्मवाच्य में नहीं भाते। यदि भावश्यकता हो तो कर्मवाच्य का भर्थ कर्तृ-वाच्य ही से लिया जाता है; जैसे, वह बुलाये (बुलाये गये) बिना यहाँ न भायगा। गाते-गाते (गाये जाते-जाते) चुके नहीं वह। (एकांत०)।

#### (६) तात्कालिक कृदंत।

६२६—इस छदंत से मुख्य किया के समय के साथ ही होने-वाली घटना का बोध होता है; और यह अपूर्ण कियाद्योतक छदंत के अंत 'मे' ही जोड़ने से बनता है; जैसे, बाप के मरतेही लड़कों ने बुरी भादतें सीखीं; सुरज निकलतेही वे लोग भागे; इतना सुनतेही वह भाग-बबूला हो गया; लड़का मुक्ते देखतेही छिप जाता है।

- ( भ्र ) इस कृदंत की पुनरुक्ति भी होती है भीर उससे काल की भवस्थिति का बोध होता है; जैसे, वह मूर्चि देखतेही-देखते लोप हो गई; भ्रापको लिखतेही-लिखते कई घंटे लग जाते हैं।
- (भा) इस कृदंत का कर्ता, भर्थ के भनुसार, कभी-कभी मुख्य किया का कर्ता ग्रीर कभी-कभी खतंत्र होता है; जैसे, उसने स्नातेही उपद्रव मचाया; उसके स्नातेही उपद्रव मच गया।

## ( ७ ) पूर्वकालिक कृदंत ।

६२७—पूर्वकालिक कृदंत बहुधा मुख्य किया के बहेश्य से संबंध रखता है जो कर्चा-कारक में प्राता है; जैसे, मुक्ते देखकर बहु चल्ला गया; काशी से कोई बड़े पंडित यहाँ प्राक्तर ठहरे हैं; देव ने उस मनुष्य की सचाई पर प्रसन्न है।कार वे तीनें। कुल्हाड़ियाँ उसे दे हीं।

- (भ्र) कभी-कभी पूर्वकालिक क्रदंत कर्त्ता-कारक की छोड़ भ्रन्य कारकों से संबंध रखता है; जैसे, भ्रागे चलकर उन्हें एक भ्रादमी मिला; भाई को देखकर उसका मन शांत हुआ।
- (धा) यदि मुख्य किया कर्मनाच्य हो तो पूर्वकालिक कृदंत भी कर्मनाच्य होना चाहिये, पर व्यवहार मे उसे कर्तृनाच्य ही रखते हैं; जैसे, धरती खादकर एकसी कर दी गई (खोदकर = खोदी जाकर), इसका भाई मन्सूर पकड़ कर अकबर के दरवार में लाया गया (सर०); (पकड़ कर = पकड़ा जाकर)।

[सू०---''कविता-इलाप'' में पूर्वकालिक किया के कर्मवाच्य का यह उदाहरण भाषा है---

> फिर निज परिचय पूछे जाकर, बाले यम येां उससे साहर।

इस वाक्य में 'पूछे जाकर' क्रिया का प्रयोग एक विशेष अर्थ (पूछना = पर-वाह करना) में व्याकरण से शुद्ध माना जा सकता है, पर उसके साथ 'परिचय' कर्म का प्रयोग अशुद्ध है, क्योंकि ''परिचय पूछे जाकर'' न संयुक्त किया ही है और न समास है। इसके सिवा वह कर्मवाच्य की रचना के विरुद्ध भी है। (अं०—२४६)]

(इ) कभी-कभी पूर्वकालिक क्रदंत के साथ स्वतंत्र कर्ता धाता है जिसका मुख्य क्रिया से कोई संबंध नहीं रहता, जैसे, चार वजकर दस मिनट हुए; खर्च जाकर पाँच रुपये की बचत होगी; धाज धर्जी पेश होकर यह हुकुम हुआ। इस राग से परिश्रमी का दुःख मिटकर चित्त नया सा हो गया है; (शकु०); हानि होकर यों इसारी दुर्दशा होती नहीं; (भारत०)। (फ्रं०— ५११—व)।

- (ई) कभी-कभी खतंत्र कर्ता लुप्त रहता है धीर पूर्वकालिक कृदंत खतंत्र दशा में धाता है; जैसे, धागे **आकर एक** गॉव दिखाई दिया। समय **पाकर** उसे गर्भ रहा। सब मिलाकर इस पुस्तक में कीई दो सी पृष्ठ हैं।
- ( उ ) कभी-कभी पूर्वोक्त किया पूर्वकालिक छदंत में दुहराई जाती है; जैसे, वह उठा धीर उठकर बाहर गया; धर्क बहकर बर्त्तन में जमा होता है धीर जमा होकर जम जाता है।
- (ऊ) बढ़ना, करना, हटना धीर होना कियाओं के पूर्वकालिक कृदंत कुछ विशेष धर्थों में भी धाते हैं; जैसे, चित्र से **बढ़कर** चितरे की बड़ाई कीजिए (सर०), (धिक, विशेषण)।

किला सड़क से कुछ **इटकर** है, ( दूर, कि॰ वि॰ )। वे शास्त्री करके प्रसिद्ध हैं ( नाम से, सं० सू० )। तुम ब्राह्म**य होकर** संस्कृत नहीं जानते ( होने पर भी )।

- (वे) एक बार जंगल में होकर किसी गाँव की जाते थे (से)!
- (ऋ) लेकर—यह पूर्वकालिक छदंत काल, संख्या, ध्रवस्था धीर स्थान का ध्रारंभ सूचित करता है; जैसे, सबेरे से लेकर सॉफ तक; पाँच से लेकर पचास तक। हिमालय से लेकर सेतुबंध-रामे-श्वर तक; राजा से लेकर रंक तक। इन सब ध्रधों मे इस छदंत का प्रयोग स्वतंत्र होता है।

[ सू०---वॅंगळा 'ळइया' के भनुकरण पर कभी-कभी हिंदी में 'लेकर' विवाद का कारण स्चित करता है; जैसे, आश्रकळ भर्म के लेकर कई बखेड़े होते हैं। यह प्रयोग शिष्ट-सम्मत नहीं है।]

## दसवाँ श्रध्याय ।

## संयुत्ता क्रियांएँ।

६२८ — जिन भवधारण-वोधक संयुक्त कियाओं ( बोलना, कहना, रोना, हँसना, भ्रादि ) के साथ भ्रचानकता के भ्रमें में "भ्राना" किया भ्राती है, उनके साथ बहुधा प्राणिवाचक कर्ता रहता है भीर वह संप्रदान-कारक मे भ्राता है; जैसे, उसकी बात सुनकर मुक्ते रो भ्राया; क्रोध मे मनुष्य के। कुछ का कुछ कह भ्राता है।

६२६—धावश्यकता-वेधिक क्रियाधों का प्राणिवाचक उद्देश्य संप्रदान-कारक में धाता है धीर धप्राणिवाचक उद्देश्य कर्ता-कारक मे रहता है; जैसे, सुभक्ता जाना है : ख्रापका बैठना पढ़िंगा ; हमे यह काम करना चाहिये ; धभी बहुत काम होना है ; घंटा बजना चाहिये। 'पढ़ना' किया के साथ बहुधा प्राणिवाचक कर्ता ख्राता है।

' ६३०—'चाहिये' किया में कर्ता वा कर्म के पुरुष धीर लिंग के धनुसार कोई विकार नहीं होता; परंतु कर्म के वचन के ध्रनुसार यह कभी-कभी बदल जाती है; जैसे, हमें सब काम करने चाहियें (परी०)। यह प्रयोग सार्वित्रिक नहीं है।

(भ) सामान्य भूतकाल में 'चाहिये' के साथ 'था' किया भाती है, जो कर्म के अनुसार विकल्प से बदलती है; जैसे, मुक्ते डनकी सेवा करना चाहिये था अथवा करना चाहिये थी। यहाँ 'करना' कियार्थक संज्ञा का भी रूपांतर हो सकता है। (ग्रं०—४०५)।

६३१—देना अथवा पड़ना कं योग से बनी हुई नामबोधक कियाओं का उद्देश्य संप्रदान-कारक में आता है; जैसे, सुके शब्द सुनाई दिया; लड़के को दिखाई नहीं देता; उसे कम सुनाई पड़ता है। (अं०—५३५)। ६३२—जिन सकर्मक धवधारख-गंधक कियाओं के साथ स्रकारक सहकारी कियाएँ पाती हैं वे (कर्म्याच्य में) सदैव कर्तरिप्रयोग में रहती हैं; जैसे, लड़का पुलक से गया; विपाही चेर को मार बैठा; दासी पानी ला रही है।

पप०—जिन सकर्मक कियाओं के साथ 'भ्राना' किया भचा-नकता के पर्थ में भ्राती है उनमें धप्रत्यय कर्म के साथ कर्मिणप्रयोग भीर सप्रत्यय कर्म के साथ भावेपयोग होता है; जैसे, मुक्ते वह बात कह आई; उसे नीकर के। बुखा भाया।

(धा) ख़कर्मक किया के साथ उत्पर लिखे धर्थ में 'धाना' किया सदैव भावेप्रयोग में रहती हैं; जैसे, बूढे की देखकर लड़कें का हाँ म धाया; लड़की की बात करने में रो धाता है, इसादि।

६३३ — जिन ग्रांकर्म क ध्रवधारण-बोधक कियाधों के साथ सकम क सहकारी कियाएँ आती हैं उनके साथ सप्रत्यय कर्ता-कारक रहता है; ग्रीर वे भावेप्रयोग में धाती हैं; जैसे, खड़के ने सी लिया, दासी ने हँस दिया, मेरी स्त्री ग्रीर बहिन ने एक दूसरे को देखकर मुसकुरा दिया (सर०)।

भप०—(१) ''होना'' के साथ ''लेना'' किया सदैव कर्त्तरि-प्रयोग में भ्राती है; जैसे, वे साधु हो लिये। जो बात होनी थी सो हो ली।

ध्यर — (२) ''चलना'' किया के साथ ''देना'' किया विकल्प से कर्त्तरि वा भावेप्रयोग में भाती है; जैसे, वह मनुष्य तत्काल वहाँ से चल दिया (परी०)। उन्होंने हाथ जोड़कर मुनिवर बाल्मीकि को प्रधाम किया भीर उनकी भाक्षा से रथ पर सवार होकर चल दिया (रघु०)।

( ध्र ) स्राप्ताशिवाचक कत्ती के साथ बहुधा कर्तारिप्रयोग द्वी स्नाता है; जैसे, गाड़ी चल दी। ६३४—ग्रावश्यकता-बोधक सकार्य के कियाएँ (कर्तृ वाच्य में) विकल्प से कर्मीया वा भावेप्रयोग में ग्राती हैं; जैसे, मुक्ते ये दान ब्राह्मयों को देने हैं (शकु०)। कहाँ तक दस्तन्दाजी करना चाहिये (खा०)। तुमको किताब लाना पड़ेगा, वा लाना पड़ेगी (ग्रथवा लानी पड़ेगी।)

६३५—धावश्यकता-बोधक स्नक्तमं क कियाओं का कर्ता प्राधि-वाचक हो ते। बहुधा भावेप्रयोग श्रीर ध्रप्राधिवाचक हो ते। बहुधा कर्त्तरिप्रयोग होता है, जैसे, ध्रापको बैठना पड़ेगा, घंटी बजना थी।

६३६ — अनुमित-बोधक किया सदा सकर्मक रहती है और यदि उसकी मुख्य किया भी सकर्मक हो तो संयुक्त किया द्विकर्मक होती है; जैसे, उसे यहाँ बैठने देा; बाप ने लड़के को कच्चा फल न खाने दिया, हमने उसे चिट्रो न लिखने दी।

(भ) यदि धनुमित-बोधक संयुक्त किया में मुख्य किया दिकर्मक हो, तो उसके होनें कर्मी के सिवा, सहायक किया का कर्म भी वाक्य में भा सकता है; जैसे, मुक्ते उसकी यह बात बताने हीजिए।

६३७—कियार्थक संज्ञा से बनी हुई अवकाशबोधक कियाएँ बहुधा कर्त्तरिप्रयोग मे आती हैं, जैसे, बात न होने पाई; जल्दी के मारे में बिट्टी न लिखने पाया। तात न देखन पायउँ तें ही (राम०), इस्रादि।

( भ ) पूर्वकालिक कृदंत कं यांग से बनी हुई सकर्मक भव-काशबोधक क्रिया बहुधा कर्मिया भयवा भावेप्रयोग में भाती है; जैसे उसने भपना कथन पुरा न कर पाया था (सर०), कुछ लोगों ने बड़ी कठिनाई से श्रोमान् को एक दृष्टि देख पाया, इत्यादि ।

(आ) यदि ऊपर (ध में) लिखी किया धकर्मक हो ते। कर्त्तरिप्रयोग होता है; जैसे, बैकुंट बाबू की बात पूरी न हो पाई थी (सर०)।

- ६२८—नीचे लिखी (सक्तर्मक वा श्रकर्मक) संयुक्त क्रियाएँ (कर्चृवाच्य) में भूतकालिक क्रदंत से बने हुए कालों में सदैव कर्तारिप्रयोग में श्राती हैं।
- (१) द्यार'भ-त्रोधक—लड्का पढ़ने लगा। लड्कियाँ काम करने लगी।
- (२) नित्यताबोधक—हम बातें करते रहे। वह मुक्ते बुद्धाता रहा है।
- (३) अभ्यासबोधक—यां वह दीन दुःखिनी बाला रोया की दुख में उस रात (हि० प्र०)। बारह बरस दिल्ली रहे, पर भाड ही भोंका किये (भारत०)।
- (४) शक्तिबोधक छड़की काम न कर सकी; इम उसकी बात कठिनाई से समक्त सकी थे।
- (प्र)पूर्णताबोधक—नौकरकोठा भ्राड़ चुका। स्त्री रसोई बनाचुकी है।
- (६) वे नामबोधक कियाएँ जो देना वा पड़ना के योग से बनती हैं; जैसे, चार थोड़ी दूरी पर दिखाई दिया; वह शब्द ही ठोक-ठोक न सुनाई पड़ा।

## ग्यारहवाँ अध्याय ।

#### अध्यय ।

६४०—संबंधवाचक क्रिया-विशेषण क्रिया की विशेषता बताने के सिवा वाक्यो की भी जीड़ते हैं; जैसे, जहाँ न जाय रिव तहाँ जाय किव; जब-तक जीना, तब-तक सीना।

६४१—'जब-तक' क्रिया-विशेषण बहुधा संभाव्य भविष्यत् तथा दूसरे कालों के साथ भाता है श्रीर क्रिया के पूर्व निषेधवाचक भ्रव्यय खाया जाता है; जैसे, जब तक मैं न आऊँ तब तक तुम यहाँ ठहरना; जब तक मैंने उतसे रुपये की बात नहीं निकाली, तब तक वे मेरे यहाँ आते रहे।

(म) जब 'जहाँ' का भर्थ काल वा भवस्था का होता है तब उसके साथ बहुधा धपूर्ण-भूतकाल भाता है; जैसे, इस काम मे जहाँ पहले दिन लगते थे, वहाँ धव घंटे लगते हैं; जहाँ वह मुक्तसे सीखते थे, वहाँ धव मुक्ते सिखाते हैं।

६४२—न, नहीं, मत। "न" सामान्य-वर्त्त मान, धपुर्णभूत धीर धासन्न-भूत (पूर्ण-वर्त्त मान) कालों की छोड़कर बहुधा
धन्य कालों में धाता है। 'नहीं' संभाव्य-भविष्यत्, क्रियार्थक संज्ञा
तथा दूसरे कृदंत, विधि धीर संकेतार्थ कालों में बहुधा नहीं धाता।
'मत' केवल विधिकाल में धाता है। उदा०—लड़का वहाँ न गया;
नौकर कभी न धावेगा; मेरे साथ कोई न रहे; इम कही ठहर
नहीं सकते; "बदला" न लेना शत्रु से कैसा धधर्म धनर्थ है!"
(क० क०)। उसका धर्म मत छुड़ाओ (सत्य०)।

६४३—संयोजक समुचय-बोधक समान शब्द-भंद, संज्ञाको के समान कारक धीर कियाधों के समान धर्थ धीर कालों की जोड़ते हैं; जैसे, ख्रालू, गोभी धीर बेंगन की तरकारी धीर दाल-भात। इड़ताल वास्तव में, मजदूरों के द्वाथ में एक बड़ा दी विकट धीर कार्य सिद्ध करानेवाला दिखयार है। उन लोगों ने इसका ख़ब दी खागत किया होगा धीर बड़े चैन से दिन काटे होंगे।

(भ्र) यदि वाक्य की क्रियाओं का संबंध भिन्न-भिन्न कालों से हो ते। वे भिन्न-भिन्न कालों मे रहकर भी संयोजक समुवय-बोधक को द्वारा जोड़ी जा सकती हैं; जैसे, मैं इस घर में रहा हूँ, रहता हूँ और रहूँगा; वह सबेरे भाषा था भीर शाम की चला जायगा। ६४४—संकेतवाचक समुख्यय-बोधक बहुधा संभावनार्थ झीर संकेतार्थ कालों में धाते हैं; जैसे, को मैं न धाऊँ तो तुम चले जाना। यदि समय पर पानी बरसता तो फसल नष्ट न होती।

६४५—'चाहे-चाहे' संभाव्य भविष्यत्-काल के साथ धीर 'माना' बहुधा संभाव्य-वर्त्तमान के साथ धाता है; जैसे, धाप चाहे दरवार में रहें, चाहे मनमाना खर्च लेकर तीर्थ-यात्रा की जावें; वहाँ धचानक ऐसा शब्द हुआ माना बादल गरजते हों।

६४६ — जब न-न का धर्य संकेतवाचक होता है, तब वह सामान्य संकेतार्थ ध्रथवा भविष्यत्-काल के साथ धाता है, जैसे, न धाप यह बात कहते, न मैं धापसे धप्रसन्न होता; न मुक्ते समय मिलोगा न मैं धापसे मिलूँगा।

६४७—जब 'िक' का ध्यर्थ कालवाचक होता है तब भूतकाल की घटना सूचित करने में इसके पूर्व बहुधा पूर्ध-भूतकाल धाता है; जैसे, वे थोड़ी ही दूर गये थे कि एक महाशय मिले। बात पूरी भी न होने पाई थी कि वह बोल उठा।

(ध) इस ध्रर्थ में कभी-कभी इसके पूर्व कियार्थक संज्ञा के साथ 'था' का प्रयोग द्वाता है; जैसे, इसका बोलना था कि लोगों ने उसे पकड़ लिया। सिपाद्वी का धाना था कि सब लोग भाग गये।

६४८—यद्यपि—तथापि के बदले कभी-कभी ''कितना" वा ''कैसा" के साथ ''ही" का प्रयोग करके किया के पूर्व ''क्यों न" किया-विशेषण लाते हैं भीर किया का संभावनार्थ के किसी एक काल मे रखते हैं; जैसे, कोई कितना ही मूर्ख क्यों न हो, विद्या-भ्यास करने से इसमें कुछ बुद्धि था ही जाती है; लड़के कैसे ही चतुर क्यों न हों, पर माता-पिता उन्हें शिचा देते रहते हैं।

६४६--जब वाक्य में दो शब्द-भेद संयोजक या विभाजक स्रमुखय-बोधकों के द्वारा जोड़े जाते हैं तब ये धव्यय उन दो शब्दों के बीच में आते हैं; श्रीर जब जुड़े हुए शब्द हो से अधिक होते हैं तब समुच्चय-बोधक श्रंतिम शब्द के पूर्व अधवा जोड़े से आये हुए शब्दों के मध्य में रखे जाते हैं; जैसे, युवक धीर युवती केवल एक दूसरे की धीर हेलने में मम थे; मैं संडन, न्यूयार्क धीर टोकियों में भारतीय बात्रियों, विद्यार्थियों धीर व्यवसाइयों के लिए भारत-भवन बनवाऊँगा। होनों मिलकर एक गीत गाधो या एक ही को गाने हो या होनों मैल धारण करो, या धाधो तीनों मिलकर गावें।

६५०—संज्ञा और उसकी विभक्ति प्रथवा संबंध—सुचक प्रव्यय को बीच में कोई वाक्य या क्रिया-विशेषण वाक्यांश नहीं था सकता, क्योंकि, इससे शब्दों का संबंध दूट जाता है, धीर वाक्य मे दुर्बोधता था जाती है; जैसे, फीली साहब को बाग (जिसका वर्ण न किसी दूसरे लेख में किया जायगा) की भलक लेते पश्चिक थागं बढ़ता है (लच्मी०)।

## बारहवाँ श्रध्याय

#### सध्याहार ।

६५१—कभी-कभी वाक्य में संचित प्रथवा गैरिव लाने के लिए कुछ ऐसे शब्द छोड़ दिये जाते हैं जो वाक्य के प्रथि पर से सहज ही जाने प्रथवा समभे जा सकते हैं। भाषा के इस व्यवहार की प्रध्याहार कहते हैं। हदा०—मैं तेरी एक भो () न सुनूँगा। दूर के ढोल सुहावने ()। कोई-कोई जंतु तैरते फिरते हैं, जैसे मछलियाँ ()।

६५२--- प्रध्याहार दो प्रकार का होता है--(१)पूर्ण (२) प्रपृर्ण ।

- (१) पूर्ध अध्याष्टार में छोड़ा हुआ शब्द पहले कभी नहीं आता; जैसे, हमारी धीर उनकी () अच्छी निभी; मोरि () सुधारहि स्रो सब भाँती।
- (२) ध्यपूर्ण ध्रध्याहार में छोड़ा हुआ शब्द एक बार पहले धा चुकता है; जैसे, राम इतना चतुर नहीं है जितना श्याम ( ) गरमी से पानी फैलता ( ) धीर ( ) हलका होता है।
  - · ६५३--पूर्ण प्रध्याहार नीचे लिखे शब्दों में होता है--
- (म) देखना, कहना और सुनना क्रियाओं के सामान्य वर्षा-मान और मासन्न भूतकालों मे कर्त्ता बहुधा ल्रुप्त रहता है; जैसे, () देखते हैं कि युद्ध दिन-दिन बढ़ता जाता है; () कहा भी है कि जैसी करनी वैसी भरनी; () सुनते हैं कि वे ध्याज जायँगे।
- (श्रा) विधि-काल में कर्त्ता बहुधा लुप्त रहता है; जैसे, ( ) श्राइये; ( ) वहाँ मत जाना।
- (इ) यदि प्रसंग से द्रार्थ स्पष्ट हो सको तो बहुधा कर्ता द्रीर . संबंध-कारक का लोप कर देते हैं; जैसे, वहाँ वीरसिष्ट एक रघुवंशी राजपूत रहता था; उसका बाप बड़ा धनाह्य था; () घर के धागे सदा हाथी भूमा करता था; पर हित्रू उसका कोई न था; () धन के मद में सबसे वैर-विरोध रखता था; () वोरसिंह को पाँच ही बरस का छोड़ के मर गया (गुटका०)।
- (ई) संबंधवाचक कियाविशेषण धीर संकेतवाचक समुख्य-बोधक के साथ "होना" "हो सकना", "बनना," "बन सकना," ध्रादि कियाधों का उद्देश—जैसे, जहाँ तक () हो जल्दी ध्राना; जो मुक्ससे () न हो सकता तो यह बात मुँह से क्यों निकालता; जैसे () बना, तैसे उन्हें प्रसन्न रखने का प्रयन्न ध्राप सहैव करते रहे।

- ( ह ) "जानना" किया के संभाव्य भविष्यत्-काल में भन्यपुरुष कर्त्ता—जैसे, तुम्हारे मन में ( ) न जाने क्या सेच है; ( ) क्या जाने किसीके मन में क्या है!
- (क) छोटे-छोटे प्रश्तवाचक तथा धन्य वाक्यों में जब कर्ता का धानुमान किया के रूप से हो सकता है तब उसका लोग कर देते हैं; जैसे, क्या वहाँ जाते हो ? • हाँ, जाता हूँ। धब तो मरते हैं।
- (ऋ) व्यापक धर्यवाली सकर्मक कियाओं का कर्म ल्रुप्त रहता है; जैसे, बहिन तुम्हारी () फाड़ रही है। खड़का () पढ़ सकता है, पर () लिख नहीं सकता। बहिरो () सुनै, गूँग पुनि () बोली।
- (ऋ) विशेषण ध्रयवा संबंधकारक के पश्चात् "बात", "हाल्ल" "संगति" ध्रादि ध्रर्थवाले विशेष्य (भेद्य) का लोप हो जाता है; जैसे, दूसरों की क्या () चलाई, इसमें राजा भी कुछ नहीं कर सकता; जहाँ चारों इकट्ठी हों वहाँ का () क्या कहना; सुधरी () बिगरै वेगही, बिगरी () फिर सुधरै न; हमारी और धनकी () ध्रच्छी निभी।
  - (ए) "होना" किया के वर्तमान-काल के रूप बहुधा कहावतीं में, निषेधवाचक विधेय में तथा उद्गार में लुंग रहते हैं; जैसे, दूर के ढेंग्ल सुहावने (); मैं वहां जाने का नहीं (); सज्जन किसी की बुराई नहीं करते (), महाराज की जय (); ध्रापको प्रणाम ()।
  - (ऐ) कभी-कभी स्वरूप-बंधिक समुच्चय-बेधिक का लोप विकल्प से होता है; जैसे, नौकर बोला () महाराज, पुरेाहितजी ध्राये हैं। क्या जाने () किसी के मन में क्या भरा है। कविता में इसका लोप बहुधा होता है; जैसे, स्वयन स्रखेड, भा ध्रानरथ ध्राजू। तिय हँसिकै पिय सें कसी, लखी दिठीना दीन्ह।

- (भ्रो) "यदि" भ्रीर "यद्यपि" भ्रीर हमके नित्य-संबंधी समुचय-बोधकों का भी कभी कभी लोप होता है, जैसे, () भ्राप बुरा न माने तो एक बात कहूँ; हम जो ऐसे दु:ख में हैं () हमें कोई खुड़ानेवाला चाहिये, इत्यादि।
- (ग्री) "धीर", "इसिलए", म्रादि समुश्चय-वेशिक भी कभी-कभी छप्त रहते हैं, जैसे, ताँवा खदान से निकलता है; इसका रंग लाल होता है। मेरे भक्तों पर भीड़ पड़ी है; इस समय चलकर उनकी चिता मेटा चाहिये।

६५४-- अपूर्ण अध्याहार नीचे लिखे स्थानां में होता है--

- ( श्र ) एक वाक्य में कर्त्ता का इल्तेख कर दृसरे वाक्य में बहुधा उसका अध्याहार कर देते हैं; जैसे, इस खोग रघुवंशी कल्या नहीं पालते, धीर ( ) कभी किसी के साखे-ससुरे नहीं कहलाते। श्राप श्रपने-अपने लड़कों की भेजें धीर ( ) व्यय श्रादि की अख चिन्ता न करें।
- (धा) यदि एक वाक्य मे सप्रत्यय कर्ताकारक धावे श्रीर दूसरे मे श्रप्रत्यय, ते। पिछते कर्ता का श्रध्याद्वार कर दिया जाता है; जैसे, मैं बहुत देश-देशतारों मे चूम चुका हूँ, पर ( ) ऐसी धावादी कर्दा नहीं देखी (विचित्र०); मैंने यह पद त्याग दिया और ( ) एक दूसरे स्थान मे जाकर धर्म-पंथों का श्रध्ययन करने लगा (सर०)।
- (इ) यदि धनेक विशेषणों का एक ही विशेष्य है। और उससे एकवचन का बेध हो, तो उसका एक ही बार उल्लेख होता है; जैसे, काली धीर नीली स्याही। गेल और सुंदर चेहरा।
- (ई) यदि एक ही किया का ग्रन्वय कई पहेश्यों के साथ हो तो उसका उल्लेख केवल एक ही बार होता है; जैसे, राजा, रानी

चौर राजकुमार राजधानी को लीट धाये; पेड़ में फल धीर फूल दिखाई देते हैं।

- (उ) धनेक मुख्य कियाओं की एक ही सहायक किया है। ते। उसका उपयोग केवल एक बार धंतिम किया के साथ होता है; जैसे, मित्रता हमारे धानंद की बढ़ाती धीर कष्ट की घटाती है; यहाँ मिट्टी के खिलीने बनाये धीर बेचे जाते हैं।
- (ऊ) समतासूचक वाक्यों में उपमानवाले वाक्य कं उद्देश्य की छोड़कर बहुधा धीर सब शब्दों का लोप कर देते हैं, जैसे, राजा ऐसे दीप्तमान हैं माने। सान का चढ़ा होरा। कोई-कोई जंतु तैरते फिरते हैं जैसे मछिलियाँ।
- (ऋ) जब पत्तांतर के संबंध में प्रश्न करने के लिए 'या' के साथ 'नहीं' का उपयोग करते हैं तब पहले वाक्य का लोप कर देते हैं; जैसे, तुम वहाँ जाध्योगे या नहीं ? उसने तुम्हें बुलाया था या नहीं?
- (ऋ) प्रश्नार्थक वाक्य के उत्तर में बहुधा वही एक शब्द रक्खा जाता है जिसके विषय में प्रश्न किया जाता है; जैसे, यह पुस्तक किसकी है? मेरी, क्या वह ख्राता है? हाँ, ख्राता है।
- (ए) प्रश्नवाचक ध्रव्यय ''क्या'' का बहुधा लोप हो जाता है; तब लेख में प्रश्न-चिह्न से धीर भाषण में स्वर के भटके से प्रश्न समक्षा जाता है; जैसे, तुम जाग्रोगे ? नौकर घर में है ?

६५५—हिंदी में शब्दों के समान बहुधा प्रत्ययों का भी ध्रध्या-हार हो जाता है, धीर ध्रन्यान्य प्रत्ययों की ध्रपेचा विभक्ति-प्रत्ययों का ध्रध्याहार कुछ ध्रधिक होता है।

(भ्र) यदि कई संज्ञाओं में एक ही विभक्ति का योग हो तो उसका उपयोग केवला भ्रंतिम शब्द के साथ होता है भ्रीर शेष शब्द साधारश ध्यवा विकृत रूप में धाते हैं; जैसे, इसके रंग, रूप धीर गुग्र में भेद हो चला (नागरी०)। वे फर्श, कुर्सी धीर कोचों पर डठते बैठते हैं (विद्या०)। गायों, भैंसें, बकरियों, भेड़ों धादि की नएल सुधारना (सर०)।

- (आ) कर्म, करण और अधिकरण कारकों के प्रत्ययों का बहुधा खोप द्वाता है; जैसे, पानी खाओ; यात्री वृक्ष के सहारे खड़ा हो गया। खड़का किस दिन धायगा ?
- (इ) सामान्य भविष्यत्-काल का प्रत्यय कंभी-कभी दो पास-पास धानेवाली क्रियाधों में से बहुधा पिछली किया ही में जोड़ा जाता है; जैसे, वहाँ हम लोग कुछ खाए-पिएँगे। क्या यहाँ कोई धाय-जायगा नहीं ?
- (ई) कर, वाला, मय, पूर्वक, धादि प्रत्ययां का भी कभी-कभी ध्रध्याद्दार द्दोता है; जैसे, देख धीर सुनकर, धाने धीर जानेवाले, जला ध्रथवा थलमय प्रदेश, भक्ति तथा प्रेम-पूर्वक।

# तेरहवाँ श्रघ्याय ।

#### पदक्रम ।

६५६ — रूपांतरशील भाषाओं मे पदक्रम पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि उनमें बहुधा शब्दों के रूपों ही से उनका अर्थ और संबंध सूचित हो जाता है। पर अल्पविकृत भाषाओं में पदक्रम का अधिक महत्त्व है। संस्कृत पहले प्रकार की और आँगरेजी दूसरे प्रकार की भाषा है। हिंदी-भाषा संस्कृत से निकली है; इसलिए इसमें पदक्रम का महत्त्व अँगरेजी के समान नहीं है। तो भी वह इसमें एक प्रकार से खाभाविक भीर निश्चित है। विशेष प्रसंग पर (वक्तृता भीर कविता में) वक्ता भीर लेखक की इच्छा के भनुसार पदकम में जो अंतर पड़ता है उसकी भालंकारिक पदकम कहते हैं। इसके विरुद्ध दूसरा पदकम साधारण किंवा व्याकरणीय पदकम कहलाता है।

धालंकारिक पदक्रम के नियम बनाना बहुत कठिन है धीर यह विषय व्याकरण से भिन्न भी है; इसलिए यहाँ केवल साधारण पद-क्रम के नियम लिखे जायँगे।

६५७—वाक्य मे पदकम का सबसे साधारण यह नियम है कि पहले कर्ता वा उद्देश्य, फिर कर्म वा पृत्ति धीर श्रंत में किया रखते हैं; जैसे, लड़का पुलाक पढ़ता है; सिपाही सूबेदार बनाया गया; मोहन चतुर जान पढ़ता है; हवा चली।

६४८ — द्विकर्मक कियाओं में गौरा कर्म पहले थीर सुख्य कर्म पीछे थाता है; जैसे, हमने ग्रापने मित्र की चिट्ठी भेजी; राजा ने सिपाही की सुबेदार बनाया।

६५६—इनकं सिवा दृसरे कारकों में ध्रानेवाने शब्द उन शब्दों के पूर्व ध्राते हैं जिनसे उनका संबंध रहता है; जैसे, मेरे मित्र की चिट्टी कई दिन में ध्राई; यह गाड़ी बंबई से कलकत्ते तक जाती है।

६६०—विशेषण संज्ञा के पहले श्रीर क्रियाविशेषण (वा क्रिया-विशेषण-वाक्यांश) बहुधा क्रिया के पहले श्राते हैं; जैसे, एक भेडिया किसी नदी में, ऊपर की तरफ पानी पी रहा था; राजा आज नगर में श्राये हैं।

६६१—भ्रवधारण के लिए उपर लिखे क्रम मे बहुत कुछ स्रंतर पड़ जाता है; जैसे—

( प्र ) कर्त्ता ग्रीर कर्म का स्थानांतर - लड़के के। मैंने नहीं देखा। घड़ी कोई उठा लेगया।

- (भा) संप्रदान का स्थानांतर—तुम यह चिट्ठो मंत्री के। देना। उसने भपना नाम मुक्तका नहीं बताया; ऐसा कहना तुमके। उचित नथा।
- (इ) किया का स्थानीतर—मैंने बुलाया एक की धीर स्नाये दस। तुम्हारा पुण्य है बहुत धीर पाप है थोड़ा। धिक्कार है ऐसे जीने की। कपड़ा है तो सस्ता, पर मोटा है।
- (ई) किया-विशेषण का स्थानांतर--- ख्राज सबेरे पानी गिरा; किसी समय दे। वटोडी साथ-साथ जाते थे, इत्यादि।

६६२—समानाधिकरण शब्द मुख्य शब्द के पाछे धाता है धौर पिछले शब्द मे विभक्ति का प्रयोग होता है; जैसे, कल्लू, तेरा भाई बाहर खड़ा है; भवानी सुनार की बुलाधो।

६६३—श्रवधारण के लिए भेदक श्रीर भेद्य के बीच मे संज्ञा-विशेषण श्रीर किया-विशेषण श्रा सकते हैं; जैसे, मैं तेरा क्यों कर भरोसा करूँ; विधाता का भी तुम पर कुछ बम न चलेगा।

(ध) यदि भेद्य कियार्थक संज्ञा हो तो उसके संबंधी शब्द दसके द्यार भेदक के बीच में धाते हैं; जैसे, राम का वन केर जाना स्थिर हुआ; धापका **इस प्रकार बात**ें बनाना ठीक नही।

६६४—संबंधवाचक धीर उसके अनुसंबंधी सर्वनाम के कर्मादि कारक बहुधा वाक्य के आदि में आते हैं; जैसे, उसके पास एक पुस्तक है जिसमें देवताओं के चित्र हैं; वह नौकर कहाँ है जिसे आपने मेरे पास भेजा था; जिससे आप घृषा करते हैं उस पर दूसरे लोग प्रेम करते हैं, इत्यादि।

६६५—प्रश्नवाचक किया-विशेषण धौर सर्वनाम श्रवधारण के लिए मुख्य किया धौर सहायक किया के बीच मे भी धा सकते हैं; जैसे, वृह जाता क्रब था ? हम वहाँ जा कैसे सकों ? ऐसा कहना क्यों चाहिये ? तू होता कीन है ? वह चाहता क्या है ?

- (भ) प्रश्नवाचक भव्यय 'क्या' बहुधा वाक्य के भादि में, और कभी-कभी बीच में भ्रथवा ग्रंत में भ्राता है; जैसे, क्या गाड़ी भागई? गाड़ी क्या भागई? गाड़ी भागई क्या?
- (धा) प्रश्नवाचक ध्रव्यय न वाक्य के धंत में धाता है; जैसे, ध्राप वहाँ चलेंगे ना? राजपुत्र ते कुशल से हैं न? भला, देखेंगे ना? (सत्य०)।

६६६—तो, भी, ही, भर, तक धीर मात्र वाक्य में उन्हीं शब्दों के पश्चात् छाते हैं जिन पर इनके कारण अवधारण होता है; और इनके स्थानांतर से वाक्य में धर्थांतर हो जाता है; जैसे, हम भी गाँव को जाते हैं; हम गाँव को भी जाते हैं; हम गाँव को जाते हैं।

( घ ) 'मात्र' को छोड़ दूसरे घन्यय मुख्य किया धीर सद्दा-यक किया के बीच में भी घा सकते हैं धीर 'मी' तथा 'ती' को छोड़ शेष घन्यय संज्ञा धीर विभक्ति के बीच में घा सकते हैं। 'ही' कर्त्वाचक कृदंत तथा सामान्य भविष्यत्-काल में प्रत्यय के पहले भी था जाता है; जैसे, हम वहाँ जाते भी हैं; लड़का घपने मित्र तक की बात नहीं मानता; ग्रव उन्हें बुलाना भर है; यह काम धाप ही नं ( घथवा थापने ही ) किया है; ऐसा ते। होवे-ही गा; हम वहाँ जाने ही वाले थे।

(भा) 'केवला' संबंधी शब्द के पूर्व में ही भाता है।

६६७—संबंध-वाचक क्रिया-विशेषण, जहाँ-तहाँ, जब-तब, जैसे-तैसे, भादि, बहुधा वाक्य कं भारंभ में भ्राते हैं, जैसे, जब में बोलूँ तब तुम तुरंत उठकर भागियो। जहाँ तेरे सींग समाएँ तहाँ जा।

६६८—निषंधवाचक अव्यय 'न', 'नहीं' और 'मत' बहुधा किया के पूर्व आते हैं; जैसे, मैं न जाऊँगा, वह नहीं गया, तुम सल जाओ।

- ( घ ) नहीं धौर मत किया के पोछे भी धाते हैं; जैसे, उसने धापको देखा नहीं। वह जाने का नहीं। उसे बुलाना मता।
- (आ) यदि किया संयुक्त हो अथवा संयुक्त काल में आवे तो ये अञ्चय मुख्य किया और सहायक किया के बोच में आते हैं; जैसे, मैं लिख नहीं सकता; वहां कोई किसी से बोलता नथा; तब तक तुम खा सत लेना।

६६- संबंधसूचक प्रव्यय जिस संक्षा से संबंध रखते हैं, उसके पीछे धाते हैं; पर मारे, बिना, सिवा, धादि कुछ प्रव्यय उसके पूर्व भी धाते हैं; जैसे, दरजी कपड़ों समेत तर हो गया; वह सारे चिंता के मरी जाती थी।

६७०—समुचयवोधक भ्रव्यय जिन शब्दों भ्रथवा वाक्यों की जोड़ते हैं उनके बीच में भाते हैं; जैसे, हम उन्हें सुख देंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बड़ा तप किया है। यह स्रीर उपप्रह सूर्य के भ्रास-पास घूमते हैं।

- ( अ ) यदि संयोजक समुच्चय-बोधक कई शब्दों या वाक्यों को जोड़ता हो। तो वह अंतिम शब्द वा वाक्य के पूर्व आता है; जैसे. हास में मुँह, गाल और आँखें फूली हुई जान पड़ती हैं (नागरी०); और-धीर पिचयों के बच्चे चपल होते, तुरंत दैं।ड़ने लगते और अपना भोजन भी आप खोज लेते हैं।
- (धा) संकेतवाचक समुचय-वेधक, 'यहि—तो', 'यद्यपि— तथापि' बहुधा वाक्य के धारंभ में धाते हैं; जैसे, जे। यह प्रसंग चलता, तो मैं भी सुनता; यदि ठंड न लगे, तो यह हवा बहुत दूर तक चली जाती है।

यद्यपि यह समुभत हैं। नीके। तद्पि होत परितेष न जी के।। ६७१—विसायादिक-वेधिक और संवेधिन-कारक वहुधा वाक्य के धारंभ में धाते हैं; जैसे, ऋरें ! यह क्या हुधा ? सिख ! तुम कहाँ थे ?

६७२—वाक्य किसी भी धर्य का हो ( ग्रं०—५०६ ), उसके शब्दों का कम हिंदी में प्रायः एक ही सा रहता है; जैसे—

- (१) विधानार्थक—राजा नगर में धाये।
- (२) निषेधवाचक—राजा नगर में नहीं द्याये।
- (३) धाङ्मार्थक--राजन्, नगर में धाइये।
- ( ४ ) प्रश्नार्थक--राजा नगर में धाये ?
- ( ५ ) विसायादिवोधक--राजा नगर में धाये !
- (६) इच्छाबोधक—राजा नगर में आवें।
- (७) संदेष्टसूचक-राजा नगर मे धाये हें।गं।
- ( ८ ) संकेतार्थक-राजा नगर मं आते तो अच्छा होता ।

[स्॰—बोल्ड बाल की भाषा में पदक्रम के संबंध में पूरी स्वतंत्रता पाई बाती हैं; जैसे, देखते हैं, श्रभी हम नुमको। दे चाहे जहाँ से सब दिख्या (सत्य॰)।]

# चौदहवाँ ऋष्याय ।

## पद-परिचय।

६७२---वाक्य का अर्थ पूर्णतया समभने के लिए व्याकरण-शास्त्र की सहायता अपेचित है; और यह सहायता वाक्य-गत शब्दों के रूप और उनका परस्पर संबंध जताने में पड़ती है। इस प्रक्रिया को पद-परिचय कहते हैं। यह (पद-परिचय) व्याकरण-संबंधी ज्ञान की परीचा श्रीर उस विद्या के सिद्धांतीं का व्याव-हारिक उपयोग है।

६७४---प्रत्येक शब्द-भेद की व्याख्या में जा-जा वर्णन धावश्यक है वह नीचे लिखा जाता है---

- (१) संज्ञा--प्रकार, लिग, वचन, कारक, संबंध।
- (२) सर्वनाम---प्रकार, प्रतिनिद्वित संज्ञा, खिग, वचन,कारक, संबंध।
- (३) विशेषग्र—प्रकार, विशेष्य, लिंग, वचन, विकार (द्वी तो), श्रम्य संबंध।
- (४) क्रिया—प्रकार, वाच्य, धर्थ, कास्त्र, पुरुष, लिंग, वचन, प्रयोग।
  - ( ५) क्रियाविशेषस-प्रकार, विशेष्य, विकार ( हो ते। )।
- (६) समुचय-वेधक—प्रकार, प्रन्वित शब्द, वाक्यांश प्रथवा वाक्य।
  - (७) सम्बन्ध-सूचक-प्रकार, विकार (हो तो), संबंध।
  - ( ८ ) विस्मयादि-बोधक-प्रकार, संबंध ( हो तो )।

सनद्वाद् जहाज़ी की दूसरी याञ्चा का वर्णन। सनद्वाद् विशेष्य। जहाज़ी विशेषण। विशेष्य विशेषण मिलकर संबंध। की संबंध का चिह्न। दूसरी विशेषण। बान्ना विशेष्य। विशेष्य विशेषण मिलकर संबंधवान्। संबंध-संबंधवान् मिलकर संबंध। का संबंध का चिह्न। वर्णन संबंधवान्। संबंध-संबंधवान् वान् मिलकर कर्ता। होता है क्रिया गुप्त।

इस पद्धति में एक बड़ा दोष यह है कि इसमें शब्दों के रूपों का ठीक-ठीक वर्षान नहीं होता।

<sup>\*</sup> कोई-कोई इसे पद-निर्देश और कोई-कोई व्याख्या कहते हैं। राजा शिवप्रसाद ने इसका नाम अन्वय लिखा है, और इसका वर्णन फारसी पद्धि पर किया है जिसका उदाहरण यहाँ दिया जाता है—

[स्० शक्तों का प्रकार बताते समय उनके व्युत्पत्ति-संबंधी भेद-स्व, बोगिक और योगस्त्र-भी बताना आवश्यक है।]

६७४—- ग्रब पद-परिचय के कई एक उदाहरण दिये जाते हैं। पहले सरक्ष वाक्य-रचना के ग्रीर फिर जटिल वाक्य-रचना के शब्दों की व्याख्या लिखी जायगी।

#### (क) सहज बाक्य-रचना के शब्द।

(१) वाक्य-वाह! क्या ही ग्रानन्द का समय है!

वाह- रूढ़ विस्मयादिबोधक धन्यय, धाश्चर्यबोधक ।

क्याही-यौगिक विशेषण, प्रवधारण-बोधक, प्रकारवाचक, सार्वनामिक, विशेष्य 'ध्रानंद', ध्रविकारी शब्द ।

**ग्रानंद का**—यौगिक संज्ञा, भाववाचक, पुँक्षिंग, एकवचन, संबंध-कारक, संबंधी शब्द 'समय'।

समय--रूढ़ संज्ञा, भावबाचक, पुँक्षिंग, एकवचन, प्रधान कत्तीकारक, 'हैं' क्रिया से अन्वित।

है—मृत श्रकर्मक किया, स्थितिवेधिक, कर्तृवाच्य, निश्चयार्थ, सामान्य वर्त्तमान-काल, श्रन्यपुरुष, पुँद्धिंग, एकवचन, 'समय' कर्त्ता-कारक से श्रन्वित, कर्त्तीर प्रयोग।

(२) वाक्य--जो ध्रपने वचन की नहीं पालता वह विश्वास के योग्य नहीं है।

जा-रूढ़ सर्वनाम, संबंधवाचक 'मनुष्य' संज्ञा की श्रोर संकेत करता है, श्रन्यपुरुष, पुँछिंग, एकवचन, प्रधान कर्ताकारक, 'पालता' किया का।

स्मपने—रूट सर्वनाम, निजवाचक, 'जो। सर्वनाम की स्रोर संकेत करता है, धन्यपुरुष, पुँछिंग, एकवचन, संबंध-कारक, संबंधी शब्द 'वचन की।, विभक्ति-युक्त विशेष्य के कारण विश्वत रूप।

वचन को-यौगिक संज्ञा, भाववाचक, पुँछिग, एकवचन, सप्रत्यय कर्मकारक; 'पालता' सकर्मक क्रिया से श्रिधकृत।

नहीं--थौगिक क्रिया-विशेषण, निषेधवाचक, विशेष्य 'पालता' क्रिया।

पालता—मूल किया, सकर्मक, कर्तृ वाच्य, निश्चयार्थ, सामान्य वर्त्त मान-काल, भ्रन्यपुरुष, पुँछिग, एकवचन, जो कर्त्ता से भ्रन्वित, 'वचन को' कर्म पर भ्रधिकार। कर्त्त रिप्रयोग। (नहीं के योग से ''है" सहायक किया का लोप, अं०—६५३—ए)।

बह--रूढ़ सर्वनाम, निश्चयवाचक, 'जो' सर्वनाम की धोर संकंत करता है, ध्रन्यपुरुष, पुँक्षिंग, एकवचन, प्रधान कर्त्ताकारक 'है' किया का !

विश्वास के—यौगिक संज्ञा, भाववाचक, पुश्चिग, एकवचन, संबंध-कारक, संबंधो शब्द 'योग्य'। इस विशेषण के योग से विकृत रूप।

योग्य-यौगिक विशेषण्, गुणवाचक, विशेष्य 'वह', पुँक्षिंग, एकवचन, विशेष-विशेषण्। इसका प्रयोग संबंधसूवक के समान हुआ है। (ग्रं०---२३-६)।

नहीं --यौग्किकिया-विशेषण, निषेधवाचक, विशेष्य "है"।

है — मृत्त अपूर्ण निक्रया, स्थितिबोधक, अकर्मक, कर्त्र वाच्य, निश्च-यार्थ, सामान्य वर्तमान-काल, अन्यपुरुष, पुँ लिंखग, एकवचन, 'वह' कर्त्ता से अन्वित । कर्त्त रि-प्रयोग । (३) वाक्य-यहाँ उन्होंने भपने खोषे हुए राज्य की फेर लिया और फिर दमयंती की बेटा-बेटी समेत पास बुखाकर बहुत काल तक सुख-चैन से रहे।

यहाँ — यौगिक क्रिया-विशेषण, स्थान-वाचक, विशेष्य 'फोर लिया'।

उन्होंने — रूढ़ सर्वनाम, निश्चय-वाचक, ल्रुप्त 'नला' संज्ञा की भोर संकेत करता है, भ्रन्यपुरुष, पुँक्षिग, भादरार्थ बहुवचन, भ्रप्रधान कर्त्ताकारक, 'फेर लिया' किया का।

ऋपने — रूढ़ सर्वनाम, निजवाचक, 'बन्होंने' सर्वनाम की श्रोर संकेत करता है, श्रन्यपुरुष, पुँ लिखग, एकवचन, संबंध-कारक, संबंधी शब्द 'राज्य को'। विभक्ति-युक्त विशेष्य के कारण विकृत रूप।

खाये हुए--मूल सकर्मक, भूतकालिक छदंत विशेषण (कर्म-वाचक), विशेष्य 'राज्य की', पुँ ल्लिंग, एकवचन। विभक्ति-युक्त विशेष्य के कारण विकृत रूप।

राज्य का -- यौगिक संज्ञा, जातिवाचक, पुँ ल्लिग, एकवचन, सप्रत्य कर्मकारक, 'फेर लिया' मकर्मक किया से प्रधिकृत।

फेर लिया — संयुक्त सकर्मक क्रिया, भवधारण-बाधक, कर्नु-वाच्य, निश्चयार्थ, सामान्य भूतकाल, भ्रन्यपुरुष, पुँक्षिग, एकवचन, इसका कर्त्ता 'वन्होंने'। कर्म 'राज्य की'। भावेप्रयाग।

द्भीर — रूढ़ संयोजक समुचय-बोधक, भ्रव्यय, दो वार्क्या की मिलाता है—

- (१) यहाँ उन्हें।ने.....फर लिया।
- (२) फिर इमर्यंती की.....रहे।

फिर—रूढ़ कियाविशेषण धन्यय, कास्तवाचक, 'रहे' किया की विशेषता बतस्नाता है। दमयंती का - रूढ़ व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एकवचन, सप्रत्यय कर्म-कारक, 'बुलाकर' पूर्वकालिक छद त से स्रिधिछत ।

बेटा-बेटी — द्वंद्व-समास, जातिवाचक संज्ञा, पुँक्षिग, बहुवचन, ध्यविकृत रूप, 'समेत' संवंधसुचक ध्रव्यय से संबंध। (ध्रं०— २३२—ख)।

समेत—यौगिक संबंधसूचक भ्रव्यय, 'बेटा-बेटी' संज्ञा के भिविक्ठतरूप के भ्रागे भ्राकर 'बुलाकर' पूर्वकालिक कुद'त से उसका संबंध मिलाता है।

पास — रूढ़ कियाविशेषण अव्यय, स्थान-वाचक, 'बुलाकर' पूर्वकालिक कृदंत की विशेषता बतलाता है।

खुलाकर — यौगिक सकर्भक पूर्वकालिक छदंत, कर्णवाच्य, 'दमयंती कां' कर्म पर ध्रिधकार, मुख्य किया 'रहे' की विशेषता बताता है।

बहुत-रूढ़ विशेषण, परिमाण-वाचक, विशेष्य 'काल,' पुल्लिग, एक-वचन ।

काल-रूढ़ संज्ञा, जातिवाचक, पुँछिंग, एकवचन, ध्रविकृतरूप, "तक" संबंधसूचक भ्रव्यय से संबंध।

तक- रूढ़ संबंधसूचक प्रव्यय, 'काल' संज्ञा के (प्रविकृत रूप के) प्रागे प्राकर 'रहे' किया से उसका संबंध मिलाता है।

् [सू०---''काल तक'' की व्याख्या एक-साथ भी हो सकती है। तब इसे किया-विशेषण-वाक्यांश अथवा (किसी-किसी के मतानुसार) अवधिवाचक अधिकरण-कारक कह सकते है।]

सुख-चैन से -- द्वंद्व-समास, भाववाचक संज्ञा, पुँछिग, एकवचन, करख-कारक, साहित्यार्थ, 'रहे' किया से संबंध।

रहे-मृत क्रिया, धकर्मक, कर्त्वाच्य, निश्चयार्थ, सामान्य भूतकाल, धन्यपुरुष, पुँद्धिंग, धाइरार्थ बहुवचन, इसका कर्ता 'वे' ( लुप्त ), कर्त्तरिप्रयोग।

#### (ख) कठिन वाक्य-रचना के शब्द।

[ सू०---इन शब्दों के उदाहरणों में प्रत्येक शब्द का पद-परिचय न देकर केवळ मुख्य-मुख्य शब्दों की व्याख्या दी जायगी। किसी-किसी शब्द की व्याख्या में केवळ मुख्य बातें ही कही जावेंगी।]

### (१) सिंह दिन के। सोवा है।

दिन के। — धिकरण के धर्थ में सप्रत्यय कर्मकारक। (दिन को = दिन में। ग्रं०-५२५)

## (२) मुभे वहाँ जाना था।

मुक्ते—कढ़ पुरुषवाचक सर्वनाम, वक्ता के नाम की श्रीर संकेत करता है, उत्तमपुरुष, उभयितग, एकवचन, कर्त्ता के श्रर्थ में संप्रदान-कारक, 'जाना था' किया से संबंध।

जाना या—संयुक्त किया, भ्रावश्यकताबेधक, भ्रक्तमंक, कर्त्र-वाच्य, निश्चयार्थ, सामान्य मृतकाल, भ्रन्यपुरुष, पुँद्धिंग, एकवचन, कर्त्ता 'सुभेने', भावेप्रयोग।

[सू०-किसी-किसी का मत है कि इस प्रकार के वाक्यों में क्रिपार्थक संज्ञा 'जाना' कर्ता है और उसका अन्वय इक्हरी क्रिया ''या'' से है। इस मत के अनुसार प्रस्तुत वाक्य का यह अर्थ होगा कि मेरा वहां जाने का व्यव-हार था जो अब नहीं है। इस अर्थ-भेद के कारण ''जाना था'' के। संयुक्त क्रिया ही मानना ठीक है।

(३) संवत् १८५७ वि० में बड़ा धकाल पड़ा था। संवतु—धिकरण-कारक।

१८५७ — कर्मधारय-समास, क्रम-संख्यावाचक विशेषण, विशेष्य 'संवत्', पुँल्लिंग, एकवचन ।

वि० (विक्रमी)—यौगिक विशेषण, गुणवाचक, विशेष्य 'संवत्', पुँक्षिग, एकवचन।

#### (४) किसी की निंदा न करनी चाहिये।

करनी चाहिये—संयुक्त किया, कर्तां व्यवीधक, सकर्मक, कर्त्यं वाच्य, निश्चयार्थ, संभाव्य भविष्यत्-काल, ( धर्थ सामान्य वर्त्तमान), धन्यपुरुष, पुल्लिंग, एकवचन, कर्त्ता 'मनुष्य को।'(ल्रुप्त), कर्म निदा, कर्मणिप्रयोग।

( ४ ) उस समय एक बड़ी भयानक धाँधी धाई।

उस-सार्वनामिक निश्चयवाचक विशेषण, विशेष्य समय, पुँक्लिंग, एकवचन, विशेष्य विकृत कारक में होने के कारण विशे-षण का विकृत रूप।

समय— श्रिषकरण कारक, विभक्ति लुप्त है (ग्रं०—५५५)।
बिड़ी-परिमाणवाचक कियाविशेषण, विशेष्य 'भयानक' विशेषण। मूल में श्राकारांत विशेषण होने के कारण विकृत रूप।
(स्त्रीलिंग)।

- (६) यह लड़का गानेवाला है।
- (क) गानेबाला—यौगिक कर्त्वाचक कृदंत, सकर्मक, संज्ञा, जातिवाचक, कर्त्ता-कारक, 'लड़का' संज्ञा का समानाध-करण, 'है' किया की पूर्ति।
- ( ख ) गानेवाला—भविष्यत्काल-वाचक सकर्मक छदंत, विशेषण, विशेष्य 'लड़का', विधेय-विशेषण, पुँक्षिंग, एकवचन । यह पदपरिचय म्रर्थांतर में हैं।
  - ( ७ ) रानी ने सहितियों की बुलाया।
    बुलाया—कर्त्र वाच्य, भावेप्रयोग।
    ( ८ ) दुर्गभ के सारे यहां कैसे बैठा जायगा।

मारे—यौगिक संबंधसूचक घट्यय, 'दुर्गेष' संज्ञा के संबंध-कारक के साथ धाकर उसका संबंध 'बैठा जायगा' क्रिया से मिलाता है। (यह शब्द 'मारा' भूतकालिक छहते का विश्वत रूप है।)

बैठा जायगा—मकर्मक किया, भाववाच्य, निश्चयार्थ, सामान्य भविष्यत्-काल, धन्यपुरुष, पुँक्षिग, एकवचन, इसका उद्देश्य (बैठना) किया के ध्रर्थ में सम्मिलित है, भावेप्रयोग।

( ६) गणित सीखा हुआ आदमी न्यापार में सफत होता है।

गणित-- ग्रायय कर्मकारक, 'सीखा हुआ। सकर्मक भूतकालिक कृद त विशेषण का कर्म।

सीखा हुन्ना—इसका प्रयोग यहाँ कर् वाचक है, 'विशेष्य' 'भादमी'।

**आदमी**-शीगिक संज्ञा।

(१०) कहनेवाले की क्या कहे कोई।

क्या—प्रश्नवाचक सर्वनाम, 'नाम' लुप्त संज्ञा की ग्रोर संकेत करता है, ग्रन्यपुरुष, पुँल्लिंग, एकवचन, कर्म कारक, 'कहें' द्विकर्मक क्रिया की कर्म-पूर्ति।

कहें — किया द्विकर्मक, कर्णवाच्य, संभावनार्थ, संभाव्य भवि-व्यत्-काल, धन्यपुरुष, उभयिलग, एकवचन, कर्त्ता 'कोई' से धन्वित, मुख्यकर्म 'कद्दनेवाले को' धीर कर्म-पूर्त्ति 'क्या' पर ध्रिष-कार। कर्त्तरिययोग।

(११) गाड़ी में माल लादा जा रहा है।

माल-कर्त्ता-कारक, 'लादा जाता है' किया का कर्म; उद्देश्य दोकर थाया है। लादा जा रहा है — अवधारण-बोधक संयुक्त किया, सकर्मक, कर्मबाच्य, निश्चयार्थ, अपूर्ण वर्त्त मानकाल, अन्यपुरुष, पुँल्लिंग, एक-वचन, 'माल' अप्रत्यय कर्म ( डरेश्य ) से अन्वित, कर्ता लुप्त । कर्मण-प्रयोग ।

(१२) फिर उन्हें एक बहुमूल्य चादर पर लिटाया जाता । उन्हें —कर्म-कारक, 'लिटाया जाता' क्रिया का मप्रत्यय कर्म, उद्देश्य होकर भ्राया है।

लिटाया जाता—किया, सकर्मक, कर्मवाच्य, निश्चयार्थ, श्रपूर्ण भूतकाल, सद्दकारी क्रिया 'था' का लोप, श्रन्यपुरुष, पुँलिंतग, एकतचन, 'उन्हें' सप्रत्यय कर्म-उद्देश्य, कर्त्ती ल्रप्त। भावेप्रयोग।

(१३) ख्राठ बजकर दस मिनट हुए हैं।

न्नाठ—जातिवाचक संज्ञा, पुँल्लिंग, बहुवचन, कर्त्ताकारक, 'बजकर' पूर्वकालिक कुदंत का स्वतंत्र कर्त्ता। यहाँ 'ब्राठ' संख्या-वाचक विशेषण संज्ञा की नाई ब्राया है।

बजाकर—भक्षमिक, पूर्वकालिक छदंत श्रव्यय, कर्वाच्य, इसका स्वतंत्र कर्ता 'भ्राठ', यह मुख्य किया 'हुए हैं' की विशेषता बताता है।

(१४) यह सुनतेही मा बाप कुँग्रर के पास देखे प्राये। सुनतेही — यौगिक तात्कालिक कृदंत, सकर्मक, कर्त्वाच्य, 'यह' कर्म पर ध्रधिकार, 'ध्राये' मुख्य क्रिया की विशेषता बतलाता है।

दी छे-प्रकर्मक भूतकालिक क्रदंत विशेषण, विशेषण 'मा-आप', पुँद्धिग, बहुवचन।

#### (१५) गिनते-गिनते नौ महीने पूरे हुए।

गिनते-गिनते—पुनस्क धपूर्ण कियाद्योतक ऋदंत, धन्यय, कर्तृवाच्य (धर्य कर्मवाच्य ), उद्देश्य 'महीने', कर्ता छुप्त; 'हुए' क्रिया की विशेषता बतलाता है। (१६) मुक्तको हुँ बते देख सब-काई हुँ स पड़े। ह सते-प्रकर्मक वर्त्तमानकालिक कृदंत विशेषण, विशेष्य

'मुक्तका', विभक्ति-युक्त विशेष्य के कारण प्रविकारी रूप।

सब-केर्ड-संयुक्त अनिश्चयवाचक सर्वनाम, "लोग" (लुप्त) संज्ञा की होर संकेत करता है। झन्यपुरुष, पुँक्षिम, बहुवचन, कर्त्ती-कारक 'हँस पड़े' किया का।

ह स-पड़े-स युक्त धकर्मक किया, धचानकता-बेधक, सामान्य भूतकाल, कर्त्तरि-प्रयोग ।

(१७) शिष्य की चाहिये कि गुरु की सेवा करे।

चाहिये-किया सकर्मक, कर्त्वाच्य, निश्चयार्थ, संभाव्य-भविष्यत्काल ( प्रथ सामान्य वर्तमान-काल ), प्रन्यपुरुष, पुँलिंखग, एकवचन, कर्चा 'शिष्य को', कर्म दूसरा वाक्य 'गुरु ..... करे।' भावेप्रयोग । "चाहिये" ध्विकारी किया है।

(१८) किसान भी श्रशर्फियां की गठरी ले चलता हुआ।

भी-- मनधारण-बेधक ध्रव्यय, 'किसान' संज्ञा के निषय में अधिकता सूचित करता है। (यह क्रिया-विशेषण भी माना जा सकता है; क्योंकि यह 'चलता हुआ। के विषय में भी अधिकता सचित करता है।)

िस् - --कोई-कोई इसे संयोजक समुखय-वोधक अव्यय समक्रकर ऐसा मानते हैं कि यह पहले कहे हुए किसी शब्द की प्रस्तुत वाक्य के निर्दिष्ट शब्द से मिलाता है। इस मत के अनुसार 'भी' 'किसान' संज्ञा की पहले कही हुई किसी संज्ञा से मिळाता है। ]

चलता-वत्तभानकालिक कृदंत विशेषण, विशेष्य किसान। "चलता हुआ" की निश्चयवाचक संयुक्त किया भी मान सकते हैं।" ( ग्रं०--४०७--- ह )।

(१६) जो न होत जग जनम भरत की। सक्क धरम-धुर धरिय धर्त के।।। जी-संकेतवाचक समुच्यय-बोधक धन्यय, दो वाक्यों की जीड़ता है-जी "" भरत की धीर सकता" "धरत की।

हैात-स्थितिवाचक श्रक्रमेक क्रिया, कर्त्रवाच्य, संकेतार्थ, सामान्य संकेतार्थ-काल, श्रन्यपुरुष, पुँल्लिंग, एकवचन, कर्त्ता 'अनम', कर्त्ता रिप्रयोग।

का (=का)—संबंध-कारक की विभक्ति।

धरत-सकर्मक किया, कर्तृवाच्य, सामान्य संकेतार्थ-काल, कर्त्ता 'कांग, कर्म 'धर्म-धुरंग, कर्त्ता रिप्रयोग।

का-प्रश्नवाचक सर्वनाम, कत्तीकारक।

(२०) उन्होंने चट मुक्तको मेज पर खड़ा कर दिया।

चट--कालवाचक क्रिया-विशेषण ध्रव्यय, 'कर दिया' क्रिया की विशेषता बतलाता है।

खड़ा—विधेय-विशेषण, विशेष्य "मुक्तको", "कर दिया" प्रपूर्ण सकर्मक क्रिया की पूर्ति।

(२१) मेरे रामका तो सब साफ मालूम होता था।

मेरे राम की ( = मुक्तको )—संयुक्त पुरुषवाचक सर्वनाम, इत्तमपुरुष, संप्रदान-कारक, 'होता था' किया से संबंध।

ती-धवधारणवीधक धव्यय, 'मेरे राम को' सर्वनाम के धर्थ में निश्चय जनाता है।

साफ-किया-विशेषण, रीतिवाचक, 'होता या' किया की विशेषता बतलाता है।

(२२) धन, धरती, सब का सब हाथ से निकल गया।

सब का सब — सार्वनामिक वाक्यांश, 'धन, धरती' संज्ञाचों की द्यार संकेत करता है, कत्ती-कारक, 'निकल गया' क्रिया से धन्वित।

(२३) जी स्नपने से बहुत बड़े हैं, उनसे वमंड क्या !

भ्रापने से--निजवाधक सर्वनाम, 'मनुष्य' खुष्त संज्ञा की भार संकेत करता है, भपादान-कारक, 'हैं' किया से संबंध।

क्या--रीतिवाचक क्रिया-विशेषक्य, (ही सकता है) छुप्त क्रिया की विशेषता बताता है। क्या-कीसे।

( २४ ) क्या मनुष्य निरा पशु है ?

क्या-प्रश्नवाचक भ्रञ्यय, 'है' क्रिया की विशेषता बताता है। निरा-विशेषण, गुणवाचक, विशेष्य 'पशु' संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन।

(२५) मुक्ते भी पूरी धाशा थी कि कभी न कभी धवश्य खुटकारा होगा।

कभी न कभी-किया-विशेषण-वाक्यांश, कालवाचक।

(२६) यह अपमान भला किससे सहा जायगा ?

भला-विस्मयादिवेधक, अनुमोदन-सूचक ।

(२७) होनेवाली बात माना उसे पहले ही से मालूम हो गई थी।

माना—( मूल में क्रिया ) समुचयबीधक, समतासुचक, प्रस्तुत वाक्य की पहले वाक्य से मिलाता है।

पहले ही से-कियाविशेषण वाक्यांश, कालवाचक ।

मालूम-- 'बात' संज्ञा का विधेय-विशेषण।

( २८ ) **श्रवके तीन-बार** जयध्वित सुन पड़ी ।

म्यवके-कियाविशेषण ।

तीन-बार-कियाविशेषण-वाक्यांश।

[स्०-कोई-कोई 'तीन' श्रीर 'बार' शब्दों की श्रलग-श्रलग न्याख्या करते हैं। वे 'बार' के पश्चात् तक संबंधस्चक श्रव्यय का श्रध्याहार मान-कर 'बार' के संज्ञा लेखते हैं।]

सुन पड़ी संयुक्त सकर्मक क्रिया, धवधारम्बोधक, कर्तृवाच्य ( धर्थ कर्मवाच्य ), निश्चयार्थ, सामान्यभूत-काल, धन्यपुरुष, खी-लिग, एकवषन, षद्देश्य 'जयध्वनि', कर्त्तीरप्रयोग । (२६) यह छ: गज लंबा धीर कम से कम तीन गज मोटा था।

छ: गज-परिमाणवाचक विशेषण, विशेष्य 'यह'।

स्वि-- हः शब्द संख्यावायक विशेषण है और गज शब्द जातिवाचक संज्ञा है; परंतु दोनों मिळकर 'यह' सर्वनाम के द्वारा किसी संज्ञा का परिमाण स्वित करते हैं। 'छु गज' को परिमाणवायक क्रिया-विशेषण भी मान सकते हैं, क्योंकि वह एक प्रकार से 'छंबा' विशेषण की विशेषता बताता है। किसी-किसी के विचार से छु: और गज शब्दों की व्याख्या घळग-घळग होनी चाहिए। ऐसी धवस्था में गज शब्द को या तो संबंध-कारक में (=छु गज का छंबा) मानना पड़ेगा, या उसे 'यह' का समानाधिकरण स्वीकार करना होगा।

कम से कम-परिमाणवाचक क्रिया-विशेषण-वाक्यांश, विशेष्य 'तीन' ध्यवा 'तीन-गज'।

(३०) मैं भ्रभी उसे देखता हूँ न !

न-अवधारण-बोधक अन्यय (क्रिया-विशेषण), 'देखता हूँ' क्रिया के विषय में निश्चय सूचित करता है।

(३१) क्या घर में, क्या वन में, ईश्वर सब जगह है। क्या—क्या—संयोजक समुच्चय-बेाधक, 'घर में' भीर 'वन में' संबाधों को जोडता है।

# तीसरा भाग।

# वाक्य-विन्यास ।

दूसरा परिच्छेद ।

वाक्य-पृथक्करण्।

पहला श्रध्याय।

#### विषयारंभ।

६७६ — शक्य-पृथक्षरण शक्ते द्वारा शब्दों तथा वाक्यों का परस्पर संबंध जाना जाता है ग्रीर वाक्यार्थ के स्पष्टी करण में सहा-यता मिलती है।

[टी०-यद्यपि इस प्रक्रिया के सूक्ष्म तत्त्व संस्कृत भाषा में पाये जाते हैं भीत वहाँ से हिंदी के कुड़ व्याकरणों में लिये गये हैं, तथापि इसके विस्तृत विश्वेषन की उत्पन्ति श्रारेजी भाषा के व्याकरण से हैं, जिसमें यह निषय व्यायशास्त्र से लिया गया है श्रीर व्याकरण के साथ इसकी संगति मिळाई गई है।]

(क) वाक्य के साथ, रूप की दृष्टि से, जैसा व्याकरण का निकट संबंध है वैसा ही, धर्थ के विचार से, व्याय-शास्त्र का भी बना स'बंध है। व्याकरण का मुख्य विषय वाक्य है, पर व्यायशास्त्र का मुख्य विषय वाक्य नहीं, किंतु धनुमान है, जिसके पूर्व उसमें, धर्म की दृष्टि से, पदों ग्रीर वाक्यों का विचार किया जाता है। व्यायशास्त्र के धनुसार प्रत्येक बाक्य में तीन बाते होनी चाहियें—

क केर्द्-कोई इसे वाक्य-विश्लेषण कहते हैं।

दे। पद और एक विधान-चिद्व। दोनों पदें। को क्रमशः वह रेय और विधेय तथा विधान-चिह्न को संयोजक कहते हैं। वाक्य में जिसके विषय में विधान किया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं धीर उद्देश्य के विषय में जो विधान किया जाता है वह विधेय कहसाता है। वह रेय भीर विधेय में, परस्पर, जो संगति वा विसंगति होती है उसी के संबंध से वाक्य मे यथार्थ विधान किया जाता है धौर इस विधान को संयोजक शब्द से सुचित करते हैं। साधारण बोल-चाल मे वाक्यों के ये तीन अवयव बहुधा अलग-अलग अथवा स्पष्ट नहीं रहते: इसलिए भाषा के प्रचलित वाक्य की न्याय-शास्त्र में थोग्य स्त्रहप दिया जाता है, प्रर्थात् न्याय-शास्त्र के स्वीकृत वाक्य में उद्देश्य. विधेय धीर संयोजक स्पष्टता से रखे जाते हैं। उदा-हरण के लिए. "घोडा दीडा". इस साधारण बोलचाल के वाक्य की न्याय शास्त्र में ''घोडा दौडनेवाला था" कहेंगे। व्याकरण में इस प्रकार का रूपांतर संभव नहीं है. क्यों कि उसमें कर्ता, कर्म, क्रिया, आदि का निश्चय अधिकांश में शब्दों के रूपें की संगति पर ध्यवलंबित है। न्यायशास्त्र में उद्देश्य श्रीर विधेय की संगति पर कोवल अर्थ की दृष्टि से ध्यान दिया जाता है; इसलिए व्याकरण के वाक्य को जैसा का तैसा रखकर, उसमें न्यायशास्त्र के उद्देश्य श्रीर विधेय का प्रयोग करते हैं। ज्याकरण श्रीर न्याय-शास्त्र के इसी मेल का नाम वाक्य-पृथक्करण है। वाक्य-पृथक्करण में केवल ज्याकरण की दृष्टि से विचार नहीं कर सकते. ग्रीर न केवल न्याय-शास्त्र की ही दृष्टि से, किंतु दोनों के मेल पर दृष्टि रखनी पडती है।

साधारण बोल्लचाल के वाक्य में न्याय-शास्त्र का संयोजक शब्द बहुषा मिला हुचा रहता है, धौर व्याकरण में उसे धलग बताने की धावश्यकता नहीं होती; इसलिए वाक्य-पृषक्षरण की दृष्टि से वाक्य के केवल हो ही मुख्य भाग माने जाते हैं—उदेश्य और विधेय! ज्याकरण में कर्म की विधेय से भिन्न मानते हैं, परंतु न्यायशास में वह विधेय के अंतर्गत ही माना जाता है। यहाँ यह कह देना आवश्यक जान पड़ता है कि उद्देश्य और कर्का तथा विधेय और किया समानार्थक शब्द नहीं हैं; यद्यपि ज्याकरण के कर्का और किया वहुधा न्यायशास्त्र के कमशः उद्देश्य और विधेय होते हैं।

# दूसरा श्रम्याय । वाक्य श्रीर वाक्यों में भेद ।

६७७—एक विचार पूर्णता से प्रगट करनेवाले शब्द-समृह की वाक्य कहते हैं। (ग्रं०— प्रस्मात्र)।

६७८—वाक्य के मुख्य देा धवयव होते हैं—(१) उद्देश्य धीर (२) विधंय।

- (भ) जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सुचित करनेवाले शब्दों को उद्देश्य कहते हैं; जैसे, भारमा भमर है, घोड़ा दै। इरहा है, राम ने रावण का मारा, इन वाक्यों में भारमा, घोड़ा, भीर राम ने उद्देश्य हैं, क्योंकि इनके विषय में कुछ कहा गया है भर्षात् विधान किया गया है।
- (प्रा) उद्देश्य के विषय में जो विधान किया जाता है उसे सृचित करनेवाले शब्दों की विधेय कहते हैं; जैसे ऊपर लिखे वाक्यों में प्रात्मा, घोड़ा, राम ने, इन उद्देश्यों के विषय में कमशः प्रमर है, दौड़ रहा है, रावण की मारा, ये विधान किये गये हैं; इसलिए इन्हें विधेय कहते हैं।

६७६ - उद्देश्य धीर विधेय प्रत्येक वाक्य में बहुधा स्पष्ट रहते हैं: परंतु भाववाच्य में उद्देश्य प्रायः क्रिया ही में सम्मिखित रहता है; जैसे मुक्तसे चला नहीं जाता, लड़के से बोलते नहीं बनता। इन बाक्यों में क्रमशः चलना और बोलना चद्देश्य क्रिया ही के सर्व में मिले हुए हैं।

६८०—रचना के धनुसार वाक्य तीन प्रकार के होते हैं— (१) साधारण (२) मिश्र धीर (३) संयुक्त ।

- (क) जिस वाक्य में एक उद्देश्य थीर एक विधेय रहता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं; जैसे, धाज बहुत पानी गिरा। विजली चमकती है।
- (ख) जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य धीर मुख्य विधेय के सिवा एक वा अधिक समापिका कियाएँ रहती हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं; जैसे, वह कौनसा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो। जब खड़का पाँच वरस का हुआ तब पिता ने उसे मदरसे की भेजा। वैदिक लीग कितना भी धच्छा लिखें, तो भी उनके अचर धच्छे नहीं बनते।

मिश्र वाक्य के मुख्य उद्देश्य धीर मुख्य विधेय से जी वाक्य बनता है उसे मुख्य उपवाक्य कहते हैं धीर दूसरे वाक्यों की स्नाश्चित उप-वाक्य कहते हैं। झाश्रित उपवाक्य खर्य सार्थक नहीं होते, पर मुख्य वाक्य के साथ झाने से उनका झर्थ निकलता है। उपर के वाक्यों में 'वह कीनसा मनुष्य है', 'तब पिता ने उसे मदरसे की भेजा,' 'तीभी उनके झचर झच्छे नहीं बनते', ये मुख्य उपवाक्य हैं धीर शेष उपवाक्य इनके झाश्रित होने के कारण झाश्रित उपवाक्य हैं।

(ग) जिस वाक्य में साधारण ध्रथवा मिश्र वाक्यों का मेल रहता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य के मुख्य वाक्यों को समानाधिकरण ध्यवाक्य कहते हैं, क्योंकि वे एक दूसरे के ध्यात्रित नहीं रहते। चदा०—संपूर्ण प्रजा भव ग्रांतिपूर्वक एक दूसरे से व्यवहार करती है भीर जातिह व क्रमशः घटता जाता है। (दो साधारख वाक्य।)

सिंह में सुँघने की शक्ति नहीं होती; इसिखिए जब कोई शिकार उसकी दृष्टि के बाहर हो जाता है तब वह ध्यपनी जगह को खौट धाता है। (एक साधारण धीर एक मिश्र वाक्य।)

जब भाफ जमीन के पास इकही दिखाई देती है तब उसे कुहरा कहते हैं; ग्रीर जब वह हवा में कुछ ऊपर दीख पड़ती है, तब उसे मेघ वा बाहल कहते हैं। (हो मिश्र वाक्य।)

[स्०—मिश्र वाक्य में एक से श्रिषक श्राश्रित उपवाक्य एक-दूसरे के समानाधिकरण हो तो उन्हें श्राश्रित समानाधिकरण उपवाक्य कहते हैं। इसके विरुद्ध, संयुक्त वाक्य के समानाधिकरण उपवाक्य मुख्य समानाधिकरण उपवाक्य मुख्य समानाधिकरण उपवाक्य मुख्य समानाधिकरण उपवाक्य कहाते हैं।

#### तीसरा अध्याय ।

#### साधारण वाक्य।

६८२—साधारण वाक्य में एक संज्ञा उद्देश्य और एक किया विधेय होती है श्रीर इन्हें कमश: साधारण उद्देश्य श्रीर साधारण विधेय कहते हैं। उद्देश्य बहुधा कर्ताकारक में रहता है; पर कभी-कभी वह दूसरे कारकों में भी आता है। जैसे—

- (१) प्रधान कर्त्ता-कारक---ल क्का दौड़ता है। स्वी कपड़ा सीती है। बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे।
- (२) धप्रधान कर्ता-कारक—सैने जड़के की बुजाया। सिपाडी ने चेार की पकड़ा। हमने धभी नहाया है।
- (३) प्रप्रत्यय कर्मकारक (कर्मवाच्य मे )—चिट्ठी लिखी जायगी, दवाई बनाई गई है।
- (४) सप्रत्यय कर्म-कारक—नैकर के। वहाँ भेजा जायगा। यास्त्री जी के। सभापति बनाया गया। (ग्रं०—५२०—ङ)
- (५) करण-कारक (भाववाच्य मे, किसी किसी के मता-जुसार)—लड़के से चला नहीं जाता। सुभासे बोलते नहीं बनता। (अं०—६७६)।
- (६) संप्रदान-कारक-ग्रापिका ऐसान कहना चाहिये था। सुके वहाँ जाना था। काजी का यही हुक्स देते बना।

६८३—साधारण उद्देश्य मे संज्ञा श्रथवा संज्ञा के समान उपयोग में भानेवाले दूसर शब्द भाते हैं; जैसे,

- ( प्र ) संज्ञा—हवा चलती है; लड़का प्राया।
- (भा) सर्वनाम तुम पढ़ते थे, वे जावेंगे।
- (इ) विशेषण—विद्वान् सब जगह पूजा जाता है। मरता क्या नहीं करता।
- (ई) क्रिया-विशेषण (क्वचित् )—( जिनका ) भीतर बाहर एक सा हो (सत्य०)।
- ( इ ) वाक्यांश—वहाँ जाना भ्रस्छा नहीं है। भूठ बोलना पाप है। खेत का खेत सूख गया।

(क) संज्ञा के समान उपयोग में धानेवाला कोई भी शब्द— 'दी कुकर'' पूर्वकालिक छदंत है। ''क' व्यंजन है।

[स्०-एक बाक्य भी उद्देश्य हो सकता है; पर इस श्रवस्था में वह श्रकेला नहीं श्राता, किंतु मिश्र वाक्य का एक श्रवयव होकर श्राता है। (श्रं०--७०२)।]

६-४-वाक्य के साधारण उद्देश्य में विशेषणादि जोड़कर उसका विस्तार करते हैं। उद्देश्य की संज्ञा नीचे लिखे शब्दों के द्वारा बढ़ाई जा सकती है—

- (क) विशेषण—ग्राच्छा लड़का माता-पिता की आज्ञा मानता है। स्नार्खी धादमी हैजे से मर जाते हैं।
- (ख) संबंधकारक—दर्शकों की भीड़ बढ़ गई। भाजन की सब चीजें लाई गईं। इस द्वीप की खियाँ बड़ी चंचल होती हैं। जहाज पर के यात्रियों ने झानंद मनाया।
- (ग) समानाधिकरण शब्द—परमहंस कृष्णस्वामी काशी को गये। उनके पिता जयितंह यह बात नहीं चाहते थे।
- (घ) वाक्यांश—दिन का थका हुआ भादमी रात को खूब सोता है। आकाश मे फिरता हुआ चंद्रमा राहु से प्रसा जाता है। काम सीखा हुआ नौकर कठिनाई से मिलता है।
- [सू॰—(१) उह रेय का विस्तार कश्नेवाले शब्द स्वयं अपने गुग्यवाचक शब्दों के द्वारा बढ़ाये जा सकते हैं, जैसे, एक बहुत ही सुंदर छड़की कहीं जा रही थी। आपके बढ़े छड़के का नाम न्या है १ जहाज का सबसे अपर का हिस्सा पहले दिखाई देता है।
- (२) जपर किसे एक अथवा अनेक शब्दों से उद्देश का विस्तार हो सकता है; जैसे, तेजी के साथ दौड़ती हुई, छोटी छोटी, सुनहरी मझ- कियाँ साफ दिखाई पड़ती थीं। बोड़ों की टापों की, बढ़ती हुई आवाज दूर दूर तक फैळ रही थी। वाजिद-अली के समय का, ईंटों से बना हुआ, एक पक्का मकान अभी तक खड़ा है।]

इट्स — साधारण विधेय में केवल एक समापिका किया रहती है, धीर वह किसी भी वाच्य, धर्म, काज, पुरुष, लिंग, वचन धीर प्रयोग में धा सकती है। "क्रिया" शब्द में संयुक्त किया का भी समावेश होता है। च्हा०—

पानी गिरा। लड़का जाता है। पत्थर फेंका जायगा। धीरे-धीरे डजेला होने लगा।

(क) साधारणतः अकर्मक कियाएँ अपना अर्थ स्वयं प्रकट करती हैं; परंतु कोई-कोई अकर्मक कियाएँ ऐसी हैं कि उनका अर्थ पूरा करने के लिए उनके साथ कोई शब्द लगाने की आवश्यकता होती है। वे कियाएँ ये हैं—वनना, दिखना, निकलना, कह-लाना, ठहरना, पड़ना, रहना।

इनकी भ्रयं-पूर्ति के लिए संज्ञा, विशेषण भ्रयता कोई भीर गुणवाचक शब्द लगाया जाता है; जैसे, वह भादमी पागल है। उसका लड़का चोर निकला। नौकर मालिक वन गया। वह पुस्तक राम की थी।

- (ख) सकर्मक किया का सर्य कर्म के बिना पूरा नहीं होता श्रीर द्विकर्मक कियाओं में देा कर्म आते हैं; जैसे, पत्ती चोंसले बनाते हैं। वह आदमी सुफे बुलाता है। राजा ने ब्राह्मण को दान दिया। यहदत्त देवदत्त की ट्याकरण पढ़ाता है।
- (ग) करना, बनाना, समभना, पाना, रखना, आदि सक-र्मक क्रियाओं के कर्मवाच्य के रूप अपूर्ण है।ते हैं; जैसे, वह सिपाही सरदार बनाया गया। ऐसा आदमी चालाक समभा जाता है। उसका कहना भूठ पाया गया। उस सब्ह के का नाम शंकार रक्खा गया।
- (घ) जब अपूर्ण कियाएँ अपना अर्थ आपद्दी प्रगट करती हैं तब वे अकेली ही विधेय दोती हैं; जैसे, ईश्वर है। सबेरा हुआ। चंद्रमा दिखता है। मेरी घड़ी बनाई जायगी।

(क) ''होना'' किया के वर्षमानकाल के रूप कभी-कभी लुप्त रहते हैं; जैसे, मुक्ते इनसे क्या प्रयोजन (है)। वह धन धाने का नहीं (है)।

६८६—कर्म में बदेश्य के समान संज्ञा प्राथवा संज्ञा के समान उपयोग में ध्रानेवाला कोई दूसरा शब्द ध्राता है—

- (क) संज्ञा---माली **फूला** तोड़ता है। सीदागर ने घोड़े बेचे।
- (ख) सर्वनाम—वह भादमी मुभे बुलाता है। मैंने उसका नहीं देखा।
- (ग) विशेषण—दीनें के। मत सताश्रे। इसने डूबते के। बचाया।
- (घ) क्रिया-विशेषण (क्वचित्)—-वह स्राजकल कर रहा है।
- (ङ) वाक्यांश—वह खेत नापना सीखता है। मैं स्नाप का इस तरह बातें बनाना नहीं सुनूँगा। वकरियों ने खेत का खेत चर लिया।
- (च) संज्ञा के समान उपयोग मे भ्रानेवाला कोई भी शब्द— तुलसीहास ने रामायण में 'कि' नहीं लिखी।
- [सू०---मुख्य कर्म के स्थान में एक वाक्य भी आ सकता है; परंतु उसके कारण संपूर्ण वाक्य मिश्र हो जाता है। (श्रं०----७०२)।]
  - ६८७--गौग कर्म में भी ऊपर लिखे शब्द पाये जाते हैं; जैसे,
  - (क) संज्ञा-यज्ञदत्त देवदत्त की व्याकरण पढ़ाता है।
  - ( ख ) सर्वनाम--उसे यह कपड़ा पहिनाथोा।
- (ग) विशेषग्रा—वे भृखों को भोजन ग्रीर नंगी की वस्त्र देते हैं।

- (घ) किया-विशेषसा (क्विषित्)—यह बात आपने वहाँ (= उनको) तो नहीं बताई ?
- (ङ) वाक्यांश—आपके ऐसा कहने की मैं कुछ भी मान नहीं देता।
- (च) संज्ञा के समान उपयोग में धानेवाला कोई भी शब्द— उनकी 'हाँ' को मैं मान देता हूँ।

६८८—मुख्य कर्म धप्रत्यय कर्म-कारक मे रहता है धीर गै। या कर्म बहुधा संप्रदान-कारक मे ध्याता है; परंतु कहना, बोलना, पूछना, द्विकर्मक क्रियाधों का गै। या कर्म करण-कारक में ध्याता है। उदा०—तुम क्या चाहते हो ? मैंने उसे कहानी सुनाई। बाप स्मृष्ठके के गिनती सिखाता है। तुमसे यह किसने कहा ?

६८—कर्मधाच्य मे द्विकर्मक क्रियाओं का मुख्य कर्म उद्देश्य हो जाता है और वह कर्त्ताकारक में भाता है; परंतु गै। या कर्म ज्यों का त्यों बना रहता है; जैसे, ब्राह्मण के। दान दिया गया; सुक्र से वह बात पृछी जायगी।

६-६०-करना, बनाना, समझना, मानना, पाना, कहना, ठहराना आदि सकर्मक क्रियाओं के कर्ल-वाच्य मे कर्म के साथ एक और शब्द धाता है जिसे कर्म-पूर्त्ती कहते हैं; जैसे, ईश्वर राई की पर्यत करता है। मैंने मिट्टो को सोना बनाया।

कर्म-पूर्त्ति मे नीचे लिखे शब्द प्राते हैं-

- (क) संज्ञा-प्रहल्या ने गंगाधर का दीवान बनाया।
- (ख) विशेषण-मैंने उसे सावधान किया।
- (ग) म वंबकारक—वे मुभ्ते घर का समभते हैं।
- (घ) कृदंत भ्रव्यय—उन्होंने उसे चे।री करते हुए पकड़ा।

६-६१-- कुछ धकर्मक कियाओं के साथ उन्होंके धातु से बना हुआ कर्म आता है जिसे सजातीय कर्म कहते हैं; जैसे, वह प्राच्छी चाल चलता है। थोड़ा चिंह की बैठक बैठा। पापी कुत्ते की मीत मरेगा। इस कर्म में संज्ञा भाती है।

६६२--- उद्देश्य को समान पृत्ति ग्रीर कर्म का भी विस्तार होता है; परन्तु वाक्य-पृथक्षरण में उसे श्रालग वताने की शावश्यकता नहीं है। यहाँ कोवल मुख्य कर्म की बढ़ानेवाले शब्दों की सूची दी जाती है---

- (क) विशेषण—मैंने एक घड़ी मोल ली। वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है। तुम बुरी बातें छोड़ दे।।
- (ख) समानाधिकरण शब्द—आध सेर घो लाखे। मैं भपने मित्र गेरपाल को बुलाता हूँ।
- (ग) संबंध-कारक—उसने स्रापना द्वाय बढ़ाया। स्नाज का पाठ पढ़ लो। हाकिम ने गाँव के मुखिया को बुलाया।
- (घ) वाक्यांश--मेंने नटों का बाँस पर चढ़ना देखा। लोग हरिश्चंद्र की बनाई किताबे प्रेम से पढ़ते हैं।

[ सू०-- उद्देश्य के समान कर्म में भी भनेक गुणवाचक शब्द एक साथ लगाये जा सकते हे और ये गुणवाचक शब्द स्वयं अपने गुणवाचक शब्दों के द्वारा बढ़ाये जा सकते हैं।]

६-६३--- उद्देश्य की संज्ञा के समान, विधेय की किया, का भी विस्तार होता है। जिस प्रकार उद्देश्य के विस्तार से उद्देश्य के विषय में स्थिक बातें जानी जाती हैं, उसी प्रकार विधेय-विस्तार से विधेय के विषय में स्थिक ज्ञान प्राप्त होता है। उद्देश्य का विस्तार बहुचा विशेषण के द्वारा होता है; परन्तु विधेय किया-विशेषण स्थवा उसके समान उपयोग में स्थानेवाले शब्दों के द्वारा बढ़ाया जाता है।

६-४-विधेय का विस्तार नीचे लिखे शब्दों से होता है-

- (क) संज्ञा या संज्ञा-वाक्यांश—वह घर गया। सब दिन चले प्राहाई के। सः। सक समय वड़ा श्रकाल पड़ा। उसने कई वर्ष राज्य किया।
- ( ख ) क्रिया-विशेषण के समान चपयोग में भानेवाला विशेषण— वह अच्छा लिखता है। स्रो मधुर गाती है। मैं स्वस्थ बैठा हूँ।
- (ग) विशेष्य के परे प्रानेवाला विशेषण—स्त्रियाँ उदास बैठी थीं। उसका लड़का भला-चंगा खड़ा है। मैं चुपचाप चला गया। कुत्ता भींकता हुआ भागा। तुम मारे-मारे फिरोगे।
- (घ) पूर्ध तथा प्रपूर्ध कियाचोतक छदंत-कृता पूँछ हिलाते हुए प्राया। को बकते-बकते चली गई। लड़का बेठे-बेठे चकता गया। तुम्हारी लड़की खाता लिये जाती थी।
- ( क ) पूर्वकालिक छदंत—वह उठकर भागा। तुम दे। इकर चलते हो। वे नहाकर लैं।ट प्राये।
- (च) तत्कालबोधक ऋदंव— उसने छाते ही उपद्रव मचाया। स्रो गिरते ही मर गई। वह लेटते ही से। गया।

[ सू०-इन कुदंतों से बने हुए वाक्यांश भी उपयोग में भाते है। ]

- (छ) स्वतंत्र वाक्यांश—इससे यकावट दूर होकर, धन्छो नीद धाती है। तुम इतनी रात गये क्यों धाए? सूरज निकलते ही वे लोग भागं। दिन रहते यह काम हो आयगा। दे बजे गाड़ो धाती है। सुभे सारी रात तलफते बोती। उनका गये एक साल हो गया। लाश गड्ढा खाद-कर गाड़ दो गई।
- (ज) क्रिया-विशेषण वा क्रिया-विशेषण-वाक्यांश—गाड़ी जलदी चलती है। राजा आज धाये। वे मुक्तसे प्रेमपूर्वक बोले। चार कहीं न कहीं छिपा है। पुस्तक हायों-हाथ बिक गई। इसने जैसे-तैसे काम पूरा किया।

- (स्त) संबंध-स्वकात शब्द-चिड्या धे।त्ती समेत बड़ गई। वह भूख के नारे मर गया। मैं उनके यहाँ रहता हूँ। धँग-रेजों ने कर्म नाशा तक बसका पीछा किया। मरने के सिवा भीर क्या होगा ? यह काम तुम्हारी सहायता बिना न होगा।
- (घ) कर्ता, कर्म धौर संबंध-कारकों को छोड़ शेष कारक— मैंने चाकू से फल काटा। वह नहाने की गया है। वृक्ष से फल गिरा। मैं आपने किये पर पछताता हूँ।
- [स्०—(१) संबोधन-कारक बहुषा वाक्य से कोई संबंध नहीं रखता, इसि जियु वाक्य-पृथक्करण में उसका कोई स्थान नहीं है।
- (२) एक वास्य भी विधेय-वर्डंक हो सकता है; परंतु उसके योग से पूरा वास्य मिश्र हो जाता है (शं०-७०६)।
- ६-५५—एक से भ्रधिक विधेय-वर्द्ध क एक ही साथ उपयोग में भ्रा सकते हैं; जैसे, इसके बाद, उसने तुरन्त घर के स्वामी से कहकर, लड़के की पढ़ने के लिए, मदरसे की भेगा। मैं भ्रपना काम पूरा करके, बाहिर के कमरे में, अखबार पढ़ता हुआ बैठा था।

६-६ - प्रार्थ के भनुसार विधेय-त्रर्द्धक के नीचे लिखे भेद होते हैं -

#### (१) कालवाचक---

- ( घ ) निश्चित काल मैं कल भ्राया । क्या पैदा होते ही दूध पीने लगता है। स्नापके जाने के बाद नौकर भाषा । गांडो पाँच बजे जायगी।
- (इ) भ्रविध—वह दी महीने बीमार रहा। इम दिन-भर काम करते हैं। क्या तुम मेरे आने तक न ठहरोगे ? मेरे रहते यह काम हो जायगा।

- (उ) पीन:पुन्य-उसने बार-बार यह कहा। बर्क्स संदूक धना-धनाकर बेचता है। वे रात-रात-भर जागते हैं। पंडितजी कथा कहतं समय बीख-बीच में चुटकुखे सुनाते हैं। सिपाही बाड़ पर बाड़ की ड़ते हुए धागे बढ़े। काम करते-करते धनुभव हो जाता है।
  - (२) स्थानवाचक--
- ( भ्र ) स्थिति—पंजाब में हाथियां का वन नहीं है। उसके एक लड़का है। हिंदुस्थान के उत्तर में हिमालय पर्वत है। प्रयाग गंगा के किनारे बसा है।
- (इ) गति—(१) भारं भ-त्थान— त्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए। गंगा हिमालय से निकलती है। वह घे। डे पर से गिर पड़ा।
- (२) लय-स्थान--गाड़ी बंबई की गई। ग्रॅगरेजों ने कर्मनाशा तक उसका पीछा किया। घोड़ा जंगल की तरफ
  भागा। स्नागे चले बहुरि रघुराई।
  - (३) रीतिवाचक--
- (भ) शुद्ध रीति—मोटी लकड़ी बड़ा बीक अच्छी तरह सम्हालती है। लड़का मन से पढ़ता है। घोड़ा लॅगड़ाता हुआ भागा। सारी रात तलफते बोती।
- (इ) साधन (प्रथता कर्जू त्व) मंत्री के द्वारा राजा से भेंट हुई। सिपाड़ी ने तलवार से चीते की मारा। यह ताला किसी दूसरी कुंजी से नहीं खुलता। देवता राक्षसों से सताये गये। इस कलम से लिखते नहीं बनता।
- ( ज ) साहित्य—मेरा भाई एक कपड़े से गया। राजा यड़ी सेना लेकर चढ़ छ।या। मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। विना पानी के कीई जीवधारी नहीं जी सकता।

- (४) परिमाशवाचक---
- (प) निश्चय—मैं दस मील चला। धन से विद्या श्रेष्ठ है। यह लडका तुम्हारे बराबर काम नहीं कर सकता। वह स्त्री आठ-आठ आँसू रेग्ती है। सिर से पैर तक प्राइमी की खंबाई छ: फुट के लगभग होती है।
- (इ) भनिश्चय-वह बहुत करके बीमार है। कदाचित् मैं न जा सकूँगा।
- [सू०-- नहीं (न, मत) की विधेय-विस्तारक न मानकर साधारण विधेय का श्रंग मानना उचित है।]
  - (५) कार्यकारग्र-वाचक---
- (ग्र) हेतु वा कारण तुम्हारे प्राने से मेरा काम सफता होगा। धूप कड़ी होने के कारण वे पेड़ की छाया मे ठहर गये। वह मारे डर के कॉपने लगा।
- (इ) कार्य वा निमित्त—पीने के। पानी लाभ्रो। इम नाटक देखने की गयेथे। वह मेरे लिए एक किताब लाया। स्नापकी नमस्कार है।
- ( उ ) द्रव्य ( उपादान-कारण )—गाय के चमड़े के जूते बनाये जाते हैं। शक्कर से मिठाई बनती है।
- (ऋ) विरोध भलाई करते बुराई होती है। मेरे देखते भेड़िया बच्चे की उठा ले गया। तूफान ग्राने पर भी उसने ज्हाज चलाया। मेरे रहते किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं है।
- ६-६७--- पृत्रोंक्त विवेचन के प्रनुसार साधारण वाक्य के प्रवियव जिस क्रम से प्रदर्शित करना चाहिये, उसका विचार यहाँ किया जाता है---
  - (१) वाक्य का माधारण उद्देश्य लिखी।

#### ( YES ))

- (२) यदि उद्देश्य के कोई गुरावाचक शब्द हाँ ती उन्हें लिखी।
- (३) साधारण विधेय वताओ, और यदि विधेय में अपूर्ण क्रिया हो तो उसकी पृत्ति लिखो।
- (४) यदि विधेय'में सकर्मक किया हो तो चसका कर्म बताये। चौर यदि किया द्विकर्मक अववा अपूर्ण सकर्मक हो तो कमशः उसका गै। श कर्म वा पूर्ति भी लिखो।
- (५) विधेय-पूरक के गुणवाचक शब्दों को विधेय-पूरक के साथ ही लिखो।
  - (६) विधेय-वर्द्धक वताच्या ।

इस सूची से नीचे लिखे दे। कोष्ठक प्राप्त होते हैं-

(१)

| <b>उद्दे</b> श | य             |           |                | विधेय             |                |
|----------------|---------------|-----------|----------------|-------------------|----------------|
| साधारण उहेरय   | जहेश्य-बर्ड क | साधारण    | विधेय          | ।-पूरक<br>पूर्त्त | विधेय-विस्तारक |
| G14114 3014    |               | विधेय     | कर्म           | पूर्ति            | 1444-1460164   |
| į              |               |           |                |                   |                |
|                |               |           |                | !                 |                |
| 1              | l             | •         |                | •                 |                |
|                |               | ( २       | )              |                   |                |
|                | 4             |           |                |                   |                |
| ·<br>N         | ſ             | साधारग    | <b>स</b> हेश्य |                   | ••             |
| चक्र्य         | 1             | षद्श्य-वर | g <b>`</b> ¶   | •                 | •• •••         |

विधेय

साधारण विधेय ... ... विधेय-पूरक कर्म ... पृत्ति ... विधेय-विस्तारक ...

[सू॰--इन के। हुकी में से पहला स्विक प्रचित है।]-

# ६६८-पृथद्भरण के कुछ उदाहरण-

- (१) पानी बरसा।
- (२) वह धादमी पागल हो गया।
- (३) सभावति ने धवना भाषण पढ़ा।
- (४) इसमें वह बेचारा क्या कर सकता था?
- (५) सीढ़ी के सहारे मैं जहाज पर जा पहुँचा।
- (६) एक सेर घी बस होगा।
- (७) खेत का खेत सूख गया।
- (८) यहाँ भ्राये मुक्ते दे। वर्ष हो गये।
- ( ह) राजम दिर से बीस फुट की दूरी पर चारों तरफ दे। फुट ऊँची दीवार है।
  - (१०) दुर्गध के मारे वहाँ बैठा नहीं जाता था।
  - (११) यह भाषमान, भला, किस से सहा जायगा ?
- (१२) नैपालवाले बहुत दिनों से प्रपना राज्य बढ़ाते चले पाते थे।
  - (१३) विद्वान को सदा धर्म की विता करनी चाहिये।
  - (१४) मुक्ते ये दान बाह्यणीं की देने हैं।
  - (१५) मीर कासिम ने मुँगेर ही को प्रपनी राजधानी बनाया।
  - (१६) उसका कहना भूठ समभा गया।

|                         | व             | देख         |            | •              | वेधेय  |                                                    |
|-------------------------|---------------|-------------|------------|----------------|--------|----------------------------------------------------|
| वाक्य                   | साधारय        | वद्देश्य-   | साधारण     | विधेर          | १-पूरक | विधेय-                                             |
|                         | उद्देश्य      | वद्ध क      | विधेय      | कर्म           | पूर्ति | विस्तरक                                            |
| (1)<br>(2)<br>(2)       | पानी          | •           | गिरा       | •              | 0      | •                                                  |
| ( ? )                   | चादमी         | वह          | हो गया     | ٥              | पागल   | 9                                                  |
| ( ₹ )                   | सभापतिने      | •           | पढ़ा       | भ्रपना<br>भाषग | •      | •                                                  |
| (8)                     | वह            | बेचारा      | कर सकताथा  | क्या           | 0      | इसमें (स्थान)                                      |
| (+)                     | में           |             | जा पहुँचा  | •              | •      | सीढ़ी के सहा                                       |
|                         |               |             |            |                |        | (साधन);जहाज                                        |
|                         |               |             |            |                |        | पर (स्थान)                                         |
| ( ē )<br>( e )<br>( = ) | घी            | एक सेर      | होगा       | 0              | बस     | •                                                  |
| ( ,                     | खेत का खेत    | ٥           | सुख गया    | 0              | •      | •                                                  |
| (=)                     | वर्ष          | दे।         | हो गये     | 0              | ٥      | सुक्ते यहाँ भावे<br>(काल)                          |
| ( • )                   | दीवार         | दो फुट ऊँची | है         | ٥              | o      | राजमंदिर से बीस                                    |
|                         |               |             |            |                |        | फुट की दूरी पर<br>(स्थान),<br>चासें तरफ<br>(स्थान) |
| (10)                    | बैठना (सुप्त) | •           | बैठा नहीं  | 0              | 0      | दुर्भेंध के मारे                                   |
|                         | (कियांतगंत)   |             | जाता था    |                |        | (कारण); वहाँ                                       |
|                         | भधवा          | Ì           |            |                |        | (स्थान)                                            |
|                         | किसी से       |             |            |                |        |                                                    |
|                         | ( खुस)        |             |            |                |        |                                                    |
| (11)                    | ्यपमान        | यइ          | सहा जायगा  | •              | •      | किससे (द्वारा)                                     |
| (12)                    | नैपालवासे     | •           | चले आसे थे | ٥              | •      | चपना राज्य                                         |
|                         |               |             | 1          |                |        | बढ़ाते (गति)                                       |
|                         |               |             |            |                |        | बहुन दिनों                                         |
| ,                       |               | ı           | '          | 1              | I      | से (कार)                                           |

|       | je               | रेश्य                | विभेय                    |                                                |                        |                    |  |  |  |  |
|-------|------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--|--|--|--|
| वास्य | साधारया<br>डहेरय | उद्देश्य-<br>वर्द्धक | साधार <b>या</b><br>विधेय | विधेय<br>कर्म                                  | -प्रक                  | विधेय-<br>विद्यारक |  |  |  |  |
| (11)  | विद्वान् की      | a                    | करनी चाहिये              | धर्म की<br>चिंता                               | •                      | सदा (काछ)          |  |  |  |  |
| (14)  | मुक्ते           | •                    |                          | ये दान<br>(मुख्य)<br>ब्राह्मशो<br>की<br>(गीया) | ٥                      | ٥                  |  |  |  |  |
| (14)  | मीर कासिम<br>ने  | 0                    | श्वनाया                  | मुँगेर<br>को                                   | श्रवनी<br>राज-<br>धानी | 6                  |  |  |  |  |
| (15)  | कहना             | <b>उस</b> का         | समभा गया                 | •                                              | भूठ                    | •                  |  |  |  |  |

## चौथा श्रध्याय।

#### मिश्र वाक्य।

६-६-- मिश्र वाक्य में मुख्य उपवाक्य एक ही रहता है; पर धाश्रित उपवाक्य एक से ध्रधिक धा सकते हैं। धाश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं--संक्षा-उपवाक्य, विशेषण-उपवाक्य धीर किया-विशेषण-उपवाक्य।

(क) मुख्य वपवाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा-वाक्यांश के बहती जो वपवाक्य प्राता है बसे संज्ञा-वपवाक्य कहते हैं; जैसे तुमको कव योग्य है कि बन में बसे। ? इस बाक्य में 'वन में बसे। आजित हपवाक्य है जैर यह उपवाक्य मुख्य उपवाक्य के 'वन में बसना' संज्ञा-वाक्यांश के बहले आया है। मुख्य उपवाक्य में इस संज्ञा-वाक्यांश का हपयोग इस तरह होगा—तुमकी वन में बसना कव योग्य है ? इसी तरह ''इस मेले का मुख्य उदेश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो,'' इस मिश्रवाक्य में 'व्यापार की वृद्धि हो', यह उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा 'व्यापार की वृद्धि हो', यह उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा 'व्यापार की वृद्धि के बदले आया है।

- (ख) मुख्य दपवाक्य की किसी संज्ञा की विशेषता वतानेवाला दपवाक्य विशेषण-उपवाक्य कहलाता है; जैसे, जो मनुष्य धनवान् होता है उसे सभी चाहते हैं। इस वाक्य में "जो मनुष्य धनवान् होता है", यह धाश्रित उपवाक्य मुख्य उप-वाक्य के 'धनवान्' विशेषण के स्थान में प्रयुक्त हुआ है। मुख्य उपवाक्य में यह विशेषण इस तरह रखा जायगा—धनवान् मनुष्य को सभी चाहते हैं; भीर यहां 'धनवान्' विशेषण 'मनुष्य' संज्ञा की विशेषता बतलाता है। इसी तरह "यहां ऐसे कई लोग हैं जो दूसरों की चिंता नहीं करते", इस वाक्य में "जो दूसरों की चिंता नहीं करते" यह उपवाक्य मुख्य उपवाक्य के "दूसरों की चिंता न करनेवाले" विशेषण के बदले धाया है जो "मनुष्य" संज्ञा की विशेषता बतलाता है।
- (ग) किया-विशेषण-उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की किया की विशेषता बतलाता है; जैसे, जब सबेरा हुमा तब हम लोग बाहर गयं। इस मित्र वाक्य में 'जब सबेरा हुमा' किया-विशेषण-उपवाक्य है। वह मुख्य उपवाक्य के 'सबेरे' कियाविशेषण के स्थान में भाषा है। मुख्य उपवाक्य में इस कियाविशेषण का प्रयोग यो होगा—''सबेरे हम लोग बाहर गये" और वहां यह कियाविशेषण ''गये'' किया की विशेषता वतलाता है। इसी प्रकार ''में तुम्हें वहां भेजूँगा जहां कंस गया है", इस मित्र वाक्य में ''जहां कंस गया है" यह

भाशित अपवाक्य मुख्य उपवाक्य के ''कंस के जाने के स्थान मेंग किया-विशेषय-वाक्यांश के बदले काया है जो ''मेजूँगा' क्रिया की विशेषता बतकाता है।

[टी॰—जपर के विवेचन से सिद्ध होता है कि श्राश्चित उपवाक्यों के स्थान में, डनकी जाति के अनुरूप, उसी अर्थ की संज्ञा, विशेषण अथवा क्रिया-विशेषण रखने से मिश्र वाक्य साधारण वाक्य हो जाता है; और इसके विरुद्ध साधारण वाक्यों की संज्ञा, विशेषण वा क्रिया-विशेषण के ददले, उनकी जाति के अनुरूप, उसी अर्थ के संज्ञा-उपवाक्य, वशेषण-उपवाक्य अथवा क्रिया-विशेषण-उपवाक्य रखने से साधारण वाक्य मिश्र वाक्य वन जाता है।

७००—जिम प्रकार साधारण वाक्य मे समानाधिकरण संझाएँ, विशेषण वा किया-विशेषण था सकते हैं, उसी प्रकार मिश्र वाक्य में दें। वा अधिक समानाधिकरण आश्रित उपवाक्य भी आ सकते हैं। उदा०—हम चाहते हैं कि लड़के निरोगी रहें और वे विद्वान हों। इस मिश्र वाक्य में "हम चाहते हैं" मुख्य उपवाक्य है और "लड़के निरोगी रहें" और "विद्वान हों" ये दें। आश्रित उपवाक्य हैं और "लड़के निरोगी रहें" और "विद्वान हों" ये दें। आश्रित उपवाक्य हैं। ये दें। वे दोनों उपवाक्य 'चाहते हैं" किया के कमें हैं; इसिल्ए दोनों समानाधिकरण संज्ञा-उपवाक्य हैं। यदि इनके स्थान में संज्ञाएँ रक्खी जावें तो ये दोनों समानाधिकरण होंगो; जैसे, हम "लड़कों का निरोगी रहना" और "उनका विद्वान होना" चाहते हैं। इस वाक्य में 'रहना' और 'होना' संज्ञाओं का 'चाहते हैं' किया से ही एक प्रकार का—कमें का—संबंध है; इसिलए ये दोनों संज्ञाएँ समानाधिकरण हैं।

(क) सिश्र वाक्य में जिस प्रकार प्रधान उपवाक्य के संबंध से प्राश्रित उपवाक्य भाते हैं उसी प्रकार ध्राश्रित उपवाक्यों के संबंध से भी ध्राश्रित उपवाक्य था सकते हैं, जैसे, नौकर ने कहा कि मैं जिस दुकान में गया था उसमें दवा नहीं मिली। इस बाक्य में "मैं जिस दूकान में गया था", यह उपवाक्य "उसमें इवा नहीं मिली," इस संहा-उपवाक्य का विशेषण-उपवाक्य है। इस पुरे वाक्य में एक ही प्रधान उपवाक्य है; इसलिए यह समूचा वाक्य मिश्र ही है।

७०१ — आश्रित उपवाक्यों के संज्ञा-उपवाक्य, विशेषण-उप-वाक्य धीर किया-विशेषण-उपवाक्य, ये तीन ही भेद होते हैं। उनके धीर अधिक भेद नहीं हो सकते, क्योंकि संज्ञा, विशेषण धीर किया-विशेषण के बदले तो दूसरे उपवाक्य था सकते हैं; परंतु किया का धाशय दूसरे उपवाक्य से प्रकट नहीं किया जा सकता। इनको छोड़कर वाक्य में और कोई ऐसे अवयव नहीं होते जिनके स्थान में वाक्य की योजना की जा सके।

#### संज्ञा-उपवाक्य।

- ७०२--संज्ञा-उपवाक्य बहुधा मुख्य वाक्य के संबंध से नीवे लिखे किसी एक स्थान में स्थाता है---
- (क) उद्देश्य—इससे जान पड़ता है "कि सुरी संगित का फल बुरा होता है"। मालुम होता है "कि हिंदू लोग भी इसी घाटी से होकर हिंदु स्थान में साथे शे"।
- (ख) कर्म वह जानती भी नहीं "कि धर्म किसे कहते हैं"। मैंने सुना है "कि धापके देश में धच्छा राज-प्रबंध है।
- (ग) पूर्ति—मेरा विचार है ''कि हिंदी का एक साप्ताहिक पत्र निकालूँ'। खसकी इच्छा है ''कि आपको मारकर दिलीप-सिंह को गद्दी पर विठावे"।
- (घ) समानाधिकरण शब्द—इसका फल यह होता है "कि इनकी तादाद अधिक नहीं होने पाती"। यह विश्वास दिन पर दिन बढ़ता जाता है "कि मरे हुए मनुष्य इस संसार में लीट झाते हैं"।

[ क्---संज्ञा-जयवाक्य केवल मुख्य विषेय ही का कर्म नहीं हेग्ता, किंतु मुख्य व्यवाक्य में बानेवाले कुट्ंत का भी कर्म हो सकता है। जैसे, बाप यह सुनकर प्रसन्न होंगे कि इस नगर में बन शांति है। चोर से यह कहना कि मू साहकार है, बक्रोक्ट कहाती है।

७०३ — संक्षा-उपवाक्य बहुधा खरूप-वाचक समुचय-बेधिक 'किंग से धार' भ होता है; जैसें, वह कहता है 'किं में कल जाऊँगा''। धापको कब योग्य है 'किं वन में बसे।''।

- (क) पुरानी भाषा में तथा कही-कहीं आधुनिक भाषा में 'कि' के बहले ''जो'' का प्रयोग पाया जाता है। यथा—वाबा से समभायकर कही ''जो वे सुभी ग्वाली के संग पठाय है''' (प्रेम०)। यही कारण है ''जोा मर्म ही बनकी समभा में नहीं धाता'' (स्वा०)।
- (ख) जब ग्राश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य के पहले भाता है, तब 'िक' का लोप हो जाता है धीर मुख्य उपवाक्य में "यह" निश्चयवाचक सर्वनाम धाश्रित उपवाक्य का समानाधिकरण होकर धाता है; जैसे "परमेश्वर एक है", यह धर्म की बात है। "मैं धापको भूत जाऊँ," यह कैसे हो सकता है ?
- (ग) कर्म के स्थान में आनंबाले आश्रित उपवाक्य के पूर्व 'कि' का बहुधा लोप कर देते हैं; जैसे, पड़ोसिन ने कड़ा, अब सुक्ते दवाई की जरूरत नहीं। क्या जाने, किसी के मन में क्या है।
  - (घ) कविता में 'कि' का प्रयोग बहुत कम करते हैं; जैसे, लघन लखेड. भाष्मनस्थ श्राजू।

सकल सुकृत कर फल सुत एहू। राम-सीय-पद सहज सनेहू॥

(क) संज्ञा-उपवाक्य कभी-कभी प्रश्नवाचक होते हैं, झीर मुख्य उपवाक्य में बहुधा यह, ऐपा स्थवा क्या सर्वनाम का प्रयोग होता है; जैसे, राजा ने यह न जाना ''कि मैं क्या कर रहा हूँ"। अवा क्या देखती है "कि चारों ब्रोर विजली वसकते सगी"। एक दिन ऐसा हुआ "कि युद्ध के समय अचानक प्रदेश पड़ा।"

#### विशेषण-उपवाक्य।

- ७०४—विशेषण-उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की किसी संझा की विशेषता बतलाता है; इसलिए वाक्य में जिन-जिन स्थानों में संझा धाती है इन्हीं स्थानों में उसके साथ विशेषण-उपवाक्य सनाया जा सकता है; जैसे—
- (क) उद्देश्य के साथ--जे। सीया उसने खीया। एक वड़ा बुद्धिमान् डाक्टर था जे। राजनीति के तस्त्र की ध्रच्छी तरह समस्ताथा।
- (ख) कर्म के साथ —वहाँ जे। कुछ देखने योग्य था मैंने सब देख लिया। वह ऐसी बातें कहता है जिनसे सबके। बुरा खगता है।
- (ग) पृति के साथ—वह कीन सा मनुष्य है जिसने महा-प्रतापी राजा भीज का नाम न सुना हो। राजा का घातक एक सिपाही निकला जिसने एक समय उसके प्राथ बचाये थे।
- (घ) विधेय-विस्तारक के साथ—माप उस अपकी ति पर ज्यान नहीं देते जो बाल इत्या के कारण सारे संसार में होती है। उन्होंने जो कुछ दिया उसीसे मुक्ते परम संतोष है।
- [स्- जपर जो चार मुख्य भवयव बताये गये हैं उनसे यह न समस्ता चाहिये कि विशेषण-उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की भीर किसी संज्ञा के साथ नहीं बाता। वथार्थ में विशेषण-उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की किसी भी संज्ञा की विशेषता बतलाता है। उदा० आपने इस खनित्य शरीर का, जो चल्य ही काल में नाश हो आयगा, इतना मोह किया ! इस वाक्य में विशेषण-अपवाक्य ''जो भक्य ही काल में नाश हो आयगा' उहेरवस्य के संज्ञा ''शरीर'' के साथ भावा है।]

७०५ — विशेषण-इपवाक्य संबंध-बायक सर्वनाम "जां" से आरंभ दे ता है थार मुख्य उपवाक्य में उसका नित्य-संबंधी 'सां' वा 'वह' धाता है। कभी-कभी जो धीर सो से वन हुए जैसा, जितना धीर वैसा, उतना भी धाते हैं। इनमें से पहले दे। विशेषण-उपवाक्य में धीर पिछले दे। मुख्य उपवाक्य में रहते हैं। उदा॰ — जिसकी खाठीं उसकी भैंस। जैसा देश वैसा भेष। इत्यादि।

(क) विशेषया-उपवाक्य में कभी-कभी संबंधवाचक किया-विशेषया—जब, जहाँ, जैसे धीर जितने भी धाते हैं; यथा, वे उन देशों में पस सकते हैं जहां उनकी जाति का पहले नाम-मात्र न था।

जैसे जाय मोह भ्रम भारी। करहु सो यतन विवेक विचारी॥

इन ददाहरणों मे जहाँ = जिस स्थान में, ग्रीर जैसे = जिस यत. से।

[स्०—इन संवोजक शब्दों के साथ कभी कभी ''कि'' श्रम्यय (फारसी-रचना के श्रनुकरण पर) लगा दिया जाता है; जैसे, मैंने एक सपना देखा है कि जिसके श्रागे श्रव यह सारा खटराग सपना मालूम होता है (गुटका०); ऐसी नहीं जैसी कि श्रव प्रतिकृत्ता है हाल में (भारत०)।

- (ख) कभी-कभी विशेषण-डपवाक्य में एक से प्रधिक संबंध-वाचक सर्वनाम (वा विशेषण) धाते हैं; धीर मुख्य उपवाक्य में उनमें से प्रत्येक के नित्य-संबंधी शब्द धाते हैं; जैसे, जो। जेसी संगति करें से। तेसी फल पाय। जो जितना माँगता उसको उसना दिया जाता।
- (ग) कभी-कभी संबंधवाचक धीर नित्य-संबंधी शब्दों में से किसी एक प्रकार के शब्दों का (ध्रथवा पूरे उपवाक्य का) स्रोप दें। जाता है; जैसे, हुद्या से हुद्या। जो हो। जो ब्याहा। सच हो सो कह दे।

(घ) कथी-कथी संबंधवायक सर्वनाम के स्थान में प्रमदायक सर्वनाम प्राता है; परंतु नित्य-संबंधी सर्वनाम नियमानुसार रहता है; जैसे, प्रव शिच्या क्या है से हम तुम्हें बताते हैं। फिर धारो क्या हुआ से किसी को न जान पड़ा।

िस्०--पहले (७०३-ङ में) कहा गया है कि संज्ञा-उपवास्य प्रश्नवासक होते हैं: इसलिए प्रश्नवाचक संज्ञा-उपवाक्य और प्रश्नवाचक विशेषसा-उपवाक्य का श्रंतर समस्ता भावश्यक है। जब पहले प्रकार के उपवाक्य मुख्य उपवाक्य के पश्चात आते हैं. तब उनकी पहचान में विशेष कठिनाई नहीं पड़ती, क्येंकि एक तो वे बहुधा 'कि' समुख्य-बोधक से आरंभ होते हैं, धीर दूसरे, वे मुख्य वप-वाक्य के .किसी लुस वा प्रकट शब्द के समानाधिकरण होते हैं: जैसे. मैं जानता हैं कि तुम क्या कहनेवाले हो। इस मिश्र वाक्य में जो आश्रित् उप-वाक्य है वह मुख्य उपवाक्य के 'बह' (लुप्त) शब्द का समानाधिकरण है और संज्ञा-उपवाक्य है। अब यदि हम इस उपवाक्य को मुख्य उपवाक्य के पूर्व रख-कर इस तरह कहें कि "तुम क्या कडनेवाले हो, यह मैं जानता हूँ," ता यह उपवाक्य भी संज्ञा-उपवाक्य है, क्योंकि यह मुख्य उपवाक्य के ''यह'' शब्द का समानाधिकरण है। यथार्थ में 'यह' शब्द प्रश्नवाचक संज्ञा-उपवानमें के संबंध से मुख्य उपवान्य में सदेव भाता है भथवा समस्ता जाता है। पर प्रश्नवाचक विशेषसा-वाक्यों के साथ मुख्य वाक्य में बहुधा बिख-संबंधी 'से।' ऋथवा 'वह' रहता है और उसका संबंध पूरे वानय से न रहकर केवल उसी शब्द से रहता है जिसके साथ प्रश्नवाचक वा संबंध-वाचक सर्वनाम झाता है; जैसे, फिर उसकी क्या दशा हुई सो (वह) मैं नहीं जानता। इस वाक्य में 'सो' अथवा 'वह' का संबंध आश्रित उपवास्य की 'दशा' संज्ञा से हैं और यह आश्रित उपवास्य विशेषगा-उपवाक्य है।

(क) कभी-कभी मुख्य उपवाक्य में संज्ञा थीर उसका सर्वनाम, दोनों भाते हैं; जैसे, पानी जो बादलों से बरसता है, वह मीठा रहता है; पहला कमरा जहां मैं गथा, उसमें अंधे सिपाहियां को मर्दन भ्रम्नवा, मालिश करने का काम सिल्लाया जाता है (सर०)।

[सू०-इस प्रकार की रचना, जिसमें पहले मैज्ञा का वपयेगा करके परवास उसका संबंधवाचक सर्वनाम रखते हैं और फिर कभी-कभी उस संज्ञा के वक्को निश्वववाचक सर्वनाम भी काते हैं, जँगरेजी के संबंध-वाचक सर्वनाम की इसी प्रकार की रचना के जनुकरण का फल जान पड़ता है। यह रचना हिंदी में जाडकल वह रही है; परंतु पिछले निश्वयवाचक सर्वनाम का अपयेगा कवित्त होता है: जैसे, सर्वदर्शी सर्वशक्तिमान् जगदीम्बर का, जो घट घट का अंतर्वामी है, जापके मन में कुछ भी भय वरवज्ञ न हुआ (गुटका॰)। जंबूद्रीय नाम का प्रदीप, जो दिषक-समान मान की पाता है, प्रसिद्ध छेत्र हैं (श्यामा॰)। कहीं-कहीं नदी की तली मोटी रेत से, जिसमें बहुधा वारीक रेत भी मिली होती है, वँकी रहती हैं।

(च) कभी-कभी विशेषण-उपवाक्य विशेषण के समान मुख्य उपवाक्य की संज्ञा का धर्म मर्यादित नहीं करता; किंतु उसके विषय में कुछ अधिक सूचना देता है; जैसे, उसने एक नेवला पाला था, जिस पर उसका बड़ा प्रेम था। इस वाक्य का यह अर्थ नहीं है कि उसने वही नेवला पाला था, जिस पर उसका बड़ा प्रेम था; किंतु इसका अर्थ यह है कि उसने एक (कोई) नंवला पाला था और उस पर उसका प्रेम हो गया। इसी प्रकार इस (धगले) वाक्य मे विशेषण-उपवाक्य मर्यादक नहीं, किंतु समानाधिकरण है—इन कवियों की आमोद-प्रियता और अपञ्यय की अनेक कथाएँ सुनी जाती हैं जिनका उस्तेख यहाँ अनावश्यक है (सर०)। इस अर्थ के विशेषण-उपवाक्य बहुधा मुख्य उपवाक्य के प्रधात आते हैं धौर उनके संबंध-वाचक सर्वनाम के बदले विकस्प से ''धौर" के

<sup>\*</sup> प्रेमसागर में भी ऐसी रचना पाई जाती है जिससे प्रकट होता है कि या तो यह रचना हिंदी में बहुत पुरानी है और अँगरेजी रचना से इसका कोई संबंध नहीं है. कि तु फारसी रचना से हैं, (संस्कृत में ऐसी रचना नहीं है।) या लक्षू जीलाल पर भी अँगरेजी का प्रभाव पढ़ा है। प्रेमसागर का उदाहरख यह है—वह पाप-रूप, काल-आवरण, दरावनी-मुरत, जो आपके सम्मुख साड़ा है, सी पाप है। प्राचीन कविता में इस रचना के उदाहरख गड़ीं मिलते।

साम विश्वयवायक सर्वनाम रक्ता जा सकता है। ऐसे व्यवस्थी की विशेषण-उपवाक्य न मानकर समानाधिकरण व्यवस्थि मानना चाहिये।

[स्०-इस रचना के संबंध में भी बहुधा यह संदेह हो सकता है कि यह धाँगरेजी रचना का खलुकरण है; पर सबसे माचीन गद्य-मंथ मेमलागर में भी यह रचना है; जैसे, (वे) सब धर्मों से उत्तम धर्म कहेंगे, जिससे तू अन्म-मरण से छूट भवसागर पार होगा। प्राचीन कविता में भी इस रचना के के उदाहरण पामे जाते है; जैसे-

रामनाम के कल्प-तरु किन कल्याया-निवाप। जो सुमिरत भये भाग तें तुलसी तुलसीदास॥

इन उदाहरणों से सिद्ध होता है कि (आँगरेजी के समान) हि दी में विशे-षण-उपवाक्य दे। अर्थों में आता है----पर्यादक और समानाधिकरण, और पिकृते कर्थ में उसे विशेषण-उपवाक्य नाम देना अशुद्ध है।

#### क्रिया-विशेषण-उपवाक्य।

७०६ — किया-विशेषण-उपवाक्यं मुख्य उपवाक्यं की किया की विशेषता बतलाता है। जिस प्रकार किया-विशेषण विधेयं को बढ़ाने में उसका काल, स्थान, रीति, परिमाण, कारण और फल प्रकाशित करता है, उसी प्रकार किया-विशेषण-उपवाक्यं मुख्य उपवाक्यं के विधेयं का अर्थ इन्हीं अवस्थाओं में बढ़ाता है। किया-विशेषण के समान किया-विशेषण-उपवाक्यं मुख्य उपवाक्यं के विशेषण अयवा किया-विशेषण की विशेषण अयवा किया-विशेषण की विशेषण अयवा

किया की विशेषता—"जो भाष भाका देवें," तो हम जन्मभूमि देख भावें। (= भाषके भाका देने पर )।

विशेषण की विशेषता—''इन नदियों का पानी इतना ऊँवा पहुँच जाता है कि बड़े-बड़े पूर झाजाते हैं।" (= बड़े-बड़े पूर झाने के योग्य)।

किया-विशेषस की विशेषता—गाड़ी इतने भीरे चली "कि शहर के बाहर दिन निकल काया।" (= सहरःके बाहर दिन निकलने के समय तक)।

[स्०--मिश्र वाक्यों में क्रिया-विशेषण्-उपनाक्यों की संख्या अन्य ग्राश्रित उपनाक्यों की अपेक्षा अधिक रहती है।

७०७—क्रिया-विशेषण-उपवाक्य पाँच प्रकार के होते हैं—(१) कालवाचक (२) स्थानवाचक (३) रीति-वाचक (४) परिमाण-वाचक (५) कार्य-कारणवाचक।

#### (१) कालवाचक क्रियाबिशेषण-उपवाक्य।

७०७ क--कालवाचक क्रियाविशेषण-उपवाक्य से नीचे लिखे भर्य सुचित होते हैं--

- (क) निश्चित काल-''जब किसान यह फंटा खोलने की धावे,''तब तुम साँस रोककर मुर्दे के समान पड़ जाना। ''ज्यों ही मैं ध्रापको पत्र लिखने लगा,'' त्यों ही ध्रापका पत्र ध्रा पहुँचा।
- (ख) कालाविधिति—"जब तक हाथ से पुस्तके लिखने की चाल रही", तब तक प्रंथ बहुत ही संचेप में लिखे जाते थे। "जब धाँधी बड़े जार से चल रही थी," तब वह एक टापूपर जा पहुँचा।
- (ग) संयोग का पैान:पुन्य—''जब-जब मुफ्ते काम पड़ा," तब-तब धापने सहायता दी। ''जब-कभी कोई दीन-दुखी उसके द्वार पर धाता,' तब वह उसे धन्न धीर वस्त्र देता।

७०८--काल-वाचक कियाविशेषण-उपवाक्य जब, ज्यों ही, जब-जब, जब-तक धीर जब-कभी संबंधवाचक क्रिया-विशेषणों से धारंभ होते हैं; धीर मुख्य उपवाक्य में उनके नित्य-संबंधी तब, त्यें ही, तब-तब, तब-तक आते हैं।

## (२) स्थानवाचक क्रियाविशेषण उपवाक्य।

७०६—स्थानवाचक क्रियाविशेषण-उपवाक्य गुरूय उपवाक्य के संबंध से नीचे लिखी अवस्थाएँ सूचित करता है—

- (क) स्थिति—"जहाँ धभी समुद्र हैं" वहाँ किसी समय जंगल था। "जहाँ सुमिति" तहँ संपित नाना।
- (ख) गित का भारंभ—ये लोग भी वहीं से भाये, ''जहाँ से भार्य लोग भाये थेंग । ''जहाँ से शब्द भाता था'' वहाँ से एक सवार भाता हुआ दिखाई दिया ।
- (ग) गति का भ्रन्त-''जहाँ तुम गये थे'' वहाँ गणेश भी गया था। मैं तुम्हें वहाँ भेजूंगा ''जहाँ कंस गया है''।

७१०-स्थानताचक कियाविशेषण उपत्राक्य में जहाँ, जहाँ से, जिधर द्याते हैं भीर मुख्य उपताक्य में उनके नित्य-संबंधी, तहाँ (वहाँ), वहाँ से भीर उधर रहते हैं।

[स्०-(१) "जहाँ" का अर्थ कभी कभी कालवावक होता है; जैसे, "वात्रा में जहाँ पहले दिन लगते थे" वहां अब घंटे लगते हैं।

(२) "जहाँ तक" का अर्थ बहुधा परिमाणवाचक होता है; जैसे, "जहाँ तक हो सके" टेढ़ी गलियाँ सीधी कर दो जावें। (अं०—७१३)।]

## (३) रीतिवाचक क्रियाविशेषण-उपवाक्य।

७११—रीतिवाचक क्रियाविशेषण-उपवाक्य से समता धौर विषमता का कर्थ पाया जाता है; जैसे, दोनों बीर ऐसे टूटे, ''जैसे हाथिये! के यूथ पर सिंह टूटे'। ''जैसे प्राणी क्याहार से जीते हैं' वैसे ही ऐड़ खाद से बढ़ते हैं। ''जैसे क्याप बोलते हैं' वैसे मैं नहीं बोला सकता।

> भस कहि कुटिल भई चिठ ठाड़ी। मानहु रोष-तरंगिनि बाड़ी॥

७१२—तितासक कियाविशेषग्र-प्रवाक्य जैसे, ज्यों (कविता में), 'माना' से बार' में हेत्ते हैं बीर मुख्य बपवाक्य में बनके नित्य-संबंगे 'वैसे' (ऐसे ), कैन, त्यों ब्याते हैं।

## (४) परिमाणवाचक क्रियाविश्वेषण-उपवाक्य।

७१३ — परिमाणवाचक कियाविशेषण-उपवाक्य से अधिकता, तुल्यना, न्यूनता, अनु गत आदि का बेध होता है; जैसे, ''ज्यां-ज्यों भांजी कामरो,'' त्यां-त्यों भारी होया। ''जैसे-जैसे आमदनी बढ़ती है वैन-जैने खर्च भी बड़ता जाता है'। ''जहां तक हो सके,'' यह काम अवस्य करना। ''जितनी दूर यह रहेगा' उतनी ही कार्य-सिद्धि हैं।गी।

७१४—गरिमाणवाचक कियाविशोगण-खपवाक्य में ज्यों-ज्यों, जैसे-जैने, जहाँ-तक, जिनना, कि आते हैं और मुख्य खपवाक्य में उनके नित्य संबंधी वैसे-वैसे (तैसे-तैसे), त्यों-त्यों, वहाँ-तक, खतना, यहाँ तक गहते हैं।

७:११—कार लिखे चार प्रकार के उपवाक्यों में जो संबंध-वाचक किया-विशेषण श्रीर उनके निय-संबंधो शब्द झाते हैं उनमें से कभी-कभी किसो एक प्रकार के शब्दों का लोग हो जाता है; जैसे जब तक मर्म न जाने, वैद्य श्रीषय नहीं दे सकता। बारह वर्ष हुए जब मैं माइलन का राजा था।

वर्षहिं जज्ञद भूमि नियराये। यथा नवहि बुध विद्या पाये।। कदाचित् जहाँ पहन्ने महाद्वोप थे, धव समुद्र हों।

७१६ — कभी-कभी संवंबवाचक क्रियाविशेषणों के बदले संबंध-वाचक विशेषण भीर संक्षा से बने हुए बाक्यांश, भीर नित्य-संबंधी शब्दों के बदले निक्षयवाचक विशेषण भीर संक्षा से बने हुए वाक्यांश माते हैं। ऐसी भवसाओं में भाकित हपनाक्यों की विशेषध-हपवाक्य मानना दिवत है, क्योंकि यद्यपि ये वाक्यांश किया-विशेषधीं के पर्यायी हैं तथापि इनमें संज्ञा की प्रधानता रहती है (अं०-७०५); जैसे, जिस कारत श्रीकृष्ण इस्तिनापुर की चले, इस समय की शोभा कुछ बरनी नहीं जाती। जिस जगह से वह भाता है उसी जगह छीट जाता है। जिस प्रकार तहलानों का पता नहीं चलता, इसी प्रकार मनुष्य के मन का रहस्य नहीं मालूम होता।

- (५) कार्य-कारणवाचक क्रियाविशेषण-उपवाक्य।
- ७१७-कार्य-कारणवाचक कियाविशेषण-उपवाक्यों से नीचे लिखे प्रर्थ पाये जाते हैं-
- (१) हेतु वा कारगा—हम उन्हें सुख देंगे, ''क्योंकि उन्होंने इमारे लिए बड़ा दुख सहा है"। वह इसलिए नहाता है ''कि प्रहण लगा है"।
- (२) संकेत-- "जो यह प्रसंग चल्लता", तो मैं भी सुनता। "यदि उनके मत के विरुद्ध कोई कुछ कहता है" तो वे उस तरफ़ बहुत कम ध्यान देते हैं।
- (३) विरोध—''यद्यपि इस समय मेरी चेतना-शक्ति मूर्छित सी हो रही है," तो भी वह दृश्य भाँखों की सामने घूम रहा है। सब काम वे संकेखे नहीं कर सकते, ''चाहे वे कैसे ही होशियार क्यों न हों।"
- (४) कार्य वा निमित्त—इस बात की चर्चा इमने इस लिए की है ''कि उसकी शंका दूर हो जावे।'' ''तपोवन-वासियों के कार्य में विम्न न हो,'' इस लिए रथ को यहीं रखिये।
- (५) परियाम वा फल-इन नदियों का पानी इतना ऊँचा पहुँच जाता है "िक बड़े-बड़े पूर घा जाते हैं"। मुक्ते मरना नहीं "जो मैं तेरा पच कहें"।

७१८ - कार्य-कारयवाचक क्रियाविशेषया-उपनीक्य व्यधिकरया समुचय-वोधको से घार म होते हैं, जो बहुधा जोड़े से घाते हैं। इनकी सूची नीचे दी जाती है-

७१-६--इन दुइरे समुख्यवोधकों में सी कभी-कभी किसी एक का लोग हो जाता है; जैसे, बुरा न मानो ते। एक बात कहूँ। वह कैसा ही कष्ट होता, सह लेता था।

७२० -- ध्रव कुछ सिम्न वाक्यों का पृथकरण बताया जाता है। इसमें मुख्य धीर ध्रात्रित उपवाक्यों का परस्पर संबंध बताकर साधा-रण वाक्यों के समान इनका पृथकरण किया जाता है---

(१) वहं संतोष की बात है कि ऐसे सहृदय सज्जनों के सामने इमें धमिनय दिखाने का भवसर प्राप्त हुआ है।

यह समूचा वाक्य मिश्र वाक्य है। इसमें ''बड़े संतोष की बात है' मुख्य उपवाक्य है धीर दूसरा उपवाक्य संज्ञा-उपवाक्य है। यह संज्ञा-उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की ''बात' संज्ञा का समानाधि-करण है। इन दोनों उपवाक्यों का पृथकरण अलग-अलग साधारण वाक्यों के समान करना चाहिये; यथा,

|                                                                                             | Th.                                                | 1           | इरम                                                        |                 | f    | वेथेय   |                     | 1          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------|---------|---------------------|------------|
| वास्य                                                                                       | प्रकार                                             | -   MI 0    | वर्ष स्य-                                                  | माधा:•<br>विधेय | कर्म | पूर्शि  | विधे :-<br>विस्तारक |            |
| बड़े सन्तोष<br>की बात है                                                                    | मुख्य उपवाक्य                                      | दात         | बड़<br>सन्तोष<br>की                                        | \$              |      |         |                     |            |
| कि ऐसे स-<br>हृद्य सज्जनों<br>के सामने<br>हमें चभिनय<br>दिखाने का<br>चवसर प्राप्त<br>हुआ है | वाक्य, मुख्य<br>उपवाक्य<br>की ''बास''<br>संज्ञा का | ग्रव-<br>सर | ऐसे<br>सहदय<br>सउजनों<br>के सामने<br>अभिनय<br>दिखाने<br>का | हुमा<br>है      | ••   | प्रःप्त | इमें                | <b>(4)</b> |

- (२) स्वामी, यहाँ कीन तुम्हारा वैरी है जिसक वथने का कोप कर कृपाण हाथ मे ली है। (मिश्र उपवाक्य)
  - (क) खामी, यहाँ कीन तुम्हारा वैशे है। (मुख्य उपवाक्य)
- (ख) जिसके बधने को कोप कर कुपाण हाथ में ली है। [ विशेषण-उपवाक्य, (क) का]

|       |                                  | -                 | इंश्य             |                | fe     | <b>धि</b> व      |                                            | 18     |
|-------|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------|------------------|--------------------------------------------|--------|
| वाक्य | प्रकार                           | साधाः<br>उद्देश्य | उद्गेश्य-<br>बहुक | साधाः<br>विधेय | कर्म   | पूर्ति           | विधेय-<br>विम्लास्क                        | संपाजक |
| (*)   | मुख्य उपवास्य                    | कीन               | •••               | 36             |        | तुम्ह।रा<br>वैरी | यहाँ                                       |        |
| (ख)   | विशेषण्-<br>उपत्राक्य,<br>(क) का | तुमने<br>(जुप्त)  |                   | खी हैं         | कुशिया | •••              | जिनक<br>ष्यने<br>का, कीप<br>का, हाथ<br>में | •••    |

- (३) वेग चली भा जिससे सब एक-संग चेम-कुशक्ष से कुटी में पहुँचे। (मिश्र वाक्य)
  - (क) वेग चली था। (मुख्य उपवास्य)
  - ( ख ) जिससे सब एक-संग चीम कुशक्त से कुटी मे पहुँचें।

[ क्रियाविशेषध-उपबाक्य, (क) का।]

| वाक्य        | प्रकार                                          | साधारण<br>उद्देश्य | यस् स्य-<br>वाद्वां | माधारस<br>विधेय | कर्म | पृत्ति | विधेय-<br>विस्तारक                                 | सं॰       |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|------|--------|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>(%)</b>   | मुख्य उपवाक्य                                   | त् (लुप्त)         | •••                 | . चली<br>ध्रा   |      |        | बेग                                                |           |
| <b>(</b> 97) | क्रिया-<br>विशेषण्<br>उपवाक्यः<br>'(क) का कार्य | सव                 | -                   | पहुँचे          | •••  | • •    | एक-संग;<br>चें ेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेे | जिस्<br>स |

- (४) जो धादमो जिस समाजका है उसके व्याहारों का कुछ न कुछ धसर उसके द्वारा समाजपर जरूर ही पड़ता है। (मिश्र वाक्य)
- (क) उसके व्यवदारों का कुछ न कुछ झसर उसके द्वारा समाज पर जहर ही पड़ता है। ( मुख्य उपवाक्य )
  - (ख) जे। ब्राइमो जिससमाज का है। [विशेषण-उपवाक्य,(क) का]

| व।क्य | प्रकार                          | साधाः<br>इह <sup>े</sup> स्य | उद्देश्य-<br>वद्धक                   | साधा <b>०</b><br>त्रिधेय | कर्म | पूर्ति         | विश्वेय-<br>विस्तारक                     | <b>यं ०</b><br>श ० |
|-------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------|----------------|------------------------------------------|--------------------|
| (4)   | मुख्य<br>उपनाक्य                | धाद-<br>मी                   | जे।                                  | हे                       | ••   | जिस<br>ममाज का |                                          |                    |
| (ন্ধ) | विशेषग्ध-<br>उपदाक्य,<br>(क) का | इसर                          | उसके<br>व्यवहारो<br>का; कुछ<br>न कुछ | पष्ता है                 | ••   | •••            | उसके<br>द्वारा,<br>समाज<br>पर;जरूर<br>ही | •••                |

- (५) सुना है, इस बार दैशों में भी बड़ा बस्साइ फैस रहा है। (मिश्र वाक्य)
  - (क) सुना है। ( मुख्य उपवास्य )
- (स्व) इस बार दैसों में भी बड़ा दत्साह फैल रहा है। [संझा-दपवाक्य, (क) का कमी]

| वाक्य       | प्रकार           | साधारण<br>उद्देश्य    | उद्देश्य-<br>वद्धक | साधारण<br>विश्वेष | कर्म         | पूर्त्ति | विधेय-<br>विस्तारक |     |
|-------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------|----------|--------------------|-----|
| <b>(</b> #) | सुख्य<br>उपवाक्य | मेंने(लुप्त)          | •••                | सुना है           | (स)<br>वाक्य |          |                    |     |
|             | संज्ञा-वप-       | <b>उ</b> रसा <b>इ</b> | ब्द्धा             | फैल रहा           |              | •••      | इस बार;            |     |
|             | वाक्य;           |                       |                    | ž.                |              | ļ        | दैत्यों में:       | ••• |
|             | (क)का कर्म       | i                     |                    |                   |              |          | दैत्यों में;<br>भी | -   |

- (६) जैसे कोई किसी चीज को मोम से चिपकाता है, उसी तरह तूने ध्रपने भुलाने को प्रशंसा पाने की इच्छा से यह फल इस पेड़ पर लगा लिये थे। (मिश्र वाक्य)
- (क) उसी तरह तूने अपने भुलाने को प्रशंसा पाने की इच्छा से यह फल इस पेड़ पर लगा लिये थे। (सुख्य उपवाक्य)
- (ख) जैसे कोई किसी चीज को मोम से चिपकाता है। [विशेषग्र-उपवाक्य, (क)का; यहाँ जैसे = जिस तरह]।

| वाक्य       | <b>भकार</b>                 | साधारण<br>उद्देश्य | उद्देश्य-<br>बद्धे क | माधाः<br>विद्येय         | कर्म                | पूर्ति | विश्रेय-<br>विस्तारक                                              | सं ०<br>श • |
|-------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>(</b> 事) | मुख्य<br>उपवाक्य            | सूने               | •••                  | लगा<br><b>बिये</b><br>थे | यह<br>फल            |        | चपन सुलाने की<br>वशंसा पाने की<br>इच्छा से; इस पेर<br>पर; उसी तरह |             |
| (ন্ধ)       | विशेषण<br>उपनाक्य<br>(क) का | कोई                | •••                  | चिप-<br>काता<br>है       | किसी<br>चीज<br>कें। | •••    | माम से; जैसे                                                      |             |

- (७) भाज लोगों के सन में यही एक बात समा रही है कि जहाँ तक हो सके शीघ ही शत्रुकों से बदला लेना चाहिए। (मिश्र वाक्य)
- (क) ध्राज होगों के मन में यही एक वात समा रही है। (मुख्य डपवाक्य)
- (ख) कि शीघ्र ही शत्रुधों से बदला लेना चाहिये। [संज्ञा-डपवाक्य (क) का; बात संज्ञा का समानाधिकरण ]।
- (ग) जहाँ तक हो सके। [क्रिया-विशेषण उपवाक्य, (ख) का, परिमाख]।

| वाक्य       | प्रकार                                             | साधारण<br>उद्देश्य | उहेरय-<br>वर्द्धक | साधारग<br>विधेय        | कर्म | पूर्ति | विधेय-<br>विस्तारक              | सं <b>०</b><br>श ० |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------|--------|---------------------------------|--------------------|
| <b>(5</b> ) | मुख्य उपवाक्य<br>(ख) का                            | द्यात              | यही<br>एक         | समा रही<br>है          | •••  |        | श्राजकल;<br>ले!गॉकेम <b>नमॅ</b> |                    |
| (ন্ধ)       | संज्ञा-उप-<br>वाक्य (क)<br>का; धात<br>संज्ञा का स- |                    |                   | जेना<br>चाहि <b>ये</b> | बदला |        | शीघ्र ही;<br>राष्ट्रको से       | कि                 |
| (n)         |                                                    | यह<br>(लुप्त)      | -                 | हो सके                 | •••  | •••    | जहा-तक                          |                    |

- ् (८) शत्रु इसिलए नहीं मारे जा सकते कि उन्हें।ने बर ही ऐसा प्राप्त किया है जिससे उन्हें कोई नहीं मार सकता।
  - (क) शत्रु इसलिए नहीं मारे जा सकते। ( मुख्य उपवाक्य )
- (ख) कि उन्होंने वर ही ऐसा प्राप्त किया है। [किया-विशे-षण-उपवाक्य, (क) का कारण ]।

#### ( ६१८ )

(ग) जिससे उन्हें कोई नहीं मार सकता। [किया-विशेषण-उप-वाक्य (स्व) का परिकाम ]।

| व्य | प्रकार                                         | साधारण<br>इद्देश्य | - हेश्य-<br>य <b>द्धक</b> | साधारण<br>विधेव      | कर्म  | पूति    | विधेय-<br>विस्तारक | <b>सं</b> ०<br>श० |
|-----|------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|-------|---------|--------------------|-------------------|
| (毒) | मुख्य उपवास्य<br>(ख) का                        | शत्रु              |                           | नहीं मारे<br>जा सकते |       | •••     | इसिक्कप्           | •••               |
|     | क्रिया-विशे-<br>पर्या-अपशक्य;<br>(क)का कारण    | •                  | •••                       | किया है              | वर ह  | प्राप्त | •••                | कि                |
| (ন) | क्रिया विशे-<br>घण-उप-१क्य<br>(ख) का<br>परिणाम | 1 -                | •••                       | नहीं मार<br>सकता     | उन्हे |         |                    | <b>असर</b>        |

- ( ६ ) समाज की एक सूत्र में बद्ध करने के लिए न्याय यह है कि सबकी अपना काम करने के लिए स्वतंत्रता मिले, ताकि किसी की शिकायत करने का मैकिंग न रहे। (मिश्र वाक्य)
- (क) समाज की एक सूत्र में बद्ध करने के लिए न्याय यह है। (मुख्य दपत्राक्य)
- (स) कि सबको अपना काम करने के लिए स्वतंत्रता मिने। [संज्ञा-उपवास्य (क) का; 'यह' सर्वनाम का समानाधिकरण]।
- (ग) ताकि किसी की शिकायत करने का मैकान रहे। [किया-विशेषण-उपवाक्य (ख) का कार्य]।

| बास्य       | मकार                                                           | वाषारण<br>बह्दस्य | उद्देश्य-<br>वहक        | साधार <b>ग</b><br>विधेय | कर्म | दूक्त | विधेय-<br>विस्तारक                            | संग्रह |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|------|-------|-----------------------------------------------|--------|
| (*)         | मुख्य उपवास्य<br>(स्त्र) का                                    | न्याय             |                         | ₹                       | •••  | यइ    | समाज क<br>एक सूत्र में<br>बद्ध करने<br>के लिए |        |
| (確)         | संज्ञा-उपवाक्य<br>क)का; 'यह'<br>सर्वेनाम का<br>समानाधि-<br>करण |                   | •••                     | <b>मिले</b>             |      | •     | सबकें।,<br>श्रयना<br>काम करने<br>के जिए       | कि     |
| <b>(</b> ग) | क्रियाविशेषण<br>उपवास्य(ख्)<br>का का                           | मेंका             | शिका-<br>यत + रने<br>का | न रहे                   |      | ••    | किसी के                                       | ताकि   |

- (१०) मैं नहीं जानता कि रघुवंशी राजपृतें में यह बुरी रीति लड़की मारने की क्यांकर चला गई और किसने चलाई। (सिश्र वाक्य)
  - (क) मैं नहीं जानता। (मुख्य उपवाक्य)।
- (ख) कि रघुवंशी राजपृती में यह बुरी चाल लड़की मारने की क्योंकर चल गई। [संज्ञा-उपवाक्य, (क) का कर्म]।
- (ग) और किसने चलाई। [संज्ञा-उपवाक्य, (क) का कर्म; (ख) का सगानाधिकरण ]

| वाक्य       | प्रकार                                                | साधारण<br>उद्देश्य | उद्देश्य-<br>वर्द्दक         | साधारण<br>विषेय | कर्म                                | पूर्शि | विधेय-<br>विस्तारक                      | संभा  |
|-------------|-------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-------|
| <b>(</b> क) | मुख्य उपवाक्य<br>(स्त्र) द्वीर<br>(ग) का              | में                |                              | नहीं<br>जानसा   | (स)<br>श्रीर<br>(ग)<br>उप-<br>वाक्य | •••    | •••                                     |       |
| (ন্ব)       | संज्ञा-उप-<br>वाक्य (क)<br>का कर्म                    | रीति               | यह बुरी;<br>लड्की<br>मारनेकी | चल गई           | •••                                 | • • •  | र घुवंशी<br>राजपूर्तों<br>मे;<br>वयोंकर | वि    |
| <b>(</b> 1) | संज्ञा-उपवाक्य<br>(क) का कर्म<br>(ख)का सम<br>नाधिकारण | r,                 |                              | ਬਲ1ई            | ै गैति<br>;<br>'(ख्रुस)             |        |                                         | श्रीत |

- (११) यद्यपि स्वामीजी का चिरत मुक्ते विशेष रूप से मालूम नई।, तथापि जन-श्रुतियो-द्वारा जे। सुना है धीर जे। कुछ धाँखें। हेखा है इसे ही जिखता हैं। (मिश्र वाक्य)
  - (क) तथापि उसे ही लिखता हूँ। ( मुख्य उपवाक्य )
- (स्र) जन-ुतियो-द्वारा जो सुना है। [विशेषशा-उपवाक्य, (क्र) का]।
- (ग) धौर जो कुछ आँखों देखा है। [विशेषण-उपवाक्य, (क) का; (ख) का समानाधिकरण]।
- (घ) यद्यपि स्वामीजी का चरित मुक्ते विशेष रूप से मालूम नहीं। [किया-विशेषण-उपवाक्य, (क) का विरोध]।

| वाक्य       | प्रकार                                                            | साधारण<br>उद्देश्य | उह्रेश्य-<br>वर्द्धक | साधारण<br>विधेय     | कर्म       | पूत्ति | विश्वेष-<br>विस्तारक     | सं•<br>श• |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------|--------|--------------------------|-----------|
| <b>(5</b> ) | मुख्य उप-<br>वास्य                                                | में (लुप्त)        | •••                  | लिखता<br>हूँ        | <b>उसे</b> |        |                          | तथापि     |
| (朝)         | विशेषग्र-<br>उपवाक्य<br>(क) का                                    | मैने<br>(लुप्त)    | • • •                | सुना हैं            | जो         |        | जनश्रुतियों<br>द्वारा    |           |
| <b>(</b> 1) | विशेषस्य - उप-<br>वास्य (क)<br>काः, (स्व) का<br>समानाधि-<br>करस्य | मैंने<br>(लुप्त)   | •                    | देखा है             | जो<br>कुड  | 1      | श्चांस्तों               | झीर       |
| (ঘ)         | क्रियाविशेषस्<br>उपवाक्य (क)<br>का विरोध                          |                    | स्वामीजी<br>का       | नहीं हैं<br>(लुप्त) |            | भाजूम  | मुक्ते;<br>व ष<br>रूप से | यद्यपि    |

## पाँचवाँ ग्रध्याय।

# संयुक्त वाक्य।

७२१—संयुक्त वाक्य में एक से घधिक प्रधान उपवाक्य रहते हैं धीर इन प्रधान उपवाक्यों के साथ बहुधा इनके द्यात्रित उपवाक्य भी रहते हैं।

[ स्०-पहले (अं०-६-०-ग में) कहा गया है कि संशुक्त बाक्यों में जो प्रधान (समानाधिकरण) उपवावय रहते हैं, वे एक दूसरे के आश्रित नहीं रहते; पर इससे यह न समक्त जेना चाहिये कि उनमें परस्पर आश्रय कुछ भी नहीं होता। बात यह है कि आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर जितना श्ववलंबित रहता है उतना एक प्रधान उपवास्य दूसरे प्रधान उपवास्य पर नहीं रहता । यदि दोनों प्रधान उपवास्य एक दूसरे से स्वनंत्र रहें तो जनमें अर्थ-संगति कैसे उरवब होगी ? इसी तरह मिश्र वास्य का प्रधान उपवास्य भी अपने श्वाश्रित उपवास्य पर थे। इंग-बहुत श्ववलंबित रहता है ।]

७२२—संयुक्त वाक्यों के समानाधिकरण उपवाक्यों में चार प्रकार का संबंध पाया जाता है—संयोजक, विभाजक, विरोधदर्शक धीर परिणामवेश्यक। यह संबंध बहुधा समानाधिकरण समुख्यवेश्यक धाव्यों के द्वारा सूचित होता है; जैसे,

- (१) संयोजक मैं आगे वढ गया, श्रीर वह पीछे रह गया। विद्या से ज्ञान बढ़ना है, विचार-शक्ति श्रप्त हं।ती है श्रीर मान मिनता है। पेड़ को जीवन का श्राधार केवल पानी ही नहीं है, बरन कई श्रीर पदार्थ भी हैं।
- (२) विभाजक—मेरा भाई यहाँ आवेगा या मैं ही उसके पास जाऊँगा। उन्हें न नीद धाती थी, न भूष-प्यास लगती थी। ध्रव तूया छूट ही जायगा, नहीं तो कुत्तों-गिद्धों का भच्या बनेगा।
- (३) विरोध दशी क --- ये लोग नये बसने वालों सं सदै व लड़ा करते थे; परन्तु धीरे-धीरं जंगल-पहाड़ों में भगा दिये गये। काम-नाथ्यों के प्रबल हो जाने से धादमी दुराचार नहीं करते, किन्तु अंत:-करण के निर्वत हो जाने से वे वैसा करते हैं।
- (४) परिणामवीधक—शाहजहाँ इस वेगम की बहुत चाहत। या; इसलिए उसे इस रौजे के बनाने की बड़ी रुचि हुई। सुक्ते उन लोगों का भेद लेना या; सो मैं वहाँ ठहरकर उनकी वातें सुनने लगा।

७२३ — कभी-कभी समानाधिकरण उपवाक्य विना ही समुख्य-बेधिक के जोड़ दिये जाते हैं; ध्रयवा जोड़े से ध्रानेवाले ध्रव्ययों में से किसी एक का लोप हो जाता है; जैसे, नीकर तो क्या, उनके खाला भी जन्म-भर यह बात न भूलेंगे। मेरे भक्तों पर भीड़ पड़ी है; इस समय चलकर उनकी विंता मेटा चाहिये। इन्हें आने का हर्ष, न जाने का शेकि।

७२४ — जिस प्रकार संयुक्त वाक्य के प्रधान उपवाक्य समानाधिकरण समुख्य-वेधकों के द्वारा जोड़े जाते हैं, बसी प्रकार मिश्र
वाक्य के आश्रित उपवाक्य भी इन अव्ययों के द्वारा जोड़े जा सकते
हैं (अं०—७००), जैसे, क्या संमार में ऐसे मनुष्य नहीं दिखाई
देते, जो करोडपित ता हैं, पर जिनका सद्या मान कुछ भी नहीं है।
इस पूरे वाक्य में "जिनका सच्चा मान कुछ भी नहीं हैं" आश्रित
उपवाक्य है और वह "जो कराड़पित तो हैं", इस उपवाक्य का
विरोध-दर्शक समानाधिकरण है। तो भी इन उपवाक्यों के कारण
पूरा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें केवज एक
ही प्रधान उपवाक्य है।

## संकुचित संयुक्त वाक्य।

७२५—जब संयुक्त व क्य के समानाधिकरण उपवाक्यों में एक ही व्हेश्य अथवा एक ही विधेय या दूवरा कोई एक ही भाग बार-बार आता है तब उस भाग की पुनरुक्ति मिटाने के लियं उसे एक ही बार लिखकर संयुक्त वाक्य (श्रंश्र—६५४) की संक्र-चित कर दंते हैं। चारों प्रकार के संयुक्त वाक्य संकृचित हो सकते हैं: जैसे.

- (१) संशेजक—प्रह ग्रीर उपप्रह सूर्य के श्रास-पास घूमते हैं = प्रह सूर्य के श्रास-पास घूमते हैं श्रीर उपग्रह सूर्य के श्रास-पास घूमते हैं।
- (२) विभाजक-—न ससमें पत्ते थे, न फूल = न ससमें पत्ते थेन फूइ थे।

- (३) विरोध-दर्शक—इस समय वह गैतिम के नाम से नहीं, बरन बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ = इस समय वह गैतिम के नाम सो नहीं प्रसिद्ध हुआ, बरन बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
- (४) परिग्राम-बेधक--पत्ते सूख रहे हैं; इसलिए पीले दिखाई देते हैं = पत्ते सूख रहे हैं; इसलिए वे पीले दिखाई देते हैं।

७२६ -- संकुचित संयुक्त वाक्य मे---

- (१) दे। या घ्यधिक उद्देश्यों का एक ही विधेय हो सकता है; जैसे, मनुष्य घीर कुत्ते सब जगह पाये जाते हैं। उन्हें घागे पढ़ने के लिये न समय, न धन, न इच्छा होती है।
- (२) एक उद्देश्य के देा या धिषक विधेय हो। सकते हैं, जैसे, गर्मी से पदार्थ फैलते हैं धीर ठंड से सिकुड़ते हैं।
- (३) एक विधेय के दें। वा अधिक कर्म हो सकते हैं; जैसे, पानी अपने साथ मिट्टो और पत्थर वहा ले जाता है।
- (४) एक विधेय की दे। वा श्रधिक पूर्त्तियाँ हो सकती हैं; जैसे, सोना सुन्दर श्रीर कीमती होता है।
- (५) एक विधेय के दो वा ध्यधिक विधेय-विस्तारक हो सकते हैं; जैसे, दुरात्मा के धर्मशास्त्र पढ़ने धीर वेद के ध्यध्ययन करने से कुछ नहीं होता। वह ब्राह्मण ध्यति सन्तुष्ट हो, ध्याशीर्वाद दे, वहाँ से डठ, राजा भीष्मक के पास गया।
- (६) एक उद्देश्य के कई उद्देश्यवर्ड क हो सकते हैं; जैसे, मेरा चौर मेरे भाई का विवाह एक ही घर में हुआ है।
- (७) एक कर्म ध्रयवा पूर्त्ति के ध्रनेक गुणवाचक शब्द हो। सकते हैं; जैसे, सतपुड़ा नर्भदा धीर ताप्ती के पानी की जुदा करता है। धोड़ा उपयोगी धीर साइसी जानवर है।
- ७२७—ऊपर लिखे सभी प्रकार के संकुचित प्रयोगों के कारण साधारण नाक्यों की संयुक्त नाक्य मानना ठीक नहीं है, क्यें कि

वाक्य के कुछ भाग मुख्य और कुछ गै। होते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य के अनेक विधेय हैं। या अनेक उद्देश्यों का एक विधेय हैं। असीको संकुचित है। असीको संकुचित संयुक्त वाक्य मानना उचित है। यदि वाक्य के दूसरे भाग अनेक ही और वे समानाधिकरण समुच्चय-बोधकों के द्वारा भी जुड़े हों, तो भी उनके कारण साधारण वाक्य संयुक्त नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से एक ही साधारण वाक्य के कई अनावश्यक उपवाक्य बनाने पड़ेंगे।

डदा०—किनमणी उसी दिन से, रात-दिन, झाठ पहर, चौंसठ घडी, सेाते-जागते, बैठे-खड़े, चलते-फिरते, खात-पीते, खेलते, उन्हींका ध्यान किया करती थी छीर गुण गाया करती थी। इस वाक्य मे एक उद्देश्य के दे। विधेय हैं धीर दोनां विधेयों के एकत्र भाठ विधेय-विस्तारक हैं। यदि हम इनमें से प्रत्येक विधेय-विस्तारक को एक-एक विधेय के साथ अलग-ग्रलग लिखें, तो दे। वाक्यों के बदले सीलह वाक्य बनाने पड़ेंगे। परन्तु ऐसा करने के लिए कोई कारण नहीं है, क्योंकि एक तो ये सब विधेय-विस्तारक किसी ममुख्यबीधक से नहीं जुड़े हैं भीर दूसरे इस प्रकार के शब्द वा वाक्यांश वाक्य के केवल गीए अवयव हैं।

७२८—कभी-कभी साधारण वाक्य मे "श्रीर" से जुड़ी हुई ऐसी दें। संझाएँ धाती हैं जो धलग-श्रलग वाक्यों में नहीं लिखी जा सकतीं ध्रथवा जिनसे कंवल एक ही व्यक्ति वा वस्तु का बोध होता है; जैसे, दें। श्रीर दें। चार होतं हैं। राम श्रीर कृष्ण मित्र हैं। धाज उसने केवल रोटी श्रीर तरकारी खाई। इस प्रकार के वाक्यों को संयुक्त वाक्य नहीं मान सकते क्योंकि इनमें धाये हुए दुहरे शब्दों का किया से धलग-धलग सम्बन्ध नहीं है। इन शब्दों को साधारण वाक्य का केवल संयुक्त भाग मानना चाहिये।

- ७२८—अब दो-एक उदाहरण संयुक्त वाक्य के पृथकरण के दिये जाते हैं। इसमें शुद्ध संयुक्त वाक्य के प्रधान उपवाक्यों का परम्पर संबंध बताना पड़ता है; और संकुचित संयुक्त वाक्य के संयुक्त भागों को पूर्णता से प्रकट करने की धावश्यकता होती है। शेष बातें साधारण ध्यवा मिश्र वाक्यों के समान कही जाती हैं—
- (१) दो-एक दिन आते हुए दासी ने उसको देखा था; किन्तु वह संध्या के पीछे आता था, इससे वह उसे पहचान न सकी; धीर उसने यही जाना कि नौकर ही जुपचाप निकल जाता है। (संयुक्त वाक्य)
- (क) दो-एक दिन भाते हुए दासी ने उसको देखा था। (सुख्य उपवाक्य; ख,ग,घका समानाधिकरण)
- ( ख) किन्तु वह संध्या के पीछे द्याता था। ( मुख्य उपवाक्य ग, घका समानाधिकरण, क का विरोध-दर्शक)
- (ग) इससे वह उसे पहचान न सकी। (मुख्य उपवाक्य घ का समानाधिकरण, स्व का परिणाम-बोधक)
- (घ) ग्रीर उसने यही जाना। (मुख्य उपवाक्य क का, ग का संयोजक)
- (ङ) कि नौकर ही चुपचाप निकल जाता है। (संज्ञा-टपवाक्य घका कर्म)
- (२) भ्रन्य जातियों कं प्राचीन इतिहास में विचार-खातंत्र्य के कारण धानेक महात्मा पुरुष सूली पर चढ़ाये या धाग में जन्नाये गये; परन्तु यह धार्य-जाति ही का गौरवान्त्रित प्राचीन इतिहास है जिसमें स्वतंत्र विचार प्रकट करनेवाले पुरुषों को, चाहे उनके विचार लोकमत के कितने ही प्रतिकृल क्यों न हों, भवतार धार सिद्ध पुरुष मानने में जरा भी धानाकानी नहीं की गई। (संकृषित संयुक्त वाक्य)

- (क) भन्य जातियों के प्राचीन इतिहास में विचार-स्वातंत्रय को कारण भनेक सहात्मा पुरुष सूली पर चढ़।ये गये। (मुख्य सपवाक्य ख, ग का समानाधिकरण)
- ( ख ) या ( अन्य जातियों को प्राचीन इतिहास में विचार-स्वातंत्रय को कारण अनेक महात्मा पुरुष ) धाग में जलाये गये। ( सुख्य उपवाक्य ग का समानाधिकरण, क का विभाजक )
- [स्०-इस वाक्य में विधेय-विम्तारक श्रीर उद्देश्य का संक्रीच किया गया है।]
- (ग) परन्तु यह आर्थ जाति ही का गौरवान्वित इतिहास है। ' (मुख्य उपवाक्य घका; क, खका विरोध-दर्शक)
- (घ) जिसमे स्वतंत्र विचारप्रकट करनेवाले पुरुषो को ध्यवतार श्रीर सिद्ध पुरुष मानने में जरा भी श्रानाकानी नहीं की गई। (विशे-षण उपवाक्य ग का)
- [स्० इस वाक्य के विधेय-विसारक में लक्म के किशार्थ क सज्ञा की पूर्ति संयुक्त है; पर इसके कारण, वाक्य के स्पष्टीकरण में विधेय-विस्तारक की दुह-रान की श्रावश्यकता नहीं हैं, क्यों कि पूर्त्ति के देोनों शब्दों से एक ही भावना स्चित होती है। यदि विधेय-विस्तारक की दुहरावें, तोभी उससे दे। वाक्य नहीं बनाये जा सकते, क्यों कि वह वाक्य का मुख्य श्रवयव नहीं है।
- (ङ) चाहे उनके विचार लोकमत के कितने ही प्रतिकूत क्यों न हों। [क्रिया-विशेषण-उपवाक्य, (घ) का विरोध ०]

#### छ्ठा श्रध्याय ।

### संक्षिप्त वाक्य।

७३०— महुधावाक्यों में ऐसे शब्द जो उसके धर्थ परसे सहज ही समभ्त में ध्यासकते हैं, संचेप ग्रीर गौरव खाने के विचार से छोड़ दिये जाते हैं। इस प्रकार के वाक्यों को संखित वाक्य कहते हैं। (श्रंक—६५१—६५४)। उदा०—() सुना है। () कहते हैं। दूर के ढोल सुहावने ()। यह ध्राप जैसे लोगों का काम है जैसे ध्राप हैं। इन उदा- हरखों में छुटे हुए शब्द वाक्य-रचना में धरयन्त ध्रावश्यक होने पर भी ध्रपने ध्रमाव से वाक्य के ध्रधे में कोई हीनता उत्पन्न नहीं करते।

[ सु०—संकुचित संयुक्त वाक्य भी एक प्रकार के संवित्त वाक्य हैं; पर उनकी विशेषता के कारण उनका विवेचन अलग किया गया है। संवित्त वाक्यों के वर्ग में केवल ऐसे वाक्यों का समावेश किया जाता है जो साधारण अथवा मिश्र होते हैं श्रीर जिनमे प्राय. ऐसे शब्दों का लेग किया जाता है जो वाक्य में पहले कभी नहीं आते श्रथवा जिनके कारण वाक्य के श्रवयवों का संयोग नहीं होता। इस प्रकार के वाक्यों के श्रनक उदाहरण श्रध्याहार के श्रध्याय में श्रा चुके हैं; इसलिए यहां उनके जिखने की श्रावश्यकता नहीं हैं।

७३१—किसी-किसी विशेषण-नाक्य के साथ पूरे मुख्य वाक्य का लोप हो जाता है; जैसे, जो हो, जो आज्ञा, जैसा आप समर्भों।

७३२—संचिप्त वाक्यों का प्रथक करते समय अध्याहत शब्दों को प्रकट करने की अध्यश्यकता होती है; पर इस बात का विचार रखना चाहिये कि इन वाक्यों की जाति में कोई हेरफेर न हो।

[टी॰—वाक्य-पृथकरण का विस्तृत विवेचन हिन्दी में अँगरेजी भाषा के ब्याकरण से लिया गया है; इसलिए हिन्दी के अधिकांश वैशाकरणों ने इस विषय के प्रहण नहीं किया है। कुउ पुस्तकों में इसका संखेप से वर्णन पाथा जाता है, और कुछ में इसकी केवल दे।-चार बातें लिखी गई हैं। ऐसी अवस्था में इन पुस्तकों में की हुई विवेचना का खंडन-मंडन अनावश्यक जान पढ़ता है।]

#### " ( **६२** )

### सातवाँ श्रध्याय।

# कुछ विधेष प्रकार के बाक्य।

७३३—धर्थ के धनुसार वाक्यों के जो धाठ मेद होते हैं ( धं०—५०६ ) उनमें से संकेतार्थक वाक्य की छोड़कर, शेष सभी वाक्य तीनी प्रकार के हो सकते हैं। संकेतार्थक वाक्य मिश्र होते हैं। उदा०—

### (१) विधानार्थक।

साधारण-राजा नगर में भ्राये। मिश्र-जन राजा नगर में भारे हैं तब भ्रानंद मनाया जाता है। संयुक्त -राजा नगर में भारे भीर उनकं लिए भ्रानंद मनाया गया।

#### (२) निषेधवाचक।

सा०—राजा नगर मे नहीं आये। मि०—जिस देश में राजा नहीं रहता, वहाँ की प्रजा को शांति नहीं मिलती। सं०—राजा नगर मे नहीं आये; इसलिए आनंद नहीं मनाया गया।

### (३) स्राज्ञार्थक।

### (४) प्रश्नार्थक।

सा०—वह धादमी भाया है ? मि०—क्या तुम जानते हो कि वह धादमी कव भाया ? सं०—वह कव भाया ग्रीर कव गया ?

### (५) विस्मयादिवाधक।

सा०—तुमने तो बहुत भ्रच्छा काम किया ! मि०—जो काम तुमने किया है वह तो बहुत भ्रच्छा है ! तुमने इतना भ्रच्छा काम किया और मुझे इसकी खबर ही न दी !

### (६) इच्छाबाधक।

साद-ईश्वर तुम्हें चिरायुकरे। मि०-वह जहां रहे वहाँ सुख से रहे। सं०--भगवन, मैं सुखी रहूँ धौर मेरे समान दूसरे भी सुखी रहें।

### ( ७ ) सन्देहसूचक।

सा०—यह चिट्ठी लड़के ने लिखी होगी! मि०—जो चिट्ठी मिली है वह उस लड़के ने लिखी होगी! सं०—नौकर वहाँ से चला होगा थ्रोर सिपाही वहाँ पहुँचा होगा।

### ( = ) संकेतार्थक।

मि०—जोवह माज मावे, तो बहुत भच्छा हो। जो मैं भापको पहले से जानता, तो भापका विश्वास न करता।

[ स्०-ऊपर के वाक्यों के जो अर्थ बताये गये है उनके लिये मिश्र वाक्य में यह श्रावश्यक नहीं है कि उसके उपवाक्यों से भी वैसाही श्रर्थ स्चित हो जो सुख्य वाक्य से स्चित होता है पर संयुक्त वाक्य के उपवाक्य समानार्थी होने चाहियें !]

- ७३४ भिन्न-भिन्न प्रार्थवाले वाक्यों का पृथकरण उसी रीति से किया जाता है जो तीनों प्रकार के वाक्यों के लिये पहले लिखी जा चुकी है।
- ( घ ) घाडार्थक वाक्य का उद्देश्य मध्यम पुरुष मर्वनाम रहता है; पर बहुधा उस्का लोप कर दिया जाता है। कभी-कभी धन्य पुरुष सर्वनाम छाडार्थक वाक्य का उद्देश्य होता है; जैसे वह कल से यहाँ न धावे, लड़के कुएँ के पाम न जावें।
- (धा) जब प्रश्नार्थक वाक्य में केवल किया की घटना के विषय में प्रश्न किया जाता है, तब प्रश्नवाचक ध्रव्यय 'क्या' का प्रयोग किया जाता है धीर वह बहुधा वाक्य के ध्रारंभ ध्रथवा संत में ध्राता है; परन्तु वह वाक्य का कोई ध्रवयव नहीं समका जाता।

# भाठवाँ श्रध्याय। विराम-चिद्ध।

७३५—शब्दों ग्रीर वाक्यों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी विषय को भिन्न-भिन्न भागों में बाँटने ग्रीर पढ़ने मे ठहरने के लिए, लेखों में जिन चिह्नों का उपयोग किया जाता है, उन्हें विरामिच कहते हैं।

िटी:--विराम-चिह्नों का विवेचन भँगरेजी भाषा के श्रधिकांश व्याकरगों का विषय है और हिंदी में यह वहीं से लिया गया है। हमारी भाषा में इस प्रणाली का प्रचार अब इतना बढ़ गया है कि इसका प्रहण करने में कोई सोच-विचार हो ही नहीं सकता : पर यह प्रश्न श्रवश्य उत्पन्न हो सकता है कि विराम-चिह्न शुद्ध ज्याकरण का विषय है या भाषा-रचना का ? यथार्थ में यह विषय भाषा-रचना का है, क्योंकि लेखक वा वक्ता श्रपने विचार स्पष्टता से प्रकट करने के लिए जिस प्रकार अभ्यास और अध्ययन के हारा शब्दों के अने-कार्थ, विचारों का संबंध, विषय-विभाग, श्राशय की स्पष्टता, लाघव श्रीर विस्तार, श्रादि बातें जान लेता है ( जो व्याकरण के नियमें। से नहीं जानी आ सकती ). उसी प्रकार लेखक की इन विराम-चिह्नों की उपयोग केवळ भाषा के ब्यवहार ही से ज्ञात है। सकता है। ब्याकरण से इन विराम-चिह्नो का केवल इतना ही संबंध है कि इनके नियम बहुधा वाक्य-पृथक्तरण पर स्थापिन किये गमे है. परन्त ग्रधिकांश में इनका प्रयोग वाक्य के श्रर्थ पर ही श्रवल बित है। विराम-चिक्कों के अपरोग से. भाषा के व्यवहार से सर्वध रखनेवाला कोई सिद्धांत भी उत्पन्न नहीं हाता, इसलिये इन्हें व्याकरण का श्रद्ध मानने मे बाधा होती है। यथार्थ में व्याकरण से इन चिह्नों का केवल गौण संबंध है: परन्तु इनकी उपयोगिता के कारण ज्याकरण में इन्हें स्थान दिया जाता है। तो भी इस बात का सारण रखना चाहिये कि कई-एक चिह्नों के उपयोग में बड़ा मतभेद है , श्रीर जिस नियमशीलता से श्रेगरेजी में इन चिह्नों का उपयोग होता है वह हिंदी में आवश्यक नहीं समसी जाती।

७३६-- मुख्य विराम-चिह्न ये हैं -

- (१) ष्ट्राल्य-विराम,
- (२) श्रद्ध'-विराम:

- (३) पूर्ण-विराम।
- (४) प्रश्न-चिह्न ?
- (५) प्राश्चर्य-चिद्व !
- (६) निर्देशक (डैश) —
- (८) ध्रवतरख-चिद्व " "

[ स्०—ऑगरंजी में कें। छन नामक एक और चिद्ध (:) है, पर हिंदी में इससे विसर्ग का अम होने के कारण इसका उपयोग नहीं किया जाता। पूर्ण-विराम के चिद्ध का रूप (।) हिंदी का है, पर शेष चिद्धों के रूप ग्रँगरंजी ही के हैं।]

### (१) ख्ररूप-विराम।

७३७--इस चिद्धका उपयोग बहुधा नीचे तिखे स्थाने! मे किया जाता है ---

- (क) जब एक ही शब्द-भेद के दे। शब्दों के बीच में समुचय-बेशबक न हो; जैसं, वहाँ पीले, हरं खेत दिखाई देते थे : वे लोग नदी, नाले पार करते चले ।
- ( ख) यदि समुरुचय-बोधक से जुड़ं हुए दे। शब्दों पर विशेष अवधारण देना हो; जैसे, यह पुस्तक उपयोगी, अतएव उपादेय है।
- (ग) जब एक ही शब्द-भेद के तीन या श्रिधिक शब्द श्रावें श्रीर उनके बीच विकल्प से समुच्चय-बेश्यक रहे, तब श्रंतिम शब्द की छोड़ शेष शब्दों के पश्चात; जैसे, चातक-चब्चु, सीप का सम्पुट, मेरा घट भी भरता है।
- (घ) जब कई शब्द जोड़े से भाते हैं, तब प्रत्येक जोड़े के पश्चात्; जैसे, श्रद्धा ने दुख श्रीर सुख, पाप भीर पुण्य, दिन भीर रात, ये सब बनाये हैं।
- (ङ) समानाधिकरण शब्दों कं बीच में; जैसे, ईरान के बाद-शाह, नादिरशाह ने दिख्लो पर चढ़ाई की

- (च) यदि उद्देश्य बहुत लंबा हो, ते। उसके पश्चात्; जैसे, चारों तरफ चलनेवाले मवारों के घोड़ों की बढ़ती हुई धावाज, दूर-दूर तक फैल रही थी।
- (छ) कई-एक किया-विशेषण वाक्यांशों के साथ; जैसे, बड़े महात्माओं ने, समय-ममय पर, यह उपदंश दिया है। एक इच्सी खड़का मजबूत रस्सी का एक सिरा धपनी कमर में लपेट, दूसरे सिरं को लकड़ों के बड़े दुकड़े में बाँध, नदी में कूद पड़ा।
- (ज) संवोधन-कारक की संज्ञा श्रीर संवोधन शब्दों के पश्चात; जैसे, धनश्याम, फिर भी तू सबकी इच्छा पूरी करता है। लो, मैं यह चला।
  - (भ्रा) छंदों में बहुधा यति की पश्चात् ; जैसे— भिष्यत मीर सब गुण-रहित, विश्व-विदित गुण एक ।
  - (ञ) उदाहरणों में ; जैसं, यथा, झादि शब्दों के पश्चात्।
- (ट) संख्या कं श्रंको मे सैकड़े से ऊपर इकहरे वा दुहरे श्रंको कं पश्चान ; जैसे, १,२३४।३३,५४,२१२।
- (ठ) संज्ञा-त्राक्य की छोड़ मिश्र वाक्य के शेष बड़े उपवाक्यों के बीच मे; जैसे, हम उन्हें सुम्ब दंगे, क्यों कि उन्होंने हमारे लिए दुख सहा है। आप एक ऐसे मतुष्य की खोज कराइए, जिसने कभी दुःख का नाम न सुना हो।
- ( ड ) जब संज्ञा-त्राक्य मुख्य वाक्य से किसी समुख्यय-बेधक के द्वारा नहीं जोडा जाता; जैसे, लड़के ने कहा, मैं भ्रभी श्राता हूँ। प्रसोधर एक है, यह धर्म की मूल बात है।
- (ढ) जब संयुक्त वाक्य के प्रधान उपवाक्यों में घना संबंध रहता है, तब उनके बीच में; जैसे, पहले मैंने बगीचा देखा, फिर मैं एक टीको पर चढ गया, ग्रीर वहां से उतरकर सीधा इधर चला भाषा।

(य) जब छोटे समानाधिकरण प्रधान वाक्यों के बीच में समुच्चय-बोधक नहीं रहता, तब उनके बीच में; जैसे, पानी बरसा, हवा चली, धोले यिरे। सूरज निकला, हुद्या सबेरा, पत्ती शोर मचाते हैं।

### (२) ऋर्द्ध-विराम।

- ७३८—श्रद्ध -िवराम नीचे लिखी श्रवस्थाओं मे प्रयुक्त होता है--
- (क) जब संयुक्त वाक्यों के प्रधान वाक्यों में परस्पर विशेष संबंध नहीं रहता, तब वे श्रद्ध-विराम के द्वारा श्रद्धग किये जाते हैं; जैसे, नंदगाँव का पहाड़ कटवाकर उन्होंने विरक्त साधुशों को सुब्ध किया था; पर लोगों की प्रार्थना पर सरकार ने इस घटना को सीमा-बद्ध कर दिया।
- (ख) उन पूरे वाक्यों के बीच में जी विकल्प से अंतिम समु-च्चय-बेधिक के द्वारा जी ड़े जाते हैं; जैसे, सूर्य का अस्त हुआ; आकाश लाल हुआ; वराह पेखिरों से उठकर घूनने लगे; मेर अपने रहने के भाड़ों पर जा बैठे; हरिशा हरियाली पर सीनं लगे; पची गाते-गाते घोंसलों की ब्रोर उड़े; और जंगल में धीरे-धीरे अँधेरा फैलने लगा।
- (ग) जब मुख्य वाक्य से कारणवाचक कियाविशेषण का निकट संबंध नहीं रहता; जैसे, हवा के दबाव से साबुन का एक बुखबुला भी नहीं दब सकता; क्योंकि बाहरी हवा का दबाव भीतरी हवा के दबाव से कट जाता है।
- (घ) किसी, नियम के पश्चात् ध्रानेवाले उदाहरण-सूचक 'जैसे' शब्द के पूर्व।
- (क) उन कई ध्रान्नित वाक्यों के बीच मे, जो एकही मुख्य वाक्य पर ध्वलस्थित रहते हैं; जैसे, जब तक हमारं देश के पढ़े-लिखे लोग यह न जानने लगेंगे कि देश में क्या-क्या हो रहा है: शासन

में क्या-क्या त्रुटियां हैं; झीर किन-किन बाती की झावश्यकता है; झीर झावश्यक सुधार किये जाने के लिये झान्दोलन न करने लगे गे; तब तक देश की दशा सुधरना बहुत कठिन होगा।

# (३) पूर्ण-विराम।

७३-- इसका उपयोग नीचे लिखे स्थानों मे होता है--

- (क) प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अन्त में; जैसे, इस नदी से हिन्दु-स्थान के दें। समविभाग होते हैं।
- (स्त्र) बहुधा शीर्षक और ऐसे शब्द के पश्चात् जो किसी वस्तु के उल्लेख-मात्र के लिये आता है; जैसे राम-वन-गमन। पराधीन सपनेहुँ सुख नाही।—तुलसी।
  - (ग) प्राचीन सापा के पद्यों से अर्द्धाली के पश्चात, जैसे---

जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । स्रो नृप भ्रवसि नरक भ्रधिकारी ।।

[ सू॰--पूरे छंद के श्रत में दो खड़ी लकीरे लगाते है। ]

(घ) कभी-कभी धर्ष की पूर्णता के कारण धीर, परन्तु, अधवा, इसलिए, आदि समुचय-बोधकों के पूर्व-वाक्य के ग्रंत में, जैसे, ऐसा एंक भी मनुष्य नहीं जो संसार में कुछ न कुछ लाभकारी कार्य न कर सकता हो। धीर ऐसा भी कोई मनुष्य नहीं जिसके लिये संसार में एक न एक उचित स्थान न हो।

### (४) प्रश्न-चिह्न।

् ७४०—यह चिह्न प्रश्नशाचक वाक्य के ग्रंत में लगाया जाता है; जैसे, क्या यह बैल तुम्हारा ही है ? वह ऐसा क्यों कहता था कि हम वहाँ न जायँगे ?

(क) प्रश्नका चिह्न ऐसे वाक्यों मे नहीं लगाया जाता जिनमें प्रश्न क्याज्ञा के रूप में हो; जैसे, कलकत्ते की राजधानी वताओ। (स्व) जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का सर्थ संबंधवाचक शब्दों का सा होता है, उनमें प्रश्न-चिह्न नहीं लगाया जाता; जैसे, धापने क्या कहा, सो मैंने नहीं सुना। वह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ।

# ( ५ ) आश्चर्य-चिह्न।

७४१—यह चिद्व विस्मयादिबोधक श्रव्ययो श्रीर मनेविकार-सृचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के श्रन्त में लगाया जाता है; जैसे, वाह ! इसने ते। तुम्हें श्रच्छा धोखा दिया ! राम-राम ! इस लड़के ने दीन पत्तो को मार डाला !

- (क) तीत्र मनोविकार-सूचक संबोधन-पदों के ग्रंत में भी भारचर्य-चिद्व भाता है; जैसे, निश्चय दया-दृष्टि से माधव ! मेरी ग्रोर निहारांगे।
- (ख) मनोविकार सूचित करनं में यदि प्रश्नवाचक शब्द भावे ते। भी धाश्चर्य-चिद्व लगाया जाता है; जैसे, क्यों री ! क्या तू धांखों से धन्धां है !
- (ग) बढ़ता हुआ मनाविकार सृचित करने के लिए दे। भ्रथवा तीन भ्राश्चर्य-चिद्वों का प्रयोग किया जाता है; जैसे, शोक ! शोक !! महाशोक !!!

[स्०-वाक्य के श्रंत में प्रश्न वा आश्चर्य का चिह्न श्राने पर पूर्ण-विराम नहीं लगाया जाता |]

# (६) निर्देशक (उँश)।

७४२-इस चिह्न का प्रयोग नीचे लिखे स्थानी में होता है-

(क) समानाधिकरण शब्दों, वाक्यांशों भ्रयवा वाक्यों के बीच में; जैसे, दुनिया में नयापन—न्तनत्व—ऐसी चीज नहीं जो गली-गली मारी-मारी किरती हो। जहाँ इन वार्तों से उसका संबंध न रहे— वह केवल मनेविनोद की सामग्री समभी जाय—वहीं समभाना वाहिये कि उसका उद्देश्य नष्ट हो गया—उसका ढंग विगड गया।

- (ख) किसी वाक्य में भाव का प्रचानक परिवर्त्तन होने पर, जैसे, सबको सान्त्वना देना, विखरी हुई सेना को इकट्ठा करना भीर-भीर क्या ?
- ्ग) किसी विषय के साथ तत्संबंबी अन्य बातों की सूचना देने में; जैसे, इसी माच में सबेरा हो गया कि हाय! इस वीरान में अब कैसे प्राण वचे गे—न जाने, मैं कीन मैति महाँगा! इँगलैंड के राजनीतिक्कों के दें। दल हैं—एक उदार, दूसरा अनुदार।
- (घ) किसी कं वचनों को उद्भृत करने के पूर्व; जैसं, में— घ्रच्छा यहाँ से जमीन कितनी दूर पर होगी ? कप्तान—कम से कम तीन सी मील पर। इम लोगों को सुना-सुनाकर वह ध्रपनी बोली में बकने लगा—तुम लोगों को पोठ से पीठ बाँधकर समुद्र में डुवा दूँगा। कहा है—

#### मांच बरोबर तप नहीं, भूठ बरोबर पाप।

[ स्॰ — ग्रंतिम उदाहरण में कोई-कोई लेखक केळन श्रीह डेश लगाते हैं; पर हिंदी में केळन का प्रचार नहीं हैं।]

(ङ) लेख के नीचे लेखक या पुस्तक के नाम के पूर्व; जैसे— किते न धी। गुन जग करें, नय वय चढ़ती बार।

--विद्यारी।

- (च) कई एक परस्पर-संबंधी शब्दों की साथ-साथ लिखकर बाक्य का संचिप करने में; जैसे प्रथम ध्राव्याय—प्रारंभी वार्ता। मन—सेर—ऋटॉक। ६—११—१६९८।
- (छ) बातचीत में रुकावट सूचित करने के लिये; जैसे मैं— अब—चल—नहीं—सकता।

- (ज) ऐसे शब्द या उपवाक्य के पूर्व जिस पर अवधारण की आवश्यकता है; जैसे, फिर क्या था—लगे सब मेरे सिर टपाटप गिरने! पुस्तक का नाम है—श्यामालता।
- (भ) ऐसे विवरण के पूर्व जो यथास्थान न लिखा गया हो; जैसे, इस पुस्तकालय मे कुछ पुस्तके — इस्तिखित — ऐसी भी हैं जो धन्यत्र कही नहीं हैं।

#### (७) केाष्ठक।

७४३-- केष्ठिक नीचे लिखे स्थानों में प्राता है-

- (क) विषय-विभाग में क्रम-सूचक श्रन्तरों वा ग्रंकों के साथ; जैसे, (क) काल, (ख) स्थान, (ग) रीति, (घ) परिमाण। (१) शब्दालंकार, (२) श्रर्थालंकार, (३) उभयालंकार।
- (ख) समानार्थी शब्द या वाक्यांश के साथ; जैसे, ध्रिफिका के नीपो लोग (हब्शी) ध्रधिकतर उन्हीं की संतान हैं। इसी कालेज मे एक रईस-किसान (बड़े जमीदार) का लड़का पढ़ता था।
- (ग) ऐसे वाक्य के साथ जो मूल वाक्य के साथ आकर उस्राक्षे रचना का कोई संबंध नहीं रखता, जैसे, रानी मेरी का सौदर्य धाद्वितीय था (जैसी वह सुरूपा थी वैसी ही एलिजवेश कुरूपा थी)।
- (घ) किसी रचना का रूपांतर करने में बाहर से लगाये गये शब्दों के साथ; जैसे, पराधीन (को) सपनेहु सुख नाहीं (है)।
- ( क ) नाटकादि संवादमय लेखों में हाव-भाव सूचित करने के लिये; जैसे, इंद्र—( भानंद से ) अच्छा देवसेना सिज्जित हो गई ?
- (च) भृता को संशोधन या संदेह में; जैसे, यह चिह्न प्रकार शब्द (वर्षा ?) का निर्श्रीत रूप है।

### ( ८ ) अवतरण-चिह्न।

ं ७४४—इन चिह्नों का प्रयोग नीचे लिखे स्थानों मे किया जाता है— (क) किसी के महत्त्र-पूर्ण वचन उद्भृत करने में भ्रथवा कहावतें। में; जैसे, इसी प्रेम से प्रेरित होकर ऋषियों के मुख से यह परम पवित्र

वाक्य निक्ला या-"जननी जनमभूमिश्च स्वर्गाद्वि गरीयसी"। जस बालक के सुलच्छा देखकर सब लोग यही कहंते थे कि ''होनहार

बिरवान के होत चीकने पात"।

(ख) व्याकरण, तर्क, श्रलंकार, श्रादि साहित्य-विषयो के उदाहरणों मे, जैसे, "मै।र्य-वंशो राजाओं के समय मे भो भारत-वासियों को ग्रपनं देश का श्रच्छा ज्ञान था''।--यह साधारण वाक्य है। उपमा का उदाहरण-

> "प्रभृति देखि सब नृप हिय हारे। जिसि राकेश उदय भये तारे ॥"

- (ग) कभी-कभी संज्ञा-वाक्य के साथ, जा मुख्य वाक्य के पूर्व फाता है: जैसे, ''रबर काहे का बनता है'', यह बात बहतेरीं को मालूम नहीं है।
- (घ) जब किसी धन्नर, शब्द या वाक्य का प्रयोग अन्तर या शब्द के अर्थ में होता है; जैसे हिन्दों में, 'लू' का उपयोग नहीं होता। "शिचा" बहुत व्यापक शब्द है। चारों श्रोर से "मारी मारोण की भावाज सुनाई देती थी।
- (क) अप्रचलित विदेशी शब्दों में, विशेष प्रचलित अधवा बासेप योग्य शब्दों में श्रीर ऐसे शब्दों मे जिनका धात्वर्थ बताना हो; जैसे, इन्होंने बो० ए० की परीचा बड़ी नामवरी के साथ ''पास'' भ्राप कलकत्ता विश्व-विद्यालय के "फेले!" थे। कहते

भरववाले भभी तक ''हिन्दसा'' ही अंक से। उनके ''सर'' में चोट लगी है।

(च) पुस्तक, समाचार-पत्र, लेख, चित्र, मूर्त्ति छीर पदवी के नाम में तथा लेखक के उपनाम छीर वस्तु के ज्यक्तिवाचक नाम में; जैसे, कालाकाँकर से "सम्राट्" नाम का जो साप्ताहिक पत्र निकलता था, उसका इन्होंने दो मास तक संपादन किया। इसके पुराने छंकों में "परसन" नाम के एक लंखक के लेख बहुत हो हास्यपूर्ण होते थे। बंबई में "सरदार-गृह" नाम का एक बड़ा विश्रान्ति-गृह है।

[स्०—(१) श्रचर, शब्द, वाक्यांश श्रथवा वाक्य श्रप्रधान हो या श्रव-तरणचिह्नों से घिरे हुए वाक्य के भीनर भी इन चिह्ने: का प्रयोजन हो तो इकहरे श्रवतरण-चिह्नों का उपयोग किया जाता है, जैसे, ''इस पुस्तक का नाम हिंदी में 'श्रार्था-समाचार' छपता हैं"। ''बच्चे मा की 'मा' छार पानी की 'पा' श्रादि कडते हैं।"

(२) जब श्रवतरण-चिह्नां का उपयोग ऐसे लेख में किया जाता है, जो कई पैरों में विभक्त है, तब ये चिह्न प्रत्रेक पैरे के श्रादि में श्रीर श्रन्तिम श्रनुच्छेद के श्रादि-श्रंत में लिखे जाते हैं।

७४५--पूर्वोक्त चिह्नों के सिवा नीचे लिखे ।चह्न भी भाषा-रचना में प्रयुक्त होते हैं--

| (१) वर्गाकार कोष्ठक | [ ]            |
|---------------------|----------------|
| (२) सर्पाकार कोष्ठक | { }            |
| (३) रेखा            |                |
| (४) श्रपूर्णता-सूचक | ×××            |
| (५) इंस-पद          | ^              |
| (६) टीका-सूचक       | <b>*</b> ,+,‡, |
| (७) सं हेत          | •              |
| (८) पुनरुक्ति-सूचक  | "              |

#### ( 488 )

- (६) तुल्यता-सूचक =
- (१०) स्थान-पूरक ... ...
- (११) समाप्ति-सुचक - -

### (१) बर्गाकार केाष्ठक।

७४६ — यह चिह्न भून सुधारने और त्रुटि की पूर्ति करने कं लिए व्यवहृत होता है; जैसे, अनुवादित [ अन्दित ] मंध, वृ [अ] ज-मोहन, कुटो [र]।

(क) कभी-कभी इसका उपयोग दूसरे के छिकों की घेरने में होता है; जैसे, ग्रंक [४ (क)] देखो। इरखास्तें [नमूना (क)] के मुताबिक हो सकती हैं।

( ख ) भ्रन्यान्य के। ष्ठकों के रहते भिन्नता के लिए; जैसे—

(१) मातृ-मूर्ति—(कविता) [लेखक, बाबू मैि खिलीशरण गुप्त]।

### (२) सर्पाकार केाष्ठक।

७४७—इसका उपयोग एक वाक्य के ऐसे शब्दों की मिलाने में होता है जो झलग पंक्तियों में लिखे जाते हैं छीर जिन सबका संबंध किसी एक साधारण पद से होता है; जैसे—

धार्द्रपन } = गीलापन, चंद्रशेखर मिश्र धार्द्रभाव } = गीलापन, शिचक, राजस्कूल दरभंगा (विदार धीर उड़ीसा)

#### (३)रेखा।

७४८—जिन शब्दो पर विशेष ध्रवधारण देने की ध्रावश्यकता होती है बन क नीचे बहुधा रेखा कर देते हैं; जैसे, जो रूपया खड़ाई के कर्जे में जमा किया जायगा उसमें का हर एक रूपया यानी वह सबका सब मुल्क हिंद में खर्च किया जायगा। ध्राप कुछ न कुछ रूपया बचा सकते हैं, चाहे वह थोड़ा ही हो धीर एक रूपये से भी कुछ न कुछ काम चलता है। (क्र) भिन्न-भिन्न विषयों के प्रत्या-प्रत्या तिखं हुए लेखों वा प्रतुच्छेदों के प्रन्त में भी; जैसे —

धाजकल शिमले में दैजे का प्रकीप है।

धागामी बड़ी व्यवस्थापक सभा की बैठक कई कारणों से नियत तिथि पर न हो सकेगी, क्योंकि धनेक सदस्यों की धौर-धौर सभा-समितियों में संमितित होना है।

[स्०-लेखों के श्रंत में इस चिह्न के उदाहरण समाचार-पत्रों श्रथवा मासिक पुस्तकों में मिलते है।]

### (४) अपूर्णता-सूचक चिह्न।

७४-६ — किसी लेख में से जब कोई ब्रानावश्यक अंश छोड़ दिया जाता है, तब उसके स्थान में यह चिह्न लगा देते हैं; जैसे,

#### X X X X X पराधीन सपनेहु सुख नाही ।

(क) जब वाक्य का कोई ग्रंश छोड़ दिया जाता है, तब यह चिह्न (.....) लगाते हैं; जैसे, तुम समभ्यते हैं। कि यह निरा बालक है, पर.....।

#### (५) हंस-पद।

७५०—लिखने में जब कोई शब्द मूल से छूट जाता है तब उसे पंक्ति के ऊपर ध्रथवा हाशियं पर लिख देते हैं धीर उसके मुख्य स्थान के नीचें यह, चिद्व कर देते हैं; जैसे, रामदास की

-शक्ति यहाँ रचना स्वाभाविक है। किसी दिन हम भी श्रापक श्रावेगे।

### (६) टीका-सूचक चिह्न।

७५१--- पृष्ठ के नीचे अथवा हाशिय में काई सूचना देने के लिए तत्संबंधी शब्द के साथ कोई एक चिद्र, अङ्क अथवा अचर लिख देते हैं; जैसे, उस समय मेवाड़ में राना उदयसिंह \* राज करते थे।

क ये वही उद्यक्ति ह थे जिनकी प्राण्-का पश्चादाई ने की थी।

#### ( ६४३ )

#### ( 9 ) संकेत।

५५२—ममय की वचत श्रथवा पुनरुक्ति के निवारण के लिए किसी संज्ञा की संचेप में लिखने के निमित्त इस चिह्न का उपयोग करते हैं; जैसे, डा० घ०। जि०। मर०। श्री०। रा० सा०।

(क) द्वाँगरंजी के कई एक संचिप्त नाम हिंदी में भी संचिप्त मान लियं गये हैं, यद्यपि इस भाषा मे उनका पूर्ण रूप प्रचलित नहीं है; जैसे, बी० ए०। सी० धाई० ई०। सी० पी०। जी० धाई० पी० धार०।

### ( ट ) पुनरुक्ति-सूचक चिह्न।

७५३ — किसी शब्द या शब्दों की बार-बार प्रत्येक पंक्ति में लिखने की धडचन मिटाने के लिए सूची आदि में इस चिह्न का प्रयोग करने हैं; जैसे,

श्रीमान् माननीय प'० मदनमीहन मालवीय, प्रयाग .. .. बाबू सी० वाई० चितामिण, ,,

### ( ८ ) तुल्यता सूचक चिह्न।

७५४—शब्दाशे प्रथवा गणित की तुल्यता सुचित करने के लिए इस चिह्न का उपयोग किया जाना है, नैसे, शिचित = पढ़ा लिखा। दे। श्रीर दे। = ४: ध = व।

### (१०) स्थान पूरक चिह्न।

७५५—यह चिह्न सूचियों में खाली स्थान भरने के काम आता है. जैसे.

खेल (कविता) ... शब् मैथिनीशरण गुप्त ... १७६।

# ( १९ ) समाप्ति-सूचक चिह्न।

७५६--इम चिह्न का उपयोग बहुधा लेख श्रयवा पुसाक के श्रंत में करते हैं; जैसे,

### परिशिष्ट (क)।

#### कविता की भाषा।

१—हिंदी कविता प्रायः तीन प्रकार की उपभाषाओं में होती है — जजनाषा, बैसवाड़ी धीर खड़ीबोली! हमारी धिकांश प्राचीन कविता जजभाषा में पाई जाती है धीर उसका बहुत कुछ प्रभाव धन्य देानी भाषाओं पर भी पड़ा है। स्वयं जजभाषा ही में कभी-कभी बुंदेलखंडी तथा दूसरी देा भाषाओं का थोड़ा बहुत मेल पाया जाता है, जिससे यह कहा जा सकता है कि धुद्ध जजभाषा की कविता प्रायः बहुत कम मिलती है। बैसवाड़ी मे, जिसे कोई-कोई धवधी नाम से अभिहित करते हैं, तुलसीदास तथा अन्य दो-चार श्रेष्ठ कवियों ने कविता की है; परंतु शेष प्राचीन तथा कई एक धर्वाचीन कवियों ने मिश्रित जजभाषा में धपनी कविता लिखी है। धाजकल कुछ वर्षों से खड़ीबोली धर्यात् बोलचाल की भाषा में कविता होने लगी है। यह भाषा प्रायः गद्य ही की भाषा है।

२—इस परिशिष्ट में हिंदी कविता की प्राचीन भाषाश्रों के शब्द-साधन के कई एक नियम संचेप मे \* देने का प्रयक्त किया जाता है। इस विषय में अजभाषा ही की प्रधानता रहेगी, तो भी

इस विषय के सचेप में जिखने का कारण यह है कि व्याकरण के नियम गय ही की भाषा पर रचे जाते हैं और उसमें पद्य के प्रचलित राब्दों का विचार केवल प्रसंग-वश किया जाता है। यद्यपि आधुनिक हिंदी का वृज-भाषा से घनिष्ट संबंध है, तथापि व्याकरण की दृष्टि से दोनों भाषाओं में बहुत कुड़ ग्रंतर है। यदि केवल इतना ही ग्रंतर पूर्णतया प्रकट करने का प्रयक्ष किया जावे, तोभी वृजभाषा का एक छे।टा-मोटा व्याकरण जिखने की आवश्यकता होगी; और इतना करना भी प्रस्तुत व्याकरण के उद्देश के बाहर है। इस पुस्तक में कविता के प्रयोगों का थोड़ा-बहुत विचार यथास्थान हो चुका है; पर यहाँ वह कुछ अधिक नियमित रूप से, पर संचेप में, किया जायगा। हिंदी कविता की भाषात्रों का पूर्ण विवेचन करने के लिये एक स्वतंत्र पुस्तक की आवश्यकता है।

किया की दूसरी प्राचीन भाषाओं की रूपावली भी जो हिंदी में पाई जाती है, अजभाषा की रूपावली के साथ यथासंभव ही जायगी; पर प्रत्येक रूपांतर के साथ यह बताना कठिन होगा कि वह किस विशेष उपभाषा का है। ऐसी ध्रवस्था मे एक प्रकरण के भिन्न-भिन्न रूपांतरों का उद्घेख एक ही माथ किया जायगा। यहाँ यह कह देना ध्रावश्यक है कि जितने रूपों का संप्रह इस परिशिष्ट में किया गया है उनके सिवा धीर भी कुछ ध्रिक रूप यन्न-तन्न कविता में पाये जाते हैं।

३—गद्य और पद्य के शब्दों के वर्ध-विन्याम मे वहुधा यह अंतर पाया जाता है कि गद्य के ड, य, ल, व, श और च के बदले पद्य में कमशः र, ज, र, ब, म और छ ( अथवा ल ) आते हैं; और संयुक्त वर्धों के अवयव अलग-अलग लिखे जाते हैं; जैसे, पड़ा = परा यह = जहा, पीपल = पीपर, वन = वन, शील = सोल, रचा = रच्छा, साची = माखी, यह = जतन, धर्म = धरम।

४--गद्य ग्रीर पद्य की भाषात्रीं की रूपावली में एक साधारण ग्रंतर यह है कि गद्य के ग्राधिकांश ग्राकारात पुल्लिग शब्द पद्य में ग्रीकारांत रूप में पायं जाने हैं; जैसे,

संज्ञा—सोना = सोनो, चेरा = चेरो, हिया = हियो, नाता = नाता, बसेरा = बसेरो, सपना = सपनो, बहाना = बहाने। ( उदू ), मायका = मायको।

सर्वनाम - मेरा = मेरो, श्रपना = धपनी, पराया = परायी, 'जैसा = जैसी, जितना = जितनी ।

विशेषण—काला = कारो, पीला = पीरो, ऊँचा = ऊँचो, नया = नयो, बड़ा = बड़ो, सीधा = सीधो, तिरछा = तिरछो।

क्रिया--गया = गयो, देखा = देख्यो, जाऊँगा = जाऊँगो, करता = करतो, जाना = जान्यो।

#### लिंग।

५—इस विषय में गद्य धीर पद्य की भाषाओं में विशेष छंतर नहीं है। स्नीलिंग बनाने में ई ग्रीर इनि प्रत्यों का उपयाग प्रन्यान्य प्रत्यों की अपेका प्रिक किया जाता है; जैसे, वर-दुख-हिनि सकुवाहिं। दुलही सिय सुंदर। भृति हून की जै ठकु-राइनी इतेक हठ। भिल्लिन जनु छांड्न चहत।

#### वचन ।

६—बहुत्व सूचित करनं के लिए कविता में गद्य की अपेचा कम क्यांतर होते हैं और प्रत्ययों की अपेचा शब्दों से अधिक काम लिया जाता है। रामचरित-मानस में बहुधा समूहवाचो नामा (गन, वृद, युव, निकर आदि) का विशेष प्रयोग पाया जाता है। उदा०—

जमुना-तट कुंज करंब के पुंज तर तिनके नवनीर भिरैं। लपटो लिका तर जालन सं कुसुमाविल तें मकरंद गिरैं। इन ब्हाहरणों में मोटे धचरों में दियं हुए शब्द धर्ष में बहुवचन हैं; पर बनके रूप दूसरे ही हैं।

(क) अविकृत कारकों के वहुवचन में संज्ञा का रूप बहुधा जैसा का तैसा रहता है; पर कहीं-कहीं उसमें भी विकृत कारकों का रूपांतर दिखाई देता है। अकारांत खीलिंग शब्दों के बहुवचन में ए' के बदले बहुधा ऐ'पाया जाता है।

उदा०--भैंरा ये दिन कठिन हैं। विलोकत ही कछ भैंर की भीरन। सिगर दिन येही सुहाति हैं बातें।

(ख) विकृत कारकों के बहुवचन में बहुधा न, न्ह भ्रथवा नि भाती है; जैसे, पुछेसि लोगन्ह काह उछाहू। ज्यां आँखिन सब देखिये। दैरहो अँगुरी दोऊ कानन मे।

#### ( \$80 )

#### कारक।

७-- पद्य में संज्ञाओं के साथ भिन्न-भिन्न कारकी में तीचे खिखी विभक्तियों का प्रयोग होता है--

कर्ता-नं (क्वचित्)। रामचरित-मानस में इसका प्रयोग · नहीं हुमाः

कर्म-हिं. की. कह

करण--ते. सेां

संप्रदान-हिं, कीं, कह

ध्रपादान-ते. सेां

विकृत रूप

संबंध-कौ, कर, करा। भेद्य के लिग धीर वचन के धनु-सार की धीर करा में विकार होता है।

ध्यधिकरण-में, मां, माहि, मांक, महैं। सर्वनामें। की कारक-रचना।

 मंज्ञाओं की अपेचा सर्वनामी मे अधिक रूपांतर होता है: इसलिए इनके कुछ कारकों के रूप यहाँ दिये जाते हैं।

### उत्तम-पुरुष सर्वनाम।

|           | •                 |                         |
|-----------|-------------------|-------------------------|
| कारक      | <b>एक</b> वचन     | ब <b>सु</b> व <b>चन</b> |
| कर्त्ता   | में, हैं।         | <b>इम</b>               |
| विकृत रूप | मेा               | हम                      |
| कर्म      | मोकौं, मे। इ      | हमकीं, इमदि             |
|           | मोकहाँ (बैस०)     | इम <b>कह</b> ँ          |
| संबंध     | मेरा, मार, मारा   | इमा <b>रा, इमा</b> र    |
|           | मम (सं०)          |                         |
|           | मध्यम-पुरुष सर्वन | ाम ।                    |
| कर्ता     | त्, तै            | तुम                     |

तुम

तेा

#### ( ₹8⊂ )

बहुवचन एकवचन कारक ताकीं, ताहिं तुमकीं, तुमहि कर्म **तुमक**ह ते।कह तुम्हारा, तुम्हार संबंध तेरा, तार, तारा तिहारा, ति**हा**र तव (सं०) स्रन्य-पुरुष सर्वनाम । ( निकटवर्ती) कर्त्ता यह, एहि. यं विकृत रूप या, एहि इन याकों. कर्भ इनकों, इनहि याद्वि, एदिकहेँ इनकहेँ याकौ, एहिकर संबंध इनको, इनकर ( दूरवर्त्ती ) वोह, श्रो, सो कर्त्वा वे, तं वा, ता, तेहि उन, तिन विकृत रूप उनकीं, उनहि कर्म वाकी, ताहि तिनका, तिनहि ताकह वाको, ताको तिनकों, तिनकर संबंध उनकी. उनकर तासु ( सं०-तस्य ) ताकर, तंहिकर निजवाचक सर्वनाम। कर्त्ता श्रापु धापु विकृत रूप भ्रापु श्रापु भ्रापुक्षीं कर्म **भ्रापुकीं** संबंध म्रापुन, प्रपुनी **भापुन, भ्र**पुनै।

#### ( ₹8€ )

### संबंधवाचक सर्वनाम।

कारक एकवचन बहुवचन कर्त्ता जा, जैान जे विकृत रूप जिन जा कर्भ जाकों, जेहि, जिनकीं. जाहि, जाकह जिनहिं, जिनकह जाकी, जाकर, जिनकौ, जिनकर संबंध जेहिकर, जासु (सं > -यस्य )

# प्रश्नवाचक सर्वनाम (कौन)।

कौन, को, कवन कर्ता कौन, को विकृत रूप किन का कर्म कार्कों, काहि, किनकीं, किनहि केहि काको, काकर किनकी, किनकर संबंध (क्या) कत्ती का, कहा का, कहा विकृत रूप काहे काहे काहे की कर्भ काहे कैां काहेकौ काहे की संबंध

# अनिश्चयवाचक सर्वनाम (काई)।

कर्त्ता कोऊ, कोय कांऊ, कोय विकृत रूप काहू काहू कर्म काहू को, काहुहि काहू कीं, काहुहि संबंध काहू की काहू की

#### ( ६५० )

कारक एकवचन बहुवचन
(कुछ)
कर्ता कछु कछु
विकृत रूप कछु कछु
कर्म }
संबंध }
ये रूप नहीं पायं जाते।

#### क्रियाश्रों की काल-रचना।

#### कर्तृवाच्य ।

स्—धातुम्रों के प्रत्यय भ्रताग-भ्रता बताने में सुभीता नहीं है;
सिलिए भिन्न-भिन्न कालों में कुछ धातुम्रों के रूप लिखे जाते हैं—

### 'होनां क्रिया (स्थिति-दर्शक)।

कियार्थक संज्ञा—होतीं, द्वाइवी कर्त्वाचक संज्ञा—होतहार, द्वानेहारा वर्त्त मानकालिक कृदंत—होत भूतकालिक कृदंत—भयो पूर्वकालिक कृदंत—होइ, है, हैंकं, द्वोयके तात्कालिक कृदंत—होइही

### सामान्य वर्त्तमान-काल।

#### कर्त्ता-पुल्लिंग वा स्त्रीलिंग

| पुरुष | एकवचन                      | बहुवचन          |
|-------|----------------------------|-----------------|
| १     | हीं, सरीं।                 | हैं, भहें       |
| ર     | है, इसि                    | ही, श्रहे।      |
| ą     | है. श्र <b>है</b> , श्रहहि | हैं, घहें, धहहि |

# सामान्य भूतकाल।

# कत्ती—पुद्धिग।

|                                                     | *****                                | 310111                  |                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------|
| पुरुष                                               | ए <b>क</b> वचन                       | बहुवचन                  |                |
| \$\\ \text{2}\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ | इतेः                                 |                         | <b>इ</b> ते    |
|                                                     |                                      | अथवा                    |                |
| 8                                                   | रह्यौ, रह्यां, रहेऊँ                 | ) . (                   |                |
| २                                                   | रह्यौ, रह्यो, रहे कॅ<br>रह्यौ, रहेसि | हैं।                    | रहं, <b>हे</b> |
| <b>३</b>                                            | रह्यौ, रहेमि                         | )                       |                |
|                                                     | कर्त्ता                              | —स्त्रीलिग।             |                |
| ₹ <b>—</b> -₹                                       | रही, ही                              | १—३ रही, ही             |                |
| [ सू०-                                              | –इस किया के शेप क                    | ाल विकारदर्शक 'होना' कि | या के रूपों के |
| समान होते                                           | है ।]                                |                         |                |
|                                                     | होना ( रि                            | वेकार-दर्शक ) ।         |                |
| ;                                                   |                                      | धयवा सामान्य-वर्त्तमान  | 1)             |
|                                                     |                                      | पुछिग वास्त्रीलिंग।     | •              |
| १                                                   | हांडें                               | -                       | ६ होयँ         |
| ₹3                                                  | होय, होवे,                           | होहि २                  | . हो           |
|                                                     | विधिका                               | ल ( प्रत्यस )।          |                |
|                                                     |                                      | पुद्धिगवास्त्रोत्तिग।   |                |
| , 8                                                 | होर्डें                              | १३                      | होयँ           |
| ₹                                                   | ३ होय, होवे                          | २                       | हो, होह        |
|                                                     | · _                                  | ाल (परोक्ष)।            |                |
|                                                     | ·                                    | ह्यागवास्त्रीलिगः।      |                |
| <b>ર</b>                                            | हो:इयो।<br>हो:इयो                    | <u> </u>                | होइयो, होहू    |
| `                                                   | 6144                                 |                         | ,              |

# ( ६५२ )

# सामान्य-भविष्यत्।

# कत्ती-पुल्लिंग वा खोलिंग।

| पु <b>रुष</b><br>१     | एकवचन<br>होइहीं, ह्वैहीं | पुरुष<br>१—-३ | बहुव <b>चन</b><br>होइहीं, <b>ह</b> ैहीं |
|------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| ₹—₹                    | होइहै, हैं है            | <br>૨         | होइही, ह्व ही                           |
|                        | <b>ग्रथ</b> वा           |               | ·                                       |
|                        | कर्त्ता—पुलिंत           | ग             |                                         |
| 8                      | होऊँगो                   | १३            | होयँग                                   |
| २—₹                    | होयगा                    | ₹             | होगं                                    |
|                        | कर्त्तास्त्रोतिग         | 7             |                                         |
| 8                      | होऊँगी -                 | ₹3            | होयँ गी                                 |
| ₹३                     | होयगी                    | २             | होगी                                    |
|                        | सामान्य संकेतार्थ        | ा-काल।        |                                         |
|                        | कत्ती—पुश्चिग            | T I           |                                         |
| १                      | होता, होतंडाँ            | १—-३          | <b>हो</b> ति                            |
| २                      | होतो, होतेऊ, होतु        | २             | होते, होतेऊ                             |
| 3                      | होतो, होतु               |               |                                         |
|                        | कर्त्ता—स्रीक्षि         | Τ             |                                         |
| 8                      | होती, होतिऊँ             |               | होती                                    |
| ₹                      | होत, होती ∫              |               | हाता                                    |
| सामान्य वर्त्तमान-काल। |                          |               |                                         |
|                        | कर्ता—पुल्लिगवास         | भोत्तिग।      |                                         |
| १                      | होतु हैं।, होत हैं।      | १३ इं         | ोतु हैं, होत हैं                        |
| २—३                    | होतु है, होत है          | २ ह           | ोतु हैं।, होत है।                       |

```
( EX3 )
```

# अपूर्ण-भूत-काल।

कर्ता-पुल्लिग ।

|             | 3101            |        |          |
|-------------|-----------------|--------|----------|
| पुरुष       | एकवचन           | पुरुष  | बहुबचन   |
| 8           | होत रहां रहेऊँ  | )      |          |
| ₹—3         | होत रह्यो       | Ì      | होत रहे  |
|             | कर्तास्रीति     | П      |          |
| <b>१—</b> ३ | होत रही, रहेऊँ  |        | होत रहीं |
|             | सामान्य भूत-व   | प्राल। | •        |
|             | कर्त्ता—पुद्धिः |        |          |
| 8           | भया, भयऊँ       | १—-३   | भये      |
| २           | भयौ, भयसि       |        |          |
| 3           | भयौ, भयऊ, भयंसि |        |          |
|             | कर्ता-स्थालि    | ग ।    |          |
| ₹—3         | મર્ફ            |        | भई.      |
|             | आसत्र भूत-व     | भारत । |          |
|             | कर्त्ता—पुद्धिः |        |          |
| १           | भयी हैं।        | १३     | भये हैं  |
| २—-३        | भयी है          | २      | भये हैं। |
|             | कर्तास्रोलि     | π ι    |          |
| 8           | મ <b>ई</b> हेा, |        | ∫ 22. \$ |
| २—३         | भई है           |        | र्भइ इ   |
| _           |                 | 4 4 2  |          |

् [स्०-अविशिष्ट रूपों का प्रचार बहुत कम है और वे ऊपर जिले रूपों की सहायता से बनाये जा सकते हैं।]

### व्यंजनांत धातु।

चलना ( धकर्मक क्रिया )।

क्रियार्थक संज्ञा-चलना, चलनीं, चलिने।

कर्तवाचक संज्ञा—चलनहार वर्त्त मानकालिक छदंत—चलत, चलतु भूतकालिक छदंत—चल्यो पूर्वकालिक छदंत—चलि, चलिके तात्कालिक छदंत—चलतहो ध्यपृश्चे क्रियाद्योतक छदंत—चलत, चलतु पूर्च क्रियाद्योतक छदंत—चले

### संभाव्य भविष्यत् ( अयवा सामान्य-वर्त्तमान )।

कर्त्ता-पुद्धिग वा स्त्रोतिंग। पुरुष बहुवजन एकवचन पुरुष चलीं, चलऊँ १—३ चलें, चलहिं 8 चली, चलह २ चलै, चलि Ę चली, चलाइ, चलहि 3 विधिकाल (प्रत्यक्ष)। कर्ता-पुल्लिग वा स्त्रोत्तिग। चलीं, चलकॅ १---३ चलैं, चलहिं 8 चली, चलह चल, चले, चलई। ÷. विधिकाल (परोक्ष )। कर्ता--पुछिगवास्त्रोलिंग। चिलयो R चिलयो श्रादरसूचक विधि २---३ चलिये चित्रये २—-३ सामान्य-भविष्यत् । कत्ती-पुल्लिग वा खोलिग। चितिहैं। 8---8 चलिहें ۶

# ( ६४४ )

| पुरुष    | ए <b>कवच</b> न     | पुरुष         | बहुवचन   |
|----------|--------------------|---------------|----------|
| २—३      | चिता है            | <u> </u>      | चितिहै।  |
|          | ( भ्रथवा )         | -             |          |
|          | कर्ता—पुर्लि       |               |          |
| १        | चलींगा             | १—३           | चलैं'गे  |
| २—-३     | चलैंगा             | ·             | चलीगे    |
|          | कर्ता—स्राति       |               | 7(117)   |
| 8        | चलैंगी             | ۶ <u>—</u> -३ | चलै गी   |
| ₹—३      | चलैगी              | , , ,<br>, ,  | चलीगी    |
|          | सामान्य संके       |               | 4.41.414 |
|          | कर्त्तापुहि        |               |          |
| १        | चलनो, चलत          | <b>१—</b> ३   | चलते     |
|          | चलतॐ               | ə<br>ə        | चलतेऊ    |
| <b>ર</b> | चलता, चलत          | -             |          |
|          | चलतेऊ              |               |          |
| 3        | चलता, चलत          |               |          |
|          | कर्ता—स्रोति       | हम ।          |          |
| 8        | चलर्ता, चलतिऊँ     | }             | चलती     |
| २—३      | चलती, चलत          | }             |          |
|          | सामान्य वर्तामा    | न-काल।        |          |
|          | कर्त्ता—पुद्धिग वा | स्रोतिग।      |          |
| ę        | चत्तत हैं।         | <b>१—</b> -३  | चलत हैं  |
| २३       | चलत है             | ą             | चलत है।  |
|          | (ग्रथवा)           | •             |          |
|          | कर्त्ता—स्वीहि     |               |          |
| 8        | चलति हैं।          | <b>?—</b> -3  | चलति ई   |

|                           | 1 4-4                  | ,          |                 |
|---------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| पु <b>रुष</b>             | एकवचन                  | 324        | <b>ब</b> हुंबचन |
| २—-३                      | चलति है                | २          | चलति है।        |
|                           | ख्रपूर्ण <b>भूत-क</b>  | ाल।        |                 |
|                           | कर्ता—पुश्लि           | ग ।        |                 |
| 8                         | चत्रत रह्नगौरहेॐ       | <b>१</b> ३ | चस्रत रहे       |
| ₹₹                        | चलत रह्यो              |            | रहेरही          |
|                           | कर्त्ता- <b>-को</b> लि | ग ।        |                 |
| १—-३                      | चलत रही                | १—३        | चलत रहीं        |
| २                         | <b>चलत रही, हु</b> ती  |            |                 |
|                           | सामान्य-भूर            | न ।        |                 |
|                           | कत्ती—पुछि             | Π !        |                 |
| <b>१</b> —३               | चस्यौ                  | १—-३       | चले             |
|                           | कर्त्तास्रोति          | ाग ।       |                 |
| <b>१—</b> −३              | चर्ला                  |            | चर्त्वी         |
| न्ना <b>रत भू</b> त-काल । |                        |            |                 |
|                           | कत्ती-पुद्धिंग         | 1          |                 |
| १                         | चल्यौ द्वां            | १—३        | चले हैं         |
| ₹—-३                      | चल्यो है               | २          | चले ही          |
| ,                         | कत्ती—खीत्रि           | ग ।        |                 |
| 8                         | चली हैं।               | १—३        | चली हैं         |
| ₹—3                       | चली है                 | २          | चली है।         |
|                           | पूर्ण भूत-का           | (ल ।       |                 |
|                           | कर्तापुछि              | गः।        |                 |
| <b>१</b> —₹               | चल्यौ रहमो, हो।        | १—-३       | चलं रहे, हे     |
|                           |                        | २ 🗷        | जे रहेरही, हे   |

#### ( **६**५७ )

### कत्ती—स्रीक्षिग।

पुरुष एकवचन

पुरुष बहुवचन १—३ चली रहीं. ही

१—३ चली रही, ही

### स्वरांत धातु।

पाना (सक्तर्मक)।

क्रियार्थक संज्ञा-पाना, पावनीं, पाइबा

करुवाचक-पावनहार

वर्त्तमानकालिक कृदंव-पावत

भूतकालिक ऋदंत--पायौ

पूर्वकालिक ऋदंत-पाय, पाइ, पायके,

गइकै

तात्कालिक ऋदंत-पावतद्यी श्रमुखी क्रियाद्यातक ''-पावत

पूर्ण कियाद्यातक ''--पाय

#### संभाव्य भविष्यत-काल ।

(भ्रथवा सामान्य वर्त्तमान काला)

कर्त्ता-पुल्लिंग वा स्त्रीलिंग।

पुरुष एकवचन पुरुष बहुवचन

१ पार्वी, पावउँ १--३ पावहि, पावे

२ पावै, पावसि २ पावैा, पावहु

३ पावै, पावइ, पावहि

#### विधि-काल (प्रयच )।

कर्त्ती--पुद्धिग वा स्त्री लिग।

१ पार्वी, पावर्डे १--३ पावैं, पावहिं

२ पाड, पाबै, पावद्दी २ पाबी, पाबहु

# ( {५५८ )

# विधि-कास (परोच)।

|            | 14144161 (1          | (14)     |                 |
|------------|----------------------|----------|-----------------|
| पुरुष      | एकवचन                | पुरुष    | बहुवचन          |
| २          | पाइयो                | २        | पाइयो           |
|            | छादर-सूचक रि         | विधि ।   |                 |
| २—३        | पाइये                | ₹—-₹     | पाइये           |
|            | सामान्य भविष्यत      | -काल।    |                 |
| १          | पाइहें।              | १३       | पाइहें          |
| ₹₹         | पाइहै                | २        | पाइहै।          |
|            | (ग्रथवा)             |          |                 |
|            | <b>कर्ता</b> —पुल्लि | π !      |                 |
| १          | पाउँगेा, पावहुँगोा   | १३ पा    | यँगे, पावहिँगे  |
| २३         | पायगा, पावद्विगा     | २ पा     | प्रागे, पावहुगे |
|            | कर्तास्रोतिः         | π ι      |                 |
| 8          | पाऊँगो, पार्वीगी     | ?3       | पार्वेगी        |
| ₹—-३       | पावैगी               | २        | पात्रीगी        |
|            | सामान्य संकेताय      | र्य-काल। |                 |
|            | कर्त्ता—पुश्लिः      | T I      |                 |
| <b>१</b> ३ | पावती                | १३       | पावते           |
|            | कर्ता — स्रोति       | म ।      |                 |
| ₹₹         | पावती                | १३       | पावती           |
|            | सामान्य वर्त्तमान    | -काल।    |                 |
|            | कर्तापुश्चिर         | Τ        |                 |
| १          | पावत हैं।            | १—३      | पावत हैं        |
| २—₹        | पावत हैं             | २        | पावत है।        |

#### ( **६**४٤ )

#### कर्ता-खोलिंग ।

पुरुष एकवचन बहुवचन पुरुष 8 पावति हैं। **?--**3 पावति हैं पावति है ₹----पावति है। ₹ स्रपूर्ण भूत-काल । कर्त्ता-पुल्लिग । पावत रह्यों γ ₹---3 पावज रहे ₹—-पावत रह्यो २ पावत रहे--रही कर्ता--स्रोजित । पावत रही **१−−**3 पावत रहीं

# सामान्य भूत-काल। कर्म-पुर्लिग।

**?—3** पायौ कर्म-कोलिंग।

पाई

स्-सामान्य भूतकाल तथा इस वर्ग के श्रन्य वालों में सकर्मक किया की काल-रचना श्रकमें किया के समान होती है। श्रवशिष्ट काल जपर के आदर्श पर बन सकते हैं।]

#### ख्रव्यय ।

१०-- घव्ययों की वाक्य-रचना में गद्य श्रीर पद्य की भाषाग्रे। में विशेष अंतर नहीं है: पर पिछली भाषा में इन शब्दों के प्रतिक े रूपें का ही प्रचार होता है, जिनके कुछ उदाहरण ये हैं—

#### क्रिया-विशेषण ।

स्थान-वाचक-इहाँ, इत, इतै, ह्यां, तहाँ, तित, तितै, उहाँ, तहाँ, तहुँवाँ, कहाँ, कित, कितै, कहाँ, कहाँवा, जहाँ, जित जिते, जहुँ, जहुँवा।

काल-वाचक—अव, धवै, धवहिं (धभी), तब, तबै, तबहिं (तभी), कव, कवै, कवहुँ (कभी), जब, खबै, जबहिं (जभी)। रीति-वाचक—ऐसे, धस, थों, इसि, तैसे, तस, त्यों, वैसे, तिसि, कैसे, कस, क्यों, किसि, जैसे, जस, ज्यों, जिसि। परिमाण-वाचक—बहुत, बड़, केवल, निपट, धितशय, धित। संबंध-सूचक।

निकट, नेरे, ढिग, बिन, मध्य, सम्मुख, तरे, श्रीर, बिनु, कीं, खिगि, नाईं, श्रनुरूप, समान, करि, जान, हेतु, सरिस, इव, खाने, सहित, इत्यादि।

#### समुचय-बोधक।

संयोजक—धी, श्रह, फिर, पुनि, तथा, कहँ—कहँ।
विभाजक—नतह, नाहित, न—न, कै—कै, बह, मकु (राम०),
धीं, की, श्रथवा, किवा, चाहै-चाहै, का-का।
विरोध-दर्शक—पै, तदपि, यदपि—तदपि।
परिणामदर्शक—यातं, यासों, इहि हेतु, जाते।
स्वरूपबोधक—के, जो।
संकेत-दर्शक—जो—ता, जोपै—तो।
विसायादि-बोधक।
हे, रे, हा, हाय, हा-हा, श्रहह, धिक, जय, बाहि, पाहि, एरे।

# परिशिष्ट (ख)

#### काव्य-स्वतंत्रता।

११—कविता की दोनों प्रकार की भाषाओं में आलग-आलग प्रकार की काव्य-स्वतंत्रता पाई जाती है; इसिलए इसका विचार दोनों के संबंध से अलग-अलग किया जायगा।

# ( स्र ) प्राचीन भाषा की काव्य-स्वतं वता।

१२-विभक्तियां का लोप-

- ((क) कर्ता-कारक—इन नाहीं कछ काज विगारा। नारद देखा विकत जयंता—(राम०)। जगत जनायो जिहिं सकत— (सत०)।
- ( ख ) कर्म -भूप भरत पुनि लिये बुनाई-( राम० )। पापी श्रजामिल पार कियो-( जगत्० )।
- (ग) करशा—ज्यों ख्राँखिन सब देखिये (सत०)। लागि श्रगम श्रापनि किदराई — (राम०)।
- (घ) संप्रदान-जामवंत नी नादि सब, पहिराये रघुनाथ-(राम०)। सुरन धीरज देत यह नव वीर गुण संचार (क० क०)।
- (ङ) ध्रपादान—हानि कुसंग सुसंगति लाहू। लोकहु वेद विदित सब काहू—(राम०)। विकृत भयंकर के **डरन** जे। कछु चित श्रकुलात—(जगत्०)।
- (च) संबंध--भूप रूप, तब राम दुरावा--(राम०)। पावस घन ग्रॅंधियार में--(सत०)।
- ( ন্ত ) ध्रश्विकरण—भानुवंश में भूप घनेरे—(राम०)। एक पाय भीत एक मीत कांधे धर एक--( जगत्० )।
  - १३--सत्तावाचक धौर सहकारी कियाग्रे का लोप--
- (क) ध्रव जो कहै सो भूठी—(कबीर०)। धनि रहीम वे लोग—(रहीम०)।
- (ख) भ्रति विकराल न जात () बतायां (व्रज०)। कपि कह () धर्मशीलता तारी। हमहुँ सुनी कृत पर-तिय-चे।री (राम०)।

१४-संबंधी शब्दों मे से किसी एक शब्द का लोप द्यथवा विपर्यय-जो जनत्यों बन बंधु-विछोहू । () पिता-वचन निह मनत्यों द्योह ॥ (राम०)
कोटि जतन कोऊ करें परें न प्रकृति हिं बीच ।
() नल-वल जल ऊँचो चढ़ें ग्रंत नीच को नीच ॥ (सत०)
जाको राखें साइयां () मारि न सिक है कोय । (कवीर०)
तो लिग या मन-मदन महाँ हरि ध्याव हिं के हि बाट ।
निपट विकट जै लों जुटै, खुल हि न कपट-कपाट ॥ (सत०)
तव लिग मोहि परस्वियह मोई ।

× × ×

X

जब लिग धावहुँ सीति हैं देखी ।। (राम०)

१५—प्रचलित शब्दों का धपश्चंश—
काज—काजा (राम०)।

सपना—सापना (जगत्०)।

एकत्र—एकत (सत०)।

संस्कृत—संनिकरत (कबीर०)।

१६—नाम-धातुश्चों की बहुतायत—
प्रमाण—प्रमानियत (सत०)।

विरुद्ध—विरुद्धियं (कुण्ड०)।

गवन—गवनहु (राम०)।

धानुराग—धनुरागत (नीति०)।

१७—धर्थ के धनुमार नामांतर—

मेघनाद—घननाद (राम०)।

हिरण्याच—हाटकलीचन (तत्रैव)।

कुंभज—घटज (तत्रैव)।

( श्रा ) खड़ीबाली की काव्य-स्वतंत्रता।

१८— यद्यपि खर्डा बेाली की कविता में शब्दों की इतनी तेाड़-मरेाड़ नहीं होती जितनी प्राचीन भाषा की कविता में होती है तकापि उसमे भी कवि लोग बहुत कुछ खतंत्रता सं काम क्षेते हैं। खड़ीबोली की काव्य-खतंत्रता में नीचे लिखे विषय पाये जाते हैं—

#### (क) शब्द-दोष।

१६--कहीं-कहीं प्राचीन शब्दों का प्रयोग--नेक न जीवन-काल विताना (सर०)। पत्त-भर में ताज की समता सब (हि० प्रं०)। सुध्वनित पिक लीं जा वाटिका था बनाता (प्रिय०)। २०--कठिन संस्कृत शब्दों का श्रधिक उपयोग--भाता है जो स्वयमिष वही रूप होता वरिष्ठ (सर०)। स्वकुल-जलज का है जा समृत्फुल्लकारी (प्रिय०)। २१---मंस्कृत शब्दो का ध्रपञ्च श---मार्ग = मारग ( सर० )। हरिश्चंद्र = हरिचद्र (क०क०)। यद्यपि = यदपि ( हिं० प्र० )। परमार्थ = परमारथ ( सर० )। २२ — नाम-धातुओं का प्रयोग— न ते। भी मुक्ते लाग सम्मानते हैं (सर०)। देख युवाकाभी मन लेगिभा (क०क०)। २३--लंबे समास--दुख-जलनिधि-डूबी का सहारा कहाँ है ( प्रिय० )। स्रगणित-कमल-स्रमल-जल-पूरित ( ६० ६० )। **शैलेंद्र-तीर-सरिता जल** (सर०)। २४-फारसी-श्ररबी शब्दों का धनमित्न प्रयोग-ख्रफसीस! अवतह भी बने हैं पात्र जी संताप के -( सर० )।

```
शिरोरोग का अंत पक दिन लिये बहाना । (तत्रैव)।
२५--शब्दों की तोड़-मरोड़---
ष्माधार = प्रधारा (प्रिय०)।
तुही = तुही (सर०)।
चाहता = चहता ( तत्रीव )।
नहीं = नहि ( एकांत० )।
२६ -- संस्कृत की वर्ण-गुरुता---
कित अभी लोग उसी सबेरे (हिं० प्रं०)।
मुक्त पर मत लाना दे। व कोई कदापि (सर०)।
उशीनर-चितीश ने स्वमांस दान भी किया (सर०)।
२७-पाद-पूरक शब्द--
है सु को किल समान कलबैनी (सर०)।
न होगी ख़ही पुष्ट जैलीं स्वभाषा ( तत्रीव )।
२८—विषम तुकांत—
रतन-खचित भिहासन-ऊपर जो सदैव ही रहते थे।
नृप-मुकुटों के सुमन गज:कण जिनकी भूषित करते थे।
                                      ---( सरः )।
जब तक तुम पय पान करोगे, नित नीराग-शरीर रहोगे।
फूलोगे नित नये फलोगे, पुत्र कभी मद-पान न करना।
                                     --- (सूक्ति०)।
            (ख) व्याकरण दोष।
२-६--संकर-समाम---
वन-श्राग (सर०)।
रगा-खेत (तत्रीव)।
लोक-चस्र (तत्रीय)।
मंजु-दिल ( तत्रैव )।
```

भारत-त्राजी (तत्रैव)।

३०—ग्रब्दों के प्राचीन रूप—
कीजियं = करिये (सर०)।
हूजियो = हूजो (तत्रैव)।
देखोगं = देगे (तत्रैव)।
जखती है = जलै है (एकांत)।
सरलपन = सरलपना (प्रय०)।

३१--शब्द-भेदेां का प्रयोगांतर--

- (क) श्रकर्मक किया का प्रयोग सकर्मक क्रिया के समान तथा सकर्मक का श्रकर्मक के समान----
  - (१) प्रेम-सिधु मे स्व-जन वर्ग की शीघ नहा दे। (सर०)।
  - (२) व्यापक न ऐसी एक भाषा धीर दिख**लाती** यहाँ। —(सर०)।
- (ख) विशेषण का किया-विशेषण बनाना—-जीवन **सुखद** बिताते थे (सर०)

३२— धप्राणिवाचक कर्म के माथ ध्रनावश्यक चिह्न—
सहसः उसने पकड़ लिया कृष्ण के कर को (सर०)।
पाकर उचित सत्कार के। (तत्रैव)।
३३—— "नहीं" के बहलें "न" का प्रयोग—
शुक ! नहीं सकते फत्ती से वे कदापि रमाल हैं (सर०)।
लिखना मुक्ते न ध्राता है (तत्रैव)।
३४—भूत-काल का प्राचीन रूप—
रित भी जिसकी देख लजानी (क० क०)।
मोइ-महाराज की पताका फहरानी है (तत्रैव)।
३५—कर्मीण-प्रयोग की भूल—

तद्विषय एक रस-केलि द्याप निर्धारे (सर०)।

```
( ६६६ )
```

स्वपद-भ्रष्ट किये जिसने हमें (क० क०)। 3६-विभक्तियों का लोप-(जो) मम सदन बहाता स्वर्ग-मंदाकिनी था (प्रिय०)। सुरपुर बैठी हुई (सर०)। ३७ — सद्दकारी किया का लोप — कित उच्च-पद में मद रहता (सर०)। हाय ! माज बज में क्यों फिरते, जाग्रे तुम सरसी के तीर । -( तत्रव )। ३८ - संबंधी शब्दों में से किसी एक का लोप प्रथवा विपर्यय--प्रवल जा तुममें पुरुषार्थ है।---() सुनुभ कौन तुम्हें न पदार्थ हो (पद्य०)। निकला वही दण्ड यम का जब. () कर धार्ग अनुमान (सर०)। कही न मुक्तसे ज्ञानी बनकर, ( ) जगजीवन है स्वप्त-समान —( जीवन**०** )। जब तक तुम पयपान करागं। () नित नीरेग-शरीर रहेगो। -- (सृक्ति**०)**। लख मुख जिसका मैं धाज लीं जी सकी हूँ। वह हृदय हमारा नैन-तारा कहाँ ? ( प्रिय० ) । समाप्तः

### उदाहृत ग्रंथों के नामों के संकेत ।

- (१) ऋष०--- ऋधिविता फून (पं० भ्रयोध्यासिह उपाध्याय-)
- (२) प्रादरीय-प्रादरी-जीवन (पंठ रामचंद्र शुक्त ) (३) धारा० — ग्राराध्य-पुष्पांजलि (पं० श्रीधर पाठक)
- (४) इँग०-इँग्लैंड का इतिहास (पं० श्यामविहारी मित्र)
- ( ५ ) इति०-इतिहास-तिमिर-नाशक, भा० १-3 ( राजा शिवप्रमाद )
- (६) एकांत० एकांतवासी यागी (पं० श्रीधर पाठक)
- (७) एक्ट०--एक्ट-काश्तकारी, मध्यप्रदेश (रा० सा० बाब्
  - मथुराप्रसाद )
- ( ८ ) क० क०--कविता-क्रलाप ( पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी )
- ( 🕹 ) कैवि०--कवि-प्रिया ( केशवदाम कवि )
- ( १० ) कर्पर०---कप्र-मंजरी ( भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र )
- (११) कबीर०---कबीर साहब के प्रथ
- (१२) कहा० कहावत (प्रचलित)
- ( १३ ) कुंड० -- कुंडलियाँ ( गिरिधर कविराय )
- (१४) गंगा०--गंगा-लहरी (पद्माकर कवि)
- (१५) गुटका०-गुटका, भा० १-३ (राजा शिवप्रसाद)
- 🕙 ( १६ ) चंद्र०--चंद्रहास ( बाबू मैथिलीशरण गुप्त )
  - (१७) चंद्रप्र०-- चंद्रप्रभा ग्रीर पृर्ध-प्रकाश (भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र )
  - ( १८ ) चैा० पु०-चैाथो पुस्तक ( पं० गग्रापतिस्नात चैाबे )
  - ( १-६ ) जगत्०--जगद्विनोद ( पद्माकर कवि )

```
(२०) जीवन०--जीवनोहेश्य (रा० सा० पं० रघुवरप्रसाइ
                द्विवेदी )
(२१) जीविका०--जीविका-परिपाटी (पं० श्रोलाख)
( २२ ) ठेठ०--- ठेठ हिंदी का ठाठ (पं० ध्रयोध्यासिंह उपाध्याय)
(२३) तिलो०--तिलोत्तमा (बाबू मैथिलीशरण गुप्त)
(२४) तु० स०--तुलसी-सतसई (गे।० तुलसीदास)
(२५) नागरी०—नागरी-प्रचारिग्धी-पत्रिका
                                         (काशी-ना०-
                प्र०-सभा )
(२६) नीति० — नीति-शतक (महाराजा प्रतापसिह)
(२७) नील०--नीलहेवी (भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र)
( २८ ) पद्य०--पद्य-प्रबंध ( बावू मैथिलीशरग्र गुप्त )
( २६ ) परी 0--परीचा गुरु ( लाला श्रीनिवासदाम )
(३०) प्रण्यि०---प्रण्यि-माधव (पं० गंगाप्रमाद श्रमिहोत्रो )
( ३१ ) प्रिय०--प्रिय-प्रवास ( पं० ध्ययांध्यासिह उपाध्याय )
(३२) पीयूष०--पीयूषधारा-टीका (पं० रामेश्व भट्ट)
(३३) प्रेम०--प्रेममागर (पं० लल्लुजी लाख कवि)
(३४) भा० दु०--भारत-दुर्दशा (भारतेदु बाबू हरिश्चंद्र)
(३५) भाषासार० -- भाषासार-संप्रह (नागरी-प्रचारिग्गी-सभा)
(३६) भारत०--भारत-भारती (बाबू मैथिलीशरण गुप्त)
(३७) मुद्रा०--मुद्राराचस (भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र)
(३८) रघु०--रघुवंश (पं० महावीरप्रसाद द्विवेदा)
(३६) रहा०--रहावली (बाबू बालमुकुंद गुप्त)
( ४० ) रहीम०---रहिमन-शतक ( रहीम कवि )
(४१) राज०--राजनीति (पं० लल्लुजीलाल कवि)
( ४२ ) राम०--रामचरित-मानम ( गां० तुलसीदास )
( ४३ ) ल०---लच्मी ( लाला भगवानदीन )
```

```
( ४४ ) विद्या०--विद्यार्थी ( पं० रामजीलाल शर्मा )
( ४५ ) विचित्र०—विचित्र-विचरण
                               ( Ϋэ
                                         जगन्नाथप्रसाद
                  चतुर्वेदी )
( ४६ ) विभक्ति०--विभक्ति-विचार (पं० गोविंदनारायण मिश्र)
(४७) ब्रज०--- ब्रजविलास ( व्रजवासीदाम कवि )
(४८) शकु०-- शकुतला (राजा ल्रुस्यामिंह)
( ४६ ) शिचा०-शिचा ( पं० सकलनारायम पंडिय )
 ( ५० ) शिव०--शिव-शंभु का चिट्ठा (बाबू बालमुकुंद गुप्त)
 ( ५१ ) श्यामा०--श्यामा-स्वप्न ( ठाकुर जगन्मोहनसिंह )
 ( ४२ ) सत० — सतसई ( विदारीलाल कवि )
 ( ५३ ) सत्य०-सत्य-हरिश्चंद्र ( भारतेद्र बाबू हरिश्चंद्र
 ( ५४ ) सर०-सरस्वती ( पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी )
 ( ५५ ) सरा०-सराजिनी ( बाबू रामकृष्ण बम्मी )
 ( ५६ ) माखी ( कबीर माहव )
 ( ५७ ) सुद्दरी - सुद्दरी-तिलक ( भारतेद्व बाबू हरिश्चंद्र )
 ( ५८ ) सूक्ति०--सूक्ति-मुक्तावली ( पं० रामचरित उपाध्याय )
 ( ५.६ ) सूर०--सूर-सागर ( सूरदास कवि )
 (६०) स्वा०—स्वाधीनता (पं० महावीरप्रसाद द्विवेदो)
 (६१) हित०-हितकारिग्री (रा० सा० पं० रघुवरप्रसाद
                द्विवेदो )
 (६२) हि० को०--हिंदी-कोविद-रत्नमाला (रा० सा० बाबु
```

श्यामसुंदर दाम ) ( ६३ ) हि० प्रं०—हिंदी प्रंथमाला (पं० माधवराव सप्रे)

# . हिंदी-च्याकरण् की सर्वमान्य पुस्तकें। (काल-क्रम के अनुसार)

- (१) हिंदी-व्याकरग्र--पादरी भादम साहिव।
- (२) भाषा-तत्त्वबोधिनी--पं०रामजसन।
- (३) भाषा-चंद्रोदय--पं० श्रीलाल ।
- (४) नवीन-चंद्रोदय-अाबू नवीनचंद्र राय।
- ( ५ ) भाषा-तत्त्व-दीपिका -- पं० हरि गोपाल पाध्ये।
- (६) दिदो-व्याकरण--राजा शिवप्रसाद।
- (७) भाषा-भास्कर--पादरी एथरिंगटन साहिव।
- ( ८ ) भाषा-प्रभाकर-—ठाकुर रामचरणसिइ ।
- ( ६) हिंदी-व्याकरगा पं० केशवराम भट्ट ।
- (१०) बालबोध-व्याकरग्र-पं० माधवप्रसाद शुक्ल।
- (११) भाषा-तत्त्व-प्रकाश--पं० विश्वेश्वरदत्त शर्मा ।
- (१२) प्रवेशिका-हिन्दो-व्याकरण--पं० रामदहिन मिश्र ।

# श्रॅगरेजी में लिखी हुई हिंदी-व्याकरण

## की पुस्तकें।

- (१) कैलाग-कृत--हिदी-व्याकरण।
- (२) एथरिगटन-कृत--हिंदी-व्याकरण।
- (३) हार्नली-कृत-पूर्वी हिदी का व्याकरण।
- (४) डा० प्रियर्सन-कृत-विहारी भाषाध्रों का न्याकरण।
- (५) पिंकाट-कृत-हिंदी-मैनुएल।
- (६) एडविन मोडज-कृत--रामायग्रीय व्याकरग्रा।
- (७) ,, ,, —िहिदी-व्याकरण।

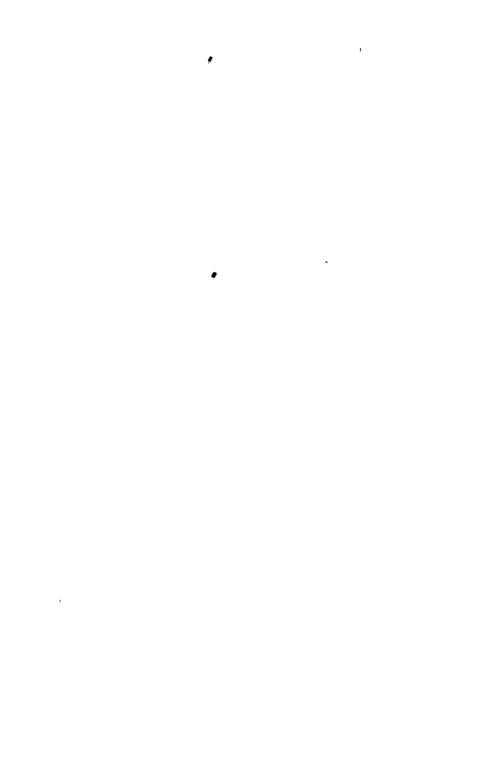



# काशी नागरीप्रचारिणी सभा की पुस्तकें

#### मनारं जन पुस्तकमाला

धव तक निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं— (१) भ्रादर्श जीवन-लेखक रामचंद्र ग्रुष्ठ । (२) प्रात्मोद्धार-लेखक रामचंद्र वर्मा। (३) गुरु गोविदसिह—लेखक वेगीप्रसाद। (४) प्रादर्श हिंदु १ भाग-लेखक मेहता लजाराम शम्मी। (x) (8) (७) रागा जंगबहादुर-लेखक जगनमोहन वर्मा। ( ८ ) भीष्म पितामह-लेखक चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शर्मा। ( रु ) जीवन के ग्रानंइ - लेखक गणपति जानकीराम दुवे बी० ए० । (१०) भौतिक-विज्ञान — लेखक संपूर्णानंह बी० एस-सी०, एल० टी०। (११) लालचीन--लंखक व्रजनंदनसहाय। ( १२ ) कवीरवचनावर्ला—संप्रहकर्त्ता श्रयोध्यासिद्द उपाध्याय । (१३) महादेव गोविद रानडं - लेखक रामनारायण मिश्र बी० ए०। ( १४ ) बुद्धदेव--लेखक जगन्मोहन वर्मा । ं ( १४ ) मितव्यय—स्रोखक रामचंद्र वर्मा ।

पुस्तकें मिलने का पता—

मैनेकर इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग

(१६) सिक्लों का उत्थान धीर पतन-लेखक नंदकुपारदेव शर्मा। (१७) वीरमणि -- लेखक श्यामविहारी मिश्र एम० ए० ध्रीर शक्देवविहारी मिश्र बी० ए०। (१८) नेपोलियन बेानापार्ट-लेखक राधामोहन गोक्रलजी । (१६) शासन-पद्धति—लेखक प्राधनाथ विद्यालंकार । (२०) हिन्दुस्तान भाग १ -- लेखक दयाचंद्र गोयलीय बी० ए०। ,, भाग २ -- लेखक ( २१ ) (२२) महर्षि सुकरात—लेखक वेग्रीप्रसाद । ( २३ ) ज्यातिर्विनोद-लेखक संपूर्णानंद बी० एस-सी०, एल० टी० । (२४) श्रात्मशिचग्-लेखक श्यामविहारी मिश्र एम० ए० श्रीर शक्देवविद्वारी मिश्र बी० ए०। ( २५ ) सुंदरसार-संप्रहकर्ता पुरोहित हरिनारायख शम्मी बी० ए० । (२६) जर्मनी का विकास भाग १ — लेखक सूर्यकुमार वर्मा। (२७) जर्मनी का विकास भाग २ -- लेखक सूर्यकुमार वर्मा। (२८) कृपि-कीमुदी—लेखक दुर्गाप्रसादसिह । (२६) कर्त्तव्यशास्त्र-लेखक गुलाबराय एम० ए० एल-एल० बी०। (३०) मुसलमानी राज्य का इतिहास भाग १-लेखक मन्नन द्विवेदी बी० ए०। (३१) मुसलुमानी राज्य का इतिहास भाग २--(३२) रणजीतसिह—लेखक वेणीप्रसाद। ( ३३ ) विश्व-प्रपंच---लेखक रामचंद्र शुक्त । (३४) ,, —लेखक (३५) श्रहिल्याबाई-- नंखक गाविंदराम केशवराम जाशी।

पुस्तकें मिलने का पता--

मैनेजर इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग

- (३६) रामचंद्रिका—संकलनकर्ता भगवानदीन।
  (३७) ऐतिहासिक कहानियाँ—जेलक द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी।
  (३८) हिंदी निवंधमाला भाग १—संप्रहकर्ता श्यामसुंदरदास वी० ए०।
  (३८) हिंदी निवंधमाला भाग २—संप्रहकर्ता ,,
  (४८) हिंदी निवंधमाला भाग २—संप्रहकर्ता ,,
  (४८) सूरसुधा—संपादक मिश्रवंधु।
  (४१) कर्त्तव्य—लेलक रामचंद्र वर्म्मा।
  (४२) संविप्त राम-स्वयंवर—लेलक त्रजरत्नदास।
  (४३) शिद्य-पालन—लेलक डाक्टर मुकुन्दस्वरूप वर्म्मा।
  (४४) शाही दृश्य—लेलक मक्खनलाल गुष्त गर्क।
  (४५) पुरुषार्थ—लेलक जगन्मोहन वर्मा।
  - ( ४७ ) तर्कशास्त्र दूसरा भाग—

### सूर्यकुमारी पुस्तकमाला

(४६) तर्कशास्त्र पहला भाग-लेखक गुलाबराय एम० ए०, एल-

( ६ ) ज्ञान-योग पहला खंड— श्रनुवादक जगन्मोहन वर्मा

एल० बी०।

- (३) शशांक —श्रनुवादक रामचद्र शुक्छ
- ( ४ ) बुद्ध-चरित्र—लेखक रामचड़ शुक्ल

- ( १ ) ज्ञान-योग दूसरा खंड-अनुवादक जगन्मोहन वर्मा
- (६) सुद्रा-शास्त्र-—लेखक प्रा<mark>ग्गनाय</mark> विद्यालंकार
- (७) श्रकारी दरवार पहळा भाग---श्रनुवादक रामचंद्र वर्मा

पुस्तकें मिलने का पता--

मैनेजर इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग

### देवीयसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला

- (१) चीनी यात्री फाहियान का यात्रा-विवरण—श्रनुवादक जगन्मोहन वर्मा
- ३ ) सुलेमान सादागर—श्रनुवादक महेशव्रसाद ''साधु''
- ( ४ ) ऋरोक की धर्मलिपियां, पहला भाग
- ( १ ) हुमायूँ नामा—श्रनुवादक वज-स्त्रदास

#### कुछ अन्य ग्रंथ

- (१) बाकीदास अंथावली पहला भाग-संपादक रामकर्ण
- (२) तुलसी प्रंथावली ३ खंड
- (३) प्रेमसागर
- (४) जायसी प्रंधावली—संपादक रामचंद्र शुक्ल
- ( ४ ) हम्तिखिखित हिंदी पुस्तकों का संचिप्त विवरण पहला भाग-संपादक श्यामसुंदरदास बी० ए०

#### प्राचीन भाषा काव्य

- (१) श्रखरावट-संपादक म० म० सुधाकर द्विवेदी
- (२) श्रनन्य-ग्रंथावळी---संपादक ठाकुर सूर्यकुमार वर्मा
- (३) इंद्रावती पहला भाग-स्पादक श्यामसुंदरदास बी० एँ०
- ( ४ ) चित्रावली -- संपादक जगन्मो -हन वर्मा
- ( १ ) परमाळ रासो--संपादक श्याम-संदरदास बी० ए०
- (६) भूषण-प्रथावली-संपादक श्याम-विहारी मिश्र एम० ए० श्रीर शुकदेवविहारी मिश्र वी० ए०
- (७) दीनदयाळ प्रंथावर्ला
- ( म ) राजविळास—संपादक भगवान-दीन
- ( ६ ) हम्मीर रासो—संपादक श्याम-सुन्दरदास बी० ए०
- (१०) छत्रप्रकाश—संपादक ज्याम-सुन्दरदास बी० ए० ग्रेंगर कृष्णवलदेव वर्मा
- (११) दाद्याल की बानी—संपादक म० म० सुधाकर हिवेदी
- (१२) टाद्दयाल के शब्द—संपाटक म०म० सुधाकर द्विवेटी

पुस्तकें मिलने का पता— मैनेजर इंडियन पेस, लिमिटेड, प्रयाग

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
| , |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

## बीर सेवा मन्दिर

मुस्तकालंग १५३ काल न॰ अस्ति अस्ति । शीर्षक हिन्दी-ट्याब्स्स्